#### **TEXT DARK AND LIGHT**

# TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

**Drenched Book** 

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_176960 AWARININ

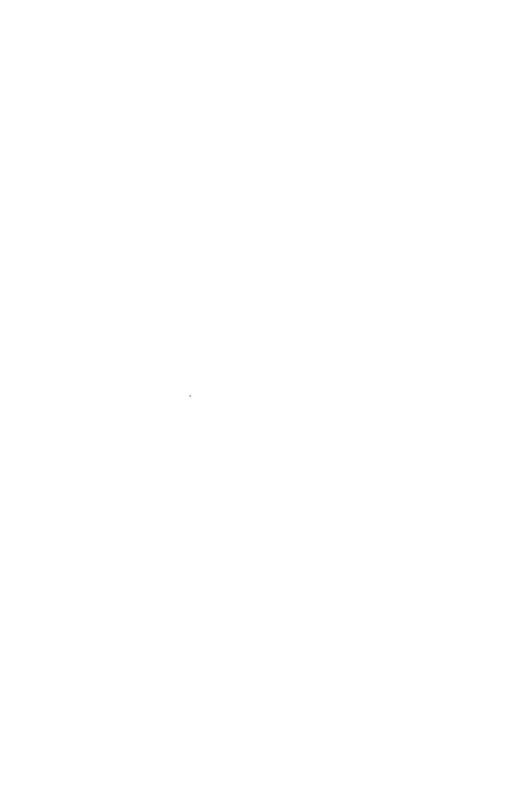

|           | OSMANIA I        | UNIVERSITY LIE    | RARY               |         |
|-----------|------------------|-------------------|--------------------|---------|
| Call No.  | H954'            | Accession N       | . PG H319          | )<br>() |
| Author    | 185× 1           | 7. 0              |                    | , (,)   |
| Title A   | P (2-45)         | , भरत न्या        | 1-1000             |         |
| This book | should be return | ed of or Ble date | last marked below. | •       |

# मराठे और श्रंग्रेज



लेख क

# नरसिंह चिन्तामणि केलकर

द्वारा लिखी मराठी पुस्तक ''मराठे श्राणि इंमेज" का हिन्दी श्रनुवाद



४६२ मालवीय नगर इलाहाबाद

पहला संस्करण ]

नवम्बर १६६३

[मूल्य १०)

प्रकाशक

गिरिघर शुक्ल

# इतिहास प्रकाशन संस्थान

४६२ मालवीय नगर इलाहाबाद

प्रधान वितरक
अादर्श हिन्दी पुस्तकालय
४१६ म्रहियापुर
इलाहा बाद

मुद्रक गोपालदास जायसवाल राज प्रिटिंग प्रेस इलाहाबाद

### भुमिका

महाराष्ट्र के इतिहास को समभाने वाली बहुत सी पुस्तकें लिखी गई है; परन्तु विशेष रूप से किसी मुख्य ऐतिहासिक विषय पर टीकात्मक ग्रन्थ का निर्माण करना बहुत श्रिधक महत्व का कार्य है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को श्रीयुत नरिसह चिन्तामिण केलकर ने पूरा किया है, ग्रतः पाठकगण ग्रापके कृतन हैं। ऐसे ग्रन्थों में यदि स्थल, काल ग्रौर क्ष्मिल-निर्देश में कुछ भूल हो जाय, तो भी उसमें कोई दोष नहीं समभा जाता, क्योंकि वे बातें ऐसे ग्रन्थों में ग्रिधक महत्व की नहीं मानी जातों। इनमें तो केवल यही देखना चाहिये कि लेखक ने साधक-बाधक प्रमाणों द्वारा ग्रपना कथन कहाँ तक सिद्ध किया है। ग्रौर इस दृष्टि से देखने वालों को श्रीयुत केलकर महोदय का प्रयास कहाँ तक सार्थक हुग्ना है, यह मानना पड़ेगा। ग्रन्थकार के इस उद्देश्य का तात्पर्य यहीं है कि मराठों का राज्य ग्रंग्रेजों ने क्यों ग्रौर कैसे लिया। वर्तमान काल में इस विषय का महत्व श्रुद्ध ऐतिहासिक है; परन्तु इसका विचार करने से यह हमें बहुत कुछ बोध देने वाला भी है। ऐसे विषय पर, मुक्तसे चार शब्द लिखाने की ग्रन्थकार की इच्छा होने पर, मैं उनके इच्छानुसार इस पुस्तक की भूमिका लिख रहा हूँ।

इस पुस्तक के देखने पर जो पहली बात मन में ग्राती है वह यह है कि यह जो वाङमय रूप से शतवर्षीय श्राद्ध किया गया है वह ग्रन्तिम श्राद्ध है। क्यों के शतवर्षीय श्राद्ध की तिथि (ग्रर्थात् तारीख) ३१ दिसम्बर सन १६०२ है। इसी तारीख को मराठा साम्राज्य की स्वतन्त्रता को लोप हुए सौ वर्ष हुए हैं। सन १८०२ के ग्रन्तिम दिनों में मराठाशाही ने ग्रपनी स्वतन्त्रता का ग्रन्त देखा। सर्व-स्वतन्त्र मराठाशाही का नाम पहले से "शिवशाही" चला ग्राता था। यह शब्द कैसा ही साधारण क्यों न हो; पर ग्रर्थ-पूर्ण ग्रौर व्यापक ग्रवश्य है। इस "शिवशाही" के ग्राजानुसार चलकर उसकी सार-संभाल करने का जिसका ग्राधिकार परम्परागत था, उस बाजीराव पेशवा ने सन १८०२ के दिसम्बर मास की ३१वीं तारीख को ग्रंग्रेजों से बर्सई की संधि कर उनका ग्राश्रय ग्रौर ग्रधीनता स्वीक'र की ग्रौर इस प्रकार शिवशाही के स्वातन्त्रय-सौभाग्य का कुंकुम-तिलक उसी के नादान पुत्र ने सन्धि की बिन्दी से पोंछ डाला।

सन १८१८ में मराठा राज्य नुष्ट हुन्ना, ऐसा कहना ठीक नहीं हैं; क्योंकि यों तो म्रभी तक दो-ढाई करोड़ की म्रामदनी का मराठा राज्य मौजूद है, मरन्तु इस राज्य की ग्रब कोई भी शिवशाही का भाग नहीं मानता बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का ही म्रंग मानता है। पेशवाई नष्ट होने के कारए। बहुत से श्रीमन्त घराने भी उसके साथ-साथ नष्ट हुए श्रीर हजारों लोगों की जीविका मारी गयी। यद्यपि यह बात ठीक नहीं हुई तथापि नागपुर का राज्य नष्ट होने की अपेक्षा पेशवाई नष्ट होने की बात का अधिक मूल्य नहीं है। बाजीराव ने यदि अंग्रेजों से सरलतापूर्वक व्यवहार किया होता तो इतर मराठा राज्यों के समान उसका राज्य शायद आज तक बना रहता; परन्तु शिवशाही की हिष्ट से तो उसका मूल्य कुछ भी न होता।

शिवशाही का संस्मरए। १६०२ में हो या १६१८ में हो ग्रौर वह शत सांवत्सरिक हो या वार्षिक ग्रथवा दैनिक हो; पर जब-जब यह स्मरएा, महाराष्ट्र में उत्पन्न किसी भी मनुष्य को होता है तब-तब वह खेद ग्रौर ग्राइचर्य से ग्रपने मन में यह प्रश्न करता है कि यह शतकालीन राज-वैभव इतने थोड़े समय में कैसे नष्ट हो गया ? विशाल-बुद्धि-सम्पन्न ग्रौर महापराक्रमी बड़े-बड़े योग्य पुरुष शिवशाही में थे, क्या वे सब ग्रदूर-दर्शी हो थे ? ग्रंग्रेजों के ग्राक्रमण से स्वराज्य बचाने का उपाय किसी ने पहले से क्यों न योजित कर रखा ? परद्वीप से मुट्ठी-भर ग्रंग्रेजों ने ग्राकर शिवशाही को किस तरह पादाक्रान्त कर डाली ?

इन प्रश्नों के उत्तर श्राज तक श्रनेक लोगों ने दिये हैं। उनमें सब ही ठींक नहीं कहे जा सकते। कुछ तो बिल्कुल ही श्रप्रयोजनीय हैं। हाँ, बहुत उत्तरों में सत्य का थोड़ा-बहुत श्रंश श्रवश्य निविवाद रूप से है। ऐसे उत्तरों की इस ग्रंथ में सिवस्तार टीका का गई है, परन्तु इस विषय का स्वरूप पाठकों के ध्यान में श्रौर भी श्रच्छी तरह से लाने के लिये उनका वर्णन यदि भिन्न रीति से यहाँ किया जाय तो उससे श्रीयुत केलकर महोदय की टीका की पुष्टि श्रौर भी श्रिधक होगी।

जिन मराठों की कर्तक्यशीलता से एक दिन महाराष्ट्र महत्तर राष्ट्र बन गया था, श्रीर मराठे लोग सम्पूर्ण भारत के लिए श्रजेय थे उन्हों मराठों को, जब कि श्रंग्रेजों ने जीत लिया, तो स्पष्ट है कि श्रंग्रेजों में जो राजकीय दुर्ग्ण नहीं थे वे मराठों में जन्म-सिद्ध थे श्रीर वे श्रसुविधा की परिस्थिति से भी जकड़े हुए थे। श्रब देखना है कि मराठों के दुर्ग्ण श्रीर वह परिस्थिति कौन सी थी।

मराठों में यदि कोई प्रमुख दुर्गुए। कहा जा सकता है तो वह यह है कि उनमें प्राय: देशाभिमान का स्रभाव था। भारत में ही इस सदगुए। की उत्पत्ति बहुत कम होती है, तो वह महाराष्ट्रों के हिस्से में कहाँ से ग्रधिक ग्रा सकती है। सम्पूर्ण जगत को प्राचीन काल रे: मालूम है कि हम भारतवासी गरीब ग्रीर भोले होते हैं। चाहें कोई भी विदेशी हम पर चढ़ाई करे या हमारा राज्य छीने, पर जब तक वह हमारी धाम संस्था, धामिक विश्वास, रीतिरिवाज ग्रीर देश के ग्रधिकारों में हाथ नहीं

डांलता तब तक वह कौन है, क्या करता है, इस भगड़े में हम नहीं पड़ते। हमें यह तो मालूम है कि धार्मिक जगत में पर-मत-ग्रसहिब्स्ता एक दुर्गुरा है, पर हम नहीं जानते कि राजनीतिक संसार में पर-चक्र-श्रसिहण्या एक श्रमूल्य सदगुरा है। बहुत लोग समभते हैं कि शिवाजी से लेकर शाह के शासन के प्रारम्भ तक मराठों में देशाभिमान की वाय संचार करती थी. परन्तु हम इसे ठीक नहीं मानते। हमारी समक्ष में तो मराठों की उस वृत्ति को देशाभिमान के बदले राज्याभिमान कहना उचित होगा। क्योंकि महाराजा की सेना के जो मराठे मुसलमानों से लड़ते, उन्हीं के भाई-बन्ध मुसलमानों की गुलामी में रहकर, एक निष्ठा से, महाराज की सेना से लड़ते थे। शाह के समय में राज्य के दो विभाग हो जाने पर इस राज्याभिमान के भी दो भाग हो गये। शाह महाराज के मररा के पश्चात मराठा राज्य के श्रौर भी दुकड़े हुए श्रौर पेशवे, भोंसले, गायकवाड़, श्रांग्रे, प्रतिनिधि, सचिव, कोल्हापुर ग्रादि राज्य उत्पन्न हुये ग्रौर इन संस्थानों से सिंघिया, होलकर, पटवर्धन, रास्ते ग्रादि ग्रनेक राज्यों का निर्माण हुम्रा जिससे उक्त राज्याभिमान के म्रौर भी छोटे-छोटे टुकड़े होते-होते म्रन्त में वह भी म्रहश्य हो गया। यदि कहा जाय कि पेशवा के समय में मराठों में राज्याभिमान था तो उस समय पेशवाई के शत्रु निजामग्रली ग्रौर हैदरग्रली के ग्राश्रय में हजारों मराठे सरदार ग्रौर जिलेदार थे जो पेशवा से लड़ने ग्रौर उनकी हानि करने में जरा भी कसर नहीं करते थे। यदि कहा जाय कि पेशवाई के सम्बन्ध में ब्राह्माएों को श्रिभिमान था तो हम देखते हैं कि वे भी पेशवा से द्वेष करने वाले जाट, रूहेले, राजपूत, प्रंप्रेज, फैंच म्रादि लोगों के म्राश्रय में रहकर पेशवा का म्रकल्याम करने में प्रवृत्त थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी की बम्बई की पैदल सेनाओं में पेशवाई की प्रजा कहलाने वाले मराठे ही थे श्रीर उनमें से हजारों ने पेशवा से यद्ध करते हुए प्रारण दिये थे। इसके विरुद्ध श्रंग्रेजों का देशाभिमान कितना प्रखर एवं जागृत था, यह किसी से छिपा नहीं है। एक श्रंग्रेज डाक्टर ने बादशाह की लड़की को श्रौषधि देकर श्रच्छा किया। वह यदि चाहता तो बादशाह से लाख-दो लाख रुपये-पारितोषिक में ले लेता; परन्तु डाक्टर ने ग्रपने स्वयं के लिये कुछ न मांगकर यही मांगा कि मेरे देश के लोगों को व्यापारिक सुभीते दिये जायँ। इसी प्रकार मीरजाफर के मृत्य-पत्र के कारण क्लाइव को जो धन मिला था उसका उपयोग उसने ग्रपने देश के सैनिक-ग्रफसरों के लाभ के ही ग्रर्थ में किया, परन्तु हमारे देश में इसके विरुद्ध होता है। खरडा की लड़ाई के बाद संधि ठहराने के समय निजामग्रली ने नाना फड़नवीस को जो तीस हजार की ग्रामदनी के गाँव दिये वे उन्होंने ग्रपनी निज सम्पत्ति में शामिल कर लिये।

ज्ञार जनों का मिलकर एकाध संस्था चलाना या किसी काम को पूरा करना। ्रद्धमारे स्वभाव के बाहर है। इसलिये काम यदि कोई ऐस। ग्रा पड़ता है तो उसे एक

चित्त से हम नहीं चला सकते । मतभेद श्रौर दलबन्दी होकर श्रन्त में भगड़े खड़े हो जाते हैं स्रौर कभी-कभी ये भगड़े बढ़कर कुछ का कुछ स्रनर्थ कर डालते हैं। यह बात जिस तरह स्राज के व्यवहार में दिखलायी पड़ती है, पहले के राज्य-कार्य में भी उसी प्रकार दिखलायी पड़ती थी। जिस समय शिवाजी महाराज दिल्ली गये थे उस समय मोरोपंत पेशवा ग्रौर श्रञ्जाजी दत्तो सचिव को राज्य का कुल ग्रधिकार सींप गये थे। परन्तु उन दोनों में परस्पर विरोध श्रौर द्वेष उत्पन्न नहो गया था। जिसके कारण राज्य का सुव्यवस्थित रूप से चलना कठिन हो गया था। शिवाजी महाराज के दिल्ली से शीघ्र श्रा जाने के कारए। उस समय इन दोनों के भगडे का कुछ श्रधिक बुरा परिगाम नहीं हम्रा: परन्तु भ्रागे चलकर संभाजी के समय में उसका बरा फल प्रकट हए बिना न रहा। राजाराम महाराज ने संताजी को सुख्य ग्रौर धनाजी को द्वितीय सेना-पति नियत कर सेना का सब कारभार उनके सुपर्द किया था; परन्तु उनमें परस्पर ग्रजबन हो गई ग्रीर सन्ताजी मारा गया। इसी प्रकार शाह के समय में एक चढाई पर सैन्यकर्ता स्रोर सेनापित भेजे गये थे। बस दोनों में भगड़ा हुस्रा स्रौर सैन्यकर्ता पर भयानक संकट ग्रा पड़ा । प्रत्येक चढ़ाई के समय का पत्र-च्यवहार देखने से पता चलता है कि शायद ही कोई ऐसा विरला प्रसंग मिले जिसमें नीचे के श्रिधिकारी या सरदार श्रपने मुख्य श्रिधिकारी या सरदार से न ऋगडे हों श्रौर छेड-छाड न की हो। बारह भाई के कार्यों का किस प्रकार शोर हुआ ? नाना, बापू, मोरोवा श्रीर भिन्तो विद्वत ग्रापस में किस प्रकार लड़े ? ग्रौर ग्रन्त में दोनों ने ग्रपना बदला चुकाने की हठ पकड़कर पेशवा का राज्य ग्रंग्रेजों के हाथ में देने के फरेब किस तरह से रचे यह किसी से खिपा नहीं है। यह बात नहीं है कि श्रंग्रेजों में ऐसे भगड़े नहीं होते हैं; परन्तु उन्हें समूह रूप से श्रभ्यास होने के कारण उनके भगड़ों से यह भय नहीं होता कि वे बढकर बने-बनाये कार्य का नाश कर हैंगे।

हमारे द्वारा समूह-रूप से किये गये कार्य सफल न होने के कारए। हमारा राजतंत्र पाइवात्यों के समान संस्था-प्रधान नहीं हो सकता ग्रौर इसलिये वह व्यक्ति-प्रधान ही होता है श्रयांत् हमारी प्रकृति को यही सुहाता है कि कोई बुद्धिमान, उत्साही, निग्रही ग्रौर प्रबल व्यक्ति ग्रागे बढ़कर मुख्याधिकारी बने ग्रौर शेष सब उसकी प्रेरेणा से काम करें। परन्तु जब कोई ऐसा प्रबल व्यक्ति ग्रधिकारी होता है तब वह इस बात का प्रबन्ध करता है कि यह ग्रधिकारी उसके घराने में सदा बना रहे। यदि इस प्रकार एक कुल के ग्रधिकारी एक के बाद एक उत्तम उत्पन्न हों तो राजतंत्र ग्रच्छी तरह चलता है; परन्तु यदि ऐसा नहीं होता है ग्रौर एकाध व्यक्ति खराब निकल जाता है तो सब बना-बनाया काम बिगड़ जाता है। शिवाजी ने मनुष्य तैयार किये, किले बांचे, सेना ग्रौर जहाजी बेड़ा निर्माण किया तथा प्रत्येक विभाग की व्यवस्था कर

दें); परन्तु जनके बाद संभाजी महाराज के गद्दी पर बैठते ही तीस-पैंतीस वर्षों की मेहनत धूल में भिल गयी। बालाजीपन्त नाना से लेकर माधवराव तक चारों पेशवे उत्तम उत्पन्न हुये जिनके कारण पेशवाई का राज्य-तंत्र, ग्रन्छी तरह से चला, परन्तु उनके बाद रघुनाथराव की मूर्त ग्रागे ग्राते ही भगड़े खड़े हुये ग्रौर राज्य की गिरती दशा का प्रारम्भ हो गया। यह ठीक है कि नाना फड़नवीस एक कुशल राजनीतिज्ञ थे ग्रौर महादजी सिंधिया एक ग्रद्धितीय सेनानायक थे; परन्तु इनके बाद हुग्रा क्या ? पूर्ल ग्रन्थकार ! उनकी बृद्धि ग्रौर कार्य-कुशलता उन्हों के साथ चली गयी!

ईस्ट इंडिया-कम्पनी के समान संस्थाग्रों में इस प्रकार की घटना कभी नहीं हो सकती। पहले तो उनका प्रमुख ग्रिधिकार ग्रियोग्य व्यक्तियों के हाथ में नहीं जा पाता, श्रगर जाता भी है तो वह संस्थाग्रों के कायदे-कानूनों से इतना बंध जाता है कि वह संभाजी या बाजीराव के समान स्वछन्द च्यवहार नहीं कर सकता। संस्थाग्रों के कारो-बार में सदा समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। उनमें नवीन उत्साह, नवीन कल्पनायें ग्रौर नवीन माँगों की वृद्धि होती रहती है। इस कारण उनका जोश ग्रौर व्यापकता स्थायी रहकर क्रियाशील रहता है। यहाँ पर इस प्रकार के विवाद की ग्रावश्यकता नहीं है कि एक सत्तात्मक राज्य ग्राव्ह्या होता है या ग्रानेक सत्तात्मक। हमें यह दिखलाना है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्यतंत्र संस्था-प्रधान था ग्रौर पेशवाई का व्यक्ति-प्रधान। व्यक्ति-प्रधान राज्य उत्साह-होन होता जा रहा था ग्रौर कम्पनी का राज्य-तंक्र-सुव्यवस्थित ग्रौर उन्नति पर था।

हम लोगों में ज्ञानार्जन की तीत्र इच्छा भी नहीं है। हमें नवीत ग्राविक्तारों ग्रीर कल्पनाग्रों की चाह भी नहीं है। यदि कोई ग्राविक्कारक ग्रथवा शोधक उत्पन्न हो जाता है तो पास का पैसा खर्च कर उसकी कल्पना या खोज को उपवहार में लाने की ग्राय- श्यकता हमें नहीं मालूम पड़ती। हाँ, हममें केवल दूसरों का ग्रानुकरण करने की बुद्धि है। तोपखाने ही की बात लीजिये। जब पहले-पहल यूरोपियनों का जहाजी बेड़ा हमारे यहाँ ग्राया, तब हमने जाना कि यूरोपियन लोग तोप चलाने में बहुत चतुर हैं ग्रीर तोपों के बल पर ये लोग ग्राश्चर्यजनक काम कर सकते हैं। हमने इस बात में उनका ग्रानुकरण किया ग्रीर गोरे लोगों से तोपें खरीदी ग्रीर कुछ तोपें ग्रपने यहाँ भी बनवाया तथा गोला-बारूद भी गोरों के कहे ग्रानुसार बनवाया। परन्तु हम ग्रागे चः कर इस काम में उत्तरोत्तर सुधार न कर सके। इसीलिये इस कार्य में हम ग्रंगेजों ग्रीर केचें की बराबरी न कर सके। वे लोग बराबर सुधार करते गये ग्रीर हमने सोलहवीं शताब्दी के फिरंगी लोगों के उदाहरण को जो पकड़ा सो फिर न छोड़ा। उस समय श्रंगेजों ने विजय दुर्ग ग्रीर दस वर्ष बाद मालवाड़ ले लिया; पर हमने क्या किया है हमने सिर्फ मन ही मन जले हुए दिल से, "ग्राज ग्रंगेजों ने ग्रमुक ले किया,

कल ग्रमुक छीन लिया," ग्रादि उदगार प्रकट करने ग्रौर उनसे वापिस लन क काय का असाध्य समभने के सिवा भ्रौर कुछ नहीं किया। भ्रंग्रेजों ने दस वर्ष के बाद फिर साष्टी ले ली, पर हम तब भी सावधान न हुए ग्रौर तोपों के बल पर ग्रपने किले की रक्षा किस प्रकार की जाय, यह हमने नहीं सीखा। ऐसी दशा में सिहगढ़, पुरन्दर, रायगढ़, वासोटा स्रादि किले स्रंग्रेजों ने हमसे छीन लिये तो इसमें दोष किसका ? हैर यह बात भी नहीं है कि उस समय हमारे यहाँ तोपें ढालने वाले. गोला बारूद तैयार करने वाले ग्रथवा चांप की बन्दूक बनाने वाले कारीगर लोग नहीं थे। पूने के तोपखाने में चाहे जैसी तोप प्रथवा बन्दूक—देशी ग्रथवा विदेशी—कारीगर ढाल लेते थे। इसके श्रलावा मिरज के समान छोटे से किले में भी इच्छानुसार तोपें ढाली जाती थी। कुलपी मादि गोले. एक घंटे-पौन घन्टे तक लगातार जलने वाली चन्द्र ज्योति, बाग् ग्रौर ारूद भी हमारे यहाँ तैयार होती थी। उस समय पाँच धातु की तोप ढालने की मजदूरी प्रति सेर सी रुपये निश्चित थी । यह विवरण पुराने कागज पत्रों में मिलता है। परन्तु श्रंग्रेजी तोपें हमारी तोपों से सस्ती होती थीं। श्रत: हमारी गरजमन्द सरकार वक्त पड़ने पर ग्रंग्रेजों से तोपों को खरीदती थी । हानि सहकर भी स्वदेशी वस्त खरीदने ग्रीर देशी कारीगरी को बढ़ावा देने का तत्त्व उस समय भी हमें मंजूर नहीं था।

उस समय के लेखों से यह सिद्ध नहीं होता कि पेशवाई के समय में तोपखाने की ह्यवस्था प्रशंसा योग्य थी। पानसा ने कहीं कभी तलवार ( ग्रथवा उस समय की भाषा में तीप ) चलायी थी, बस इसी की ति पर वे पेशवाई के भ्रन्त समय तक तोपखाने के दरोगा के पद पर बने रहे। तोपों की की ति, पहले किसी समय की तोप, उन तो पों की मार पर भ्रवलम्बित रहती थी। वर्तमान में भले ही उससे कुछ काम न निकलता हें। किसी भी लड़ाई में मराठी तोपों को मार का ग्रधिक भय नहीं रहता था; क्योंकि एक तो गोला-बारूद के खर्च पर दरोगा की सदा काक-हिष्ट लगी रहती थी, दूसरे म्रधिक फायर करने से तोपों के फूटने म्रथवा बिगड़ने का भय रहता था। हमारी सेना का घेरा यदि किसी किले पर होता तो सेना के गोलंदाज तोप से एक फायर करके चिलम पीने बैठ जाते, घडी-दो घडी गप्पें मारते, फिर उठते श्रीर फायर करते श्रीर फिर वही धन्धा चालु। इस तरह दिन में दस-पांच फायर करके तोप को मोर्चे पर से उतार देते श्रीर समभते कि हमने श्राज बहुत बड़ा काम किया। ये जो कुछ लिखा गया है, उसमें बिल्कुल म्रतिशयोक्ति नहीं है। म्रंग्रेज प्रेक्षकों ने जो कुछ लिखा है उसी के ग्राघार पर हमने 'लिखने की चेष्टा की है। इसके ग्रतिरिक्त उस समय का पत्र व्यवहार देखने से इस प्रकार की कार्य पद्धति श्रक्षरश: सत्य मालूम होती है । सन १७७४ से १७८१ तक पेशवाई सेना श्रीर श्रंग्रेजों का जो छ: वर्ष तक रह-रहकर

युद्ध हाता रहा उसमें पानसा ने कहने लायक शायद ही दस पाँच बार तोपों से फायर किये होंगे। इस युद्ध में हरिपन्त तात्या की तोप मारने की एक भिन्न पद्धित ही होती थी। वे लम्बे पल्लों की बहुत बड़ी तोपों की मार डेढ़-दो कोस की दूरी से श्रंग्रेजों पर करते थे। उनके इस तरह करने का कारण केवल इतना था कि यदि भाग्य से टोपी वालों को एक दो गोले लग गये तो उनके सौ-पचास श्रादमी मर जावेंगे, यदि ऐसा नहीं हुग्रा श्रौर उन्होंने श्राक्रमण कर दिया तो श्राक्रमण होने के पहले ही तोपें लेकर भाग सकेंगे।

कोई कह सकता है कि तोपखाने के सम्बन्ध में जो इस प्रकार की लापरवाही का वर्णन किया गया है, वह दौलतराव सिंधिया के ऊपर नहीं लागू हो सकता, क्यों कि ग्रंग्रेजों ने भी यह बात मानी है कि उसका तोपखाना ग्रंगरेजों की बराबरी पर था। हम भी यह स्वीकार करते हैं, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हमारे भारतवासी तोप चलाने में ग्रंग्रेजों की बराबरी पर थे। चूंकि सिंधिया का तोपखाना फेंच ग्रौर ग्रंग्रेज दोनों ने तैयार किया था इसलिए वह तोपखाना उत्पादन क्षमता में ग्रंधिक था ग्रौर साथ ही साथ उस तोपखाने के वे ही व्यवस्थापक थे। ग्रत: इस प्रकार की पराधीनता से ग्रन्त में सिंधिया का लाभ न होकर प्रत्युत घात ही हुग्रा, क्योंकि इन विदेशी लोगों में से बहुत से ग्रादमी ठीक मौके पर सिंधिया को घोखा देकर ग्रंग्रेजों से जा मिले। स्वयं सिंधिया की सेना का प्रमुख मुसा पिरू सबसे पहले जा मिला ग्रौर विलायत चला गया। ग्रत: उसने जो तोप ग्रौर बन्दूक बनाने का कारखाना खोल रखा था वह गोला-बारूद सहित बिना परिश्रम के ग्रंग्रेजों के हाथि जग गया।

युद्ध में सवारों की अपेक्षा तोपों का सम्बन्ध पैदल सेना से बहुत अधिक रहता था। शत्र का आक्रमण होने पर तोपों की रक्षा पैदल सेना ही कर सकती है। अत: यि आक्रमण करने वाली सेना कवायदी हो तो बचाव करने वाली सेना का भी कवायदी होना आवश्यक है। हैदरअली की सेना कवायदी थी, फिर भी, माधवराव पेशवा के अन्त तक, अपनी सेना को कवायदी रखने की आवश्यकता पूना दरबार को मालूम नहीं हुई, क्योंकि एक तो हैदरअली की सेना नाम मात्र को कवायदी थी, दूसरे इस प्रकार अधिक सेना रखने का सुभीता पेशवा को भी नहीं था। उनका सम्पूर्ण राज्य प्रायः अनेक हिस्सों में बंटा हुआ था और यह हिस्सा सिर्फ घुड़सवारों का था। जो कुछ हिस्सा सरकार के आधीन था उसकी आय से खर्च निकाल कर अंग्रेजों से लड़ने के लिये सेना तैयार रखना आवश्यक था। यदि सवार सेना घटाकर पैदल सेना बढ़ाने का विचार किया जाता तो महाराजा के किये हुए प्रबन्ध में बिना कारण हस्तक्षेप करने का अधिकार पेशवा को भी नहीं था। फिर नाना फड़नवीस को

तो ऐसा ग्रधिकार होता है। कहा है ? बसई, प्रभृति, कोंकाम प्रान्त की रक्षा ग्रंग्रेजों 'से करने के लिये नाना ने जो बो-बार वर्षों तक दस-पन्द्रह हजार सामयिक सेना रखी थी वह सब ग्रशिक्षित थी। उस पैक्ल सेना में सिंधी, रूहेले, ग्ररबी, पुरविया ग्रादि सब परदेशी लोग थे।

ग्रस्वारोही सैनिक, पैदल सेना को सदा से तुः छ ससभते श्राये हैं। ग्रंग्रेजों से सालवाई की सन्धि तक मराठों ने जो लडाइयां लड़ो, उनमें परोक्षरीति से लड़ने में मराठों का बहुत-कुछ बचाव हुझ। । प्रत्येक अयगर पर, एक अंग्रेज का सामना करने के लिये दस-दस-बीस-बीस मराठों के होने सं, रघुनाथराव को पेशवा बनाने का ग्रंगरेजों का षड्यंत्र सफल न हो सका। स्रत: नवीन पैदल सेना रखकर स्रंग्रेजों की विद्या प्राप्त करने की अपेक्षा अपनी पुरानी पद्धति को बनाये रखना नाना, सिंधिया, पटवर्धन, फडके म्रादि ने उचित समका । परन्तु कुछ समय पश्वात्, टीपू से यद्ध करने का भ्रावतर श्राया श्रौर उसकी कवायदी रेजा की तैयारी के समाचार मराठे राजाश्रों श्रौर सरदारों ने सुन ही रखे थे । स्रत: उनका विश्वास फिर डगमगाने लगा । सन १७८६ में टीपू पर सुगल न्नौर मराठी सेना ने मिलकर चढाई कर दी। हरिपन्त तात्या मराठी सेना के संचालक थे। उस समय टीपू ने मराठी ग्रौर मुगल सेना को तोपों की मार से बहुत परेज्ञान किया ग्रीर उन पर बार-बार छापा मार कर उनकी बहुत दुईशा की। उस समय सिंधिया ने उत्तर भारत में डिवाइन नामक फ्रेंच सरदार के द्वारा दो पलटनें तैयार करवाई जो केवल ग्रास-पास के जमींदारों के डराने के लिये ही थीं। सिंधिया ज्यों-ज्यों टोचू-मैराठा युद्ध की ग्रासफलता के समाचार सुनता त्यों-त्यों उसे निश्चय होता गया कि इस ग्रपयश का परिमार्जन करने के लिये टीपू पर चढाई करने की बारी कभी न कभी ग्रपने पर भी ग्रावेगी । उस समय दिल्ली के बादशाह की रःज्य-व्यवस्था सिंधिया करते थे। ग्रत: बादशाह के नाम पर वे काफी कवायदी सेना रख सकते थे ग्रौर उन्होंने ऐसा किया भो, प्रथीत दो-तीन वर्षों में बहुत सी पलटनें ग्रीर उसके लायक तोपों का सारा सामान उन्होंने तैयार करवा लिया । सन १७६१ में जब महादजी सिंधिया देश में स्राये तब श्री रंगपट्टन की चढ़ाई में शामिल होने की उनकी इच्छा थी, परःतु उनके पूना म्राने के पहले ही सुलह हो गयी थी म्रीर सेना लौटने के समाचार म्रा चुके थे। म्रतः उनका वह निश्चय जहाँ का तहाँ ही रह गया। यह नहीं कहा जा सकता कि कवायदी सेना के द्वारा श्रंग्रेजों पर प्रभाव जमाने की इच्छा सिंधिया की नहीं रही होगी; परन्तु इन पलटनों को रखने का कुछ दूसरा उद्देश्य था; यही यहाँ दिखलाने का फ्रिस-प्राय है।

सिंधिया की इस नवीन कवायदी फौज के प्रबन्धक ऋंग्रेज ऋौर फ़ेंच थे । उन्होंने यह नवीन फौज बहुत ग्रच्छी तरह से तैयार की थी; परःतु श्रंग्रेजों से युद्ध करते समय सिंधिया को इस फौज से बहुत कम लाभ मिला। युद्ध के समय दौलतराव सिंधिया कहते थे कि हम ग्रपनी सेना द्वारा युद्ध करेंगे ग्रौर रघूजी भोंसले का कहना थ' कि मेरे पास सेना नहीं है ग्रत: मैं तो छिपकर युद्ध (गुरिल्ला-लड़ाई) लड़ना चाहता हूँ। दौलतराव सिंधिया की सवार सेना भी यही इच्छा रखती थी। इस तरह ग्रापसी भेद-भाव के कारण कहा-सुनी ही होती रही ग्रौर युद्ध की व्यवस्था कुछ न हो सकी। फल यह हुग्रा कि भोंसले का छिपकर लड़ना जैसा का तैसा रखा रह गया, दौलतराव सिंधिया की सवार सेना ठंडी पड़ गयी ग्रौर ग्रंगेजों की सब मार नई पैदल सेना पर ग्रा पड़ी। इसके ग्रतिरिक्त कुछ सरदार भी ठीक उसी मौके पर ग्रंगेजों से मिल गये ग्रौर इस प्रकार युद्ध की व्यवस्था को नष्ट हो जाना पड़ा। इस समय जो भी रही-सही पलटनें थी, वे भी इसी कारण से एक जगह पर एकत्रित न हो सकीं। जो कुछ थोड़ी सेना थी उसके साथ ग्रसाई, ग्रलीगढ़, लासबारी, प्रभृति स्थानों पर ग्रंगेजों से युद्ध हुए जिसका नतीजा पराभव के ग्रतिरिक्त ग्रौर हो ही क्या सकता था?

जब ग्रंग्रेजों से लड़ने का समय सिंधिया ग्रौर भोंसले का ग्राया, तब उन्होंने होलकर के भी ग्रपने में शामिल करने के बहुत प्रयत्न किये; परन्तु उस समय होलकर उनसे नहीं मिले ग्रौर दूर से युद्ध का तमाशा देखते रहे। इस युद्ध के बाद जब होलकर ग्रौर ग्रंग्रेजों में युद्ध हुग्रा तब होलकर ग्रकेला पड़ गया। ग्रत: वह संकट में पड़ गया। उस समूय होलकर ने मराठा राज्य के सम्पूर्ण सरदारों को सहायता-पत्र भेजा। परशुराम पंत प्रतिनिधि को जो पत्र भेजा था उसका, ग्राइम्म... इस प्रकार है।

"ग्राजतक मिलकर सब लोगों ने एक दिल से हिन्दू-राज्य चलाया; परन्तु कुछ समय से सबके राज्यों में गृह-कलह होने से राज्य ग्रलग-ग्रलग होते जा रहे हैं। इसे नष्ट करने के लिये सबको एक-दिल होकर मिलना उचित है। तभी यह बुराई नष्ट होगी ग्रौर पहले के ग्रनुसार धमाचार ग्रौर हिन्दूपन स्थिर रह सकेगा। हमने जो मार्ग ग्रह्मा किया है उसे ग्राजन्म चलाने का निश्वय है। ग्रब परमेश्वर इसके ग्रनुकुल होकर जो करें सो ठीक है। परन्तु यह काम केवल एक करे ग्रौर बाकी बैठे तमाशा देखें ग्रौर ग्रपना राज्य सभाले, तो इसका परिम्हाम क्या होगा? इस पर ग्राप मन में विचार करें ग्रौर जिससे हिन्दू धर्म की स्थिरता ग्रौर परिमाम में लाभ हो वह करें। इसका विचार यदि ग्राप-जैसे नहीं करेंगे तो कौन करेगा?" कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि इस पत्र में प्रकट हुए विचार उचित हैं; पर यही विचार एक वर्ष पहले होल्कर के मन में उठे होते ग्रौर उसने सिंधिया ग्रौर भोंसले को सहायता दो होती तो ग्राज यह नौबत न पैदा होती।

यहाँ तक हम यह प्रदर्शत कर चुके हैं कि मराठों ने विदेशी लोगों के तोपखाने से ग्रौर विदेशी कवायरी पलटन ग्रथवा ग्ररबों की ग्रशिक्षित सेना से तथा विदेशी ग्रध-कारियों को नौकर रखकर उनसे जो राज्य-रक्षा की ग्राशा की थी वह किस प्रकार निराज्ञा की बेदी पर बलि चढ़ गयी ? इतना ही धन खर्च कर यदि उनकी पैदल सेना बना-कर और उस पर देशी ऋधिकारी नियक्त कर दिया होता, तो क्या उसका कुछ उपयोग न हुम्रा होता ? परन्तु ये ठहरे देशी, ये किसकी नजर में म्रा सकते थे ? पठान, म्ररब, रुहेले भ्रादि सैनिकों का वेतन सात रुपया से दस रुपया तक था, परन्तु मावलों को तीन-चार रूपया ही दिया जाता था। परदेशी लोग मराठों की स्रोर से चढाइयों पर जाते थे स्रौर मावले बेचारे घर-द्वार, देव-मन्दिर, रत्री-पुत्र स्नादि सँभालने का काम करते थे। महाराज शिवाजी के समय में जो 'मावले' ईरान, काबल, कन्दहार स्रादि के ऊँचे-पूरे श्रौर कठोर हृदय वाले पुरुषों को काल के समान दीखते थे, पेशवा के समय में वे ही 'मावले' ग्रयोग्य बना दिये गये । वर्तमान समय में भी ये मावले प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ग्रंग्रेज ग्रौर फ्रेंच सैनिकों के कंधे से कंधा भिड़ाकर पिछले महायद्ध में बराबरी से लड़ते थे स्रौर जर्मनों के होश गुम कर देते थे। योग्धता को बढावा स्रौर शिक्षरण देने से ये लोग कैसे होंगे, यह बात पेशवाई जमाने में किसी के दिमाग में न श्रायी । इस पर श्रंग्रेज श्रिधिकारी कहते रहे कि यह लड़ने की खबी मावलों की मर्दानगी की नहीं थी ग्रौर न उनके शिक्षण की थी, किन्तु हमारी थी, क्योंकि हम उन्हें ग्रपने हक्म से यद्ध-क्षेत्र में भेजते थे ग्रौर ग्रपने ग्रनुश्ल काम-काज करवाते थे ग्रौर उनको शिक्षित करते थे। परम्तु मेरे दिमाग में यह बात नहीं जमती। जब हम भारतवासियों को पलटन का मुख्य अधिकारी ही नहीं बनाया जाता था तब हम अंग्रेजों का कथन किस प्रकार सत्य मान सकते हैं ?

First Maratha War यानी "मराठों से ग्रंग्रेजों का पहला युद्ध" परन्तु इसका यह ग्रंथ नहीं है कि ईस्ट-इंडिया कापनी का युद्ध सभी मराठों से ग्रंथांत् सम्पूर्ण मराठा राज्यों से हुग्रा हो। हम यह कैसे भूल सकते हैं कि पेशवाई पूर्णतया मराठा राज्य ग्रंथवा शिवशाही नहीं थी। वह शिवशाही का एक बड़ा ग्रंश था। यद्यपि यह ठीक है कि शाहू महाराजा ने सम्पूर्ण मराठा राज्य पर पेशवा की ग्राज्ञा चलाना स्वीकार कर लिया था, परन्तु उस ग्राज्ञा को भी उन्होंने कुछ नियमों से मर्यादित कर रखा था, जिसके उल्लंघन करने की क्षमता पेशवा में भी नहीं थी। शाहू की मृत्यु के समय में राज्य में पेशवा, भोंसले, गायकवाड़, ग्रांग्रे, सावंत, प्रतिनिधि, सिचव, ग्रक्कलकोटहाले ग्रादि कितने ही सरदार थे ग्रौर इन सब के छोटे-बड़े राज्य थे। मृत्यु के समय शाहू का विचार था कि मेरी मृत्यु के बाद ये सरदार लोग कोई खप्यन न रहने के कारण स्वतन्त्र हो जावेंगे ग्रौर सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, ग्रत:

राज्य की वृद्धि ग्रीर उत्कर्ष होना बन्द हो जावेगा, ग्रीर यह भी सम्भव है कि ये लोग ग्रापस में लड़कर राज्य को ही नब्ट कर दें। इसलिये शाहू ने निश्चय किया कि इन पर देख-रेख करने वाला कोई न कोई ग्रधिकारों मेरी मृत्यु के बाद होना ही चाहिये। भोंसले ग्रीर गायकवाड़ शाहू की ही जाति के थे। ग्रत: इन दो में से किसी एक को यह काम सौंपने का विचार शाहू ने किया। परन्तु दोनों ने यह विचार करके कि हम पेशवा की स्पर्धा में टिक न सकेंगे, उसे ग्रस्वीकार कर कर दिया। जिसते इस ग्रधिकार को शाहू ने पेशवा को दिया ग्रीर सनद दी कि "तुम सरकारों फीज ग्रीर उसकें सब सरदारों पर शासन करके राज्य सम्भालों ग्रीर दूसरे देशों पर भी ग्राक्रमण करो। प्रवन्धकों की भीतरी बातों में तुम कदापि दखल न देना ग्रीर जब तक वे ईमानदारी से सरकारों नौकरी करें तब तक उन्हें प्रवन्ध के लिये जो प्रान्त दिया गया है वह उन्हों के ग्रधिकार में रहने देना। मैंने ग्रपने चचेरे भाई संभाजी को कोल्हापुर का राज्य देकर स्वतंत्र कर दिया है। वह उन्हों के पास रहने दिया जाय ग्रीर इनाम, वार्षिक वृत्तियाँ, जागीरें ग्रादि जो मैंने ग्रीर मेरे पूर्वजों ने दे रखी हैं, वे नियमानुसार चलाई जावें।"

इस सनद से यह बात ध्यान में स्रावेगी कि पर-चक्र के निवारण करने स्रौर राज्य-वृद्धि के लिये दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करने के लिये गायकवाड़, भोंसले स्रादि सरदारों की सेना को, जोकरी के लिये बुलाने का, पेशवा को स्रधिकार था स्रौर जो सरदार उनके इस स्रधिकार को नहीं मानते या पर-वक्र से मिलकर विद्रोह करने, तो उनके शासन का स्रधिकार छीन लेने का भी स्रधिकार पेशवा को था। शाहू की सनद के स्रनुसार यह स्रधिकार नाना माहब स्रौर माधवराव पेशवा ने यथाशक्ति चलाया; परन्तु जब यही कार्य कार्य-स्राधिक्य के कारण नाना फड़नवीस के लिये स्राया तब कोई भी उनके इस स्रधिकार को मानने के लिये तैयार न था। अपर कहा जा चुका है कि मराठा राज्यों का कारबार व्यक्ति प्रधान रहा है स्रौर इसलिये प्रत्येक व्यक्ति का कर्ष्य उसी के साथ जुड़ा था। स्रत: शाहू का सा प्रभाव नाना साहब में स्रौर नाना साहब का माधवराव में नहीं था। फिर माधवराव का सा प्रभाव नाना फड़नवीस में कहां से हो सकता था ?

ऐसी दशा में जब श्रंग्रेजों से लड़ाई छिड़ी तब गायकवाड़ ने श्रंग्रेजों से श्रलग संधि करके श्रपना बचाव किया। श्रांग्रे श्रौर सावंत इस लड़ाई के प्रति उदासीन ही थे। भोंसले तो ऊपर से मीठी-मीठी बातें करते थे पर श्रान्तरिक रूप से वे श्रंग्रेजों के साथ थे। श्रत: उन्होंने भी पेशवा को सहायता नहीं दी। कोल्हापुर वाले सामन्त तो जान बुभकर भी पेशवा के विरुद्ध थे। सचिव सरकारी नौकरी पर थे ही नहीं, हाँ- स्रकलकोट वाले स्रौर प्रतिनिधि ये दो सरदार डाँट-डपट के कारण दरबार में हाजिर रहते थे, परन्तु उनकी सेना नहीं के बराबर थी। स्रत: उसका उपयोग भी नाम-मात्र को था।

यह तो पहले के सरदारों की दशा थी। श्रब पेशवा ने जो विन्तुर, राजेबहादुर, रास्ते, पटवर्धन, धायगुड़े, वितीवाले श्रादि सरदार बनाये थे उन सब की सेना मिलकर पद्धह-बीस हजार थी। इसके सिवा हुजराती के जो पुराने मानकरी, सरदार, थोरात, घोरपड़े, पाटनकर श्रादि थे उनकी कुल पाँच-छः हजार फुटकर सेना नौकरी पर थी। यह हुई पेशवा की दक्षिण की फीज। उत्तर-भारत में सिन्ध्या श्रीर होलकर मुख्य थे। इन दोनों के पास चालीस-पैतालिस हजार सेना थी जिसमें से श्राधी उनके प्रदेश के रक्षार्थ छोड़कर श्राधी सेना दक्षिण में लायी जाने योग्य थी। इसके श्रवाचा पेशवा सरकार की फोज पूता के श्रास-पास थीं। उनमें तीन-वार हजार घुड़सवार थे। बस यही सब पेशवा की तैयार रहने वाली सेना थी। इतनी सेना के बल पर भी पेशवा श्रंगरेजी सेना को क्षत-विक्षत कर सकते थे; परन्तु नाना फड़नवीस के समय में इतनी बड़ी फौज की भी हिम्मत श्रंगरेजों से युद्ध करते-करते पस्त हो गयी। इसका कारण यह था कि नाना साहब पेशवा के समय में जो हिम्मत बीस हजार सेना में थी वह इस समय की पचास हजार सेना में नहीं थी।

पहले-पहले पुरन्दर की सुलह होने तक डेढ़-दो वर्ष तक सिंधिया और होलकर ने तट-स्थ होकर अलुग रहने के सिवा आर कुछ नहीं किया। वे पूना दरबार सेन केवल वि हु ये बिल्क रघुनाथराव की हर तरह से सहायता करने को तैयार थे। पुरन्दर की संधि होने के बाद महादजी सिंधिया ने पेशवाई की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया और वह उसे श्रंतिम समय तक पूर्ण करने में लगा रहा। बड़गाँव की लड़ाई में गुजरात की चढ़ाई में ग्रोर मालवा के युद्ध में सिंधिया ने बहुत ही अच्छी तरह अपने पोरुष का प्रदर्शन किया और अंग्रेजों पर अपना दबदबा जमाये रखने में सफल रहा। यह ठीक है कि नाना फड़नवीस को उस समय सिंधिया की बात को मानना पड़ता था और वह जो चीज की इच्छा करता था वह उसको सुलभ थी; परन्तु सिंधिया ने मन लगाकर सरकार की सेवा की, इसमें कोई संदेह नहीं। देखा जाय तो होलकर ने वीरघाट की लड़ाई में सहायता देने के अलावा और कोई काम नाम लेने योग्य नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मोरोवा दादा से मिलकर पेशवाई को संकट की स्थिति में डुबोने के लिये एक षडयन्त्र भी रचा था। दक्षिए की सेना में पटवर्धन और हुजरात वालों की फीज उत्तम थी और उन्होंने पेशवा का साथ भी खूब दिया। विशेष सेना तो अड़ियल टर्डू के समान बेगार के अलावा और कुछ करने में

बहुत आधक शोर था कि दक्षिण की बहुत सी सेना में ग्रीर होलकर की सेना में बहुत सी निकृष्ट श्रेणी के सवारों की भरती अधिक है। रिश्वत खाने वाले सरकारी क्लर्क ही घुड़सवारों की हाजिरी लिया करते थे। उस हाजिरी का वर्णन एक मस्खरे ने इस तरह किया है कि घोड़े के चार ग्रीर ग्रादमी के दो पाँव दिख जाने पर सवार समभ लिया जाता ग्रीर उसकी हाजिरी मान ली जाती थी। गिनती करने वाले क्लर्क की मुट्ठी गर्म की ग्रीर बस फिर क्या बात है? उनको इससे कोई वास्ता नहीं कि घोड़ा दस रुपये का है या बीस का। सवार भड़भूंजा है या भिश्ती। यह वर्णन है हास्यजनक ग्रवश्य, पर यह ध्रुव तारे की तरह सत्य है। इस तरह की चीजों से सिवा सेना की संख्या बढ़ाने के श्रलावा ग्रीर क्या हो सकता था? छाती बढ़ाकर तलवार मारने, ग्रंग्रेजों की पलटनों को काटने, उनकी तोपें छीनने ग्रीर उनकी रसद बन्द कर देने की हिम्मत इतनी सेना में कुछेक सरदारों में ही थी। जिसे देखो उसे ग्रपने ग्रादमी ग्रीर घोड़े को बचाने की फिक्र रहती थी।

मराठी सेना की यह स्थिति ध्यान में रखते हुए यह बात ग्राइचर्यजनक नहीं मालूम पड़ती कि ग्रंग्रेजों की इतनी जल्दी प्रगति क्यों कर सम्भव हुई ? वे मराठी फौज की परवाह किये बिना पूना पर कैसे चढ़ ग्राये ? मराठों पर ग्राक्रमण कर किस बुरी तरह से उन्हें भगाया ग्रौर उनकी तिनक भी परवाह न कर किस तरह डभोई ग्रहमदाबाद, बसई ग्रादि के किले ले लिये ? बड़गाँव की लड़ाई में ग्रंग्रेजों का जो पराभव हुग्रा, जनरल गोडर्ड की सेना को लूटकर ग्रौर सैनिकों को मारकर मराठों ने जो हैरानी पैदा की ग्रौर नापार की लड़ाई में मराठों ने जिस वीरता के साथ ग्रंग्रेजी सेना में हुसकर मार-काट की थी यह सब उनकी संख्या ग्रौर पूर्वकाल की कीर्ति के परिमाण में कुछ नहीं था।

प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रान्ट डफ़ साहब ने जो यह लिखा है कि माधवराव पेशवा की ग्रसामियक ग्रन्यु मराठों के लिये पानीपत के युद्ध के समान ही घातक हुई, सो ग्रक्षरश: सत्य है। क्योंकि माधवराव पेशवा की ग्रन्यु के बाद राज्य में जो ग्रन्यवस्था, सैनिक-कार्यार ने दिलाई ग्रीर दुर्ज्यवस्था शुरू हुई, वह इतिहास-प्रसिद्ध है श्रीर वह मराठा राज्य के ग्रन्त तक, दूर न हो सकी। सवाई माधवराव यदि प्रौढ़ ग्रवस्था के होते ग्रीर माधवराव के समान ही तीक्ष्ण-बुद्धि ग्रीर साहसी होते तो इस प्रकार की न्यवस्था कभी न उत्पन्न होती। परन्तु सवाई माधवराव को बालक समभकर उनके घर में गृह-कलह का सूत्रपात होते देखकर ग्रीर ग्रंग्रेजों के द्वारा राज्य हड़पने की क्रिया को देखकर सारे विद्वोही सर उठाने लगे थे। ये विद्वोही कोई भुखमरे या चोर नहीं थे। इनमें से कुछ तो राजा थे ग्रीर उनके पास हजार-पांच सौ सवार ग्रीर किले थे। बराह

भाडयों के द्वारा रघनाथराव का उच्चाटन होने के समय से ग्रोर सालवाई की सिध होने तक सात-म्राठ वर्षों के बीच में इन विद्रोहियों ने प्रजा में त्राहि-त्राहि मचा दी थी । कृष्णा नदी की तरफ कोल्हापुर राजमंडल के दंगे, कित्तुर, शिरहट्टी, डंबल में देसाइयों के दंगे, पूर्व की ग्रोर सुरापुर का दंगा. सतारा प्रान्त में रामोशियों का दंगा, पुना, जन्नर की स्रोर कोलियों का दंगा, नासिक स्रौर खानदेश में भीलों का दंगा, म्रादि एक नहीं म्रनेक स्थानों में उत्पन्न हुए थे। इन भगड़ों के वातावरण में पटवर्धन रास्ते, बित्तरकर, राजेबहादुर, होलकर म्रादि सबों का प्रबन्ध ठीक नहीं था भ्रौर इस काररण इन सरदारों की दशा श्रत्यधिक खराब थी। राज्य के कर की वसुली नहीं हो पाती थी। सेना के लिये खर्च काँ ग्रावश्यकता पड़ती थी। ऐसी दशा में प्रबन्ध करने वाले सरदार किंकर्त्तव्यक्तिमृद् हो गये थे । श्रंग्रेजों से युद्ध करने के समय प्रत्येक सरदार यही विचार करता था कि यदि मैं ग्रंग्रेजी सेना पर ग्राक्रमण करूँगा तो मेरी सेना का नाश होगा या वे पीछे भाग ब्रावेंगी । यदि इस घड़ी भर के खेल में मेरे पाँच सौ घोडे मारे गये तो क्या होगा ? पाँच सौ घोड़ों का मृत्य तीन लाख होता है । इस एक घड़ी के जए के खेल में यदि अपने तीन लाख रुपये इस तरह नष्ट करूँ तो फिर मैं क्या करूँगा ? सरकार तो मुर्फे देने से रही, क्योंकि उसकी दशा श्राप ही शोचनीय है भ्रौर दंगे के कारण कर वसुल हो नहीं पाता, किर यह मूल्य हम कहाँ से पावेंगे ? कल जिलेदार ग्राकर दरवाजा खटखटायेगा कि या तो घोड़ा दो या दाम, तो फिर द्भारको हम कहाँ से देवेंगे ? उस समय प्रारा देने की बारी ग्रावेगी। ग्रत: यह ग्रत्यतम है कि साहस दिखलाने के भगड़े में न पड़कर पीछे ही रहें । जिन लड़ाई-भगड़ों के कारएा, क्षात्र-दृत्ति को कालिभा लगाने वाला वह ग्रवसर सरदारों पर ग्राया, उन्हों लड़ाई-भगड़ों की उत्पत्ति भी दूसरी पद्धति से ह ईथी।

शाहू महाराज ग्रौर पेशवा ने सरदारों को बड़े-बड़े प्रांत ग्रौर ताल्लुके जागीर में देने की जो प्रथा शुरू को, उससे सरदारों का ध्यान सरकारी नौकरी से खिंचकर ग्रपनी-ग्रपनी जागीरों पर चला गया ग्रौर वे ग्रभिमानी होकर ग्रपने मालिकों को ही सिखाने ग्रौर स्वयं स्वतन्त्र होने का ग्रवसर देखने लगे ग्रौर इन्हीं सब कारणों से राज्य का ऐक्य तथा राज्य भी नष्ट हो गया। यह बहुत से लोगों का कहना है, परन्तु यह कथन सम्पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। जमींदारी पद्धित शुरू करने का दोव केवल शाहू महाराज या पेशवा पर लादना ठीक नहीं है। स्वयं शिवाजी महाराज ने ही इस पद्धित के ग्रनुसार देशमुखी की जागीरें दी थीं ग्रौर उनके बदले में जागीरदारों को सैनिक नौकरी करनी पड़ती थी। क्या इनको सैनिक व्यवस्था कहना ग्रमुचित होगा ? दसरे उस समय

थोड़ी बहुत ऐसी पद्धित प्रचलित भी थी। गुजरात, मालवा, बुन्देलखएड के राजा लोग स्वयं दिल्ती के ब्रादशाह की अयीनता स्वीकार करते थे। रुहेले, पठान और सिक्खों के सरदार भी अधीन ही थे। ऐसी दशा में शाह या पेशवा ने पैसे की कमी से अपने सरदारों को जागीर प्रदान की तो इसमें क्या बुराई आ गई? बात यह है कि यदि मध्यवर्ती सत्ता शक्तिमान होती है, तो क्या जागीरदार और क्या दूसरे, सब कर्मचारी नम्न और कर्तव्य-पालक होते हैं। पर यही सत्ता अगर कमजोर हुई तो नौकर आस्तीन के साँप सिद्ध होते हैं।

मेरा भी यही कहना है कि जागीरदारी पद्धित के जोर पकड़ने पर भी राज्य में जो शक्ति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई, प्रत्यत दुर्बलता ही बढ़ी; परन्तु मेरे इस कथन का ग्राज्ञय कुछ ग्रौर है। सन १७२०-२५ से १७६० तक मराठों ने दूसरे प्रदेशों पर चढाइयाँ की । जिस प्रदेश को जो सरदार अधिकृत करता था, वह प्रदेश महाराज उसे ही प्रबंध के लिये दे देते थे। इसलिये प्रत्येक शूर ग्रोर साहसी सरदार में भि**न्न**-भिन्न प्रदेशों पर चढाई करने, यद्ध जीतने, लूटकर पेट भरने ग्रौर प्रदेश को जीतकर उसे महाराज से अपने अधीन में लेने के लिये, अपनी सरदारी कायम करने तथा अपने घराने को प्रतिष्ठित ग्रौर वैभव सम्पन्न बनाने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न होने लगी ग्रीर वे भिन्न-भिन्न प्रदेशों पर चढ़ाई करने हुगे। शाह महाराज ने ग्रपने समय में जिन चढ़ाइयों का कार्य प्रारम्भ कर दिया था, नाना साहब पेशवा ने उसको चालू रखा। जिसका परिग्णाम यह हुआ कि दक्षिण में मैसूर, अक.ट, चित्रनापल्ली तक और उत्तर में दिल्ली, पंजाब, ग्रागरा, ग्रयोघ्या, रुहेल्खंड तक ग्रर्थात सम्पूर्ण देश में मराठे फैल गये । इस तरह मराठों ने इतने बड़े राज्य का भार १७२० से १७६० तक सँभाला ग्रोर फिर चालीस वर्षों में खो भी दिया। ईस्ट-इंडिया कम्पनी ने जितना राज्य सन १६०० से सन १७०० तक में प्राप्त किया उतना राज्य मराठों ने ४० वर्षों में ही ले लिया। लेकिन मराठा राज्य थोड़े ही समय में बिलुप्त हो गया स्रौर स्रंग्रेजों के राज्य का विस्तार उत्तरोत्तर बढ़ता रहा। जिस तरह बढ़ी हुई नदी का पानी ग्रास-पास चार-पाच कोस तक फैल जाता है उसी प्रकार मराठों की दशा हुई। शुरू में मराठे खब उन्नत हुए ग्रीर ग्रंत में गर्मी के दिनों में नदी के पानी के समान बिल्कुल ही विलुस हो गये।

यदि ग्रधिकार प्राप्त की इच्छा से प्रदेशों पर प्रदेश जीतकर राज्य बढ़ाने की महत्वाकांक्षा सरदारों को न हुई होती ग्रथवा ऐसा करने के लिये महाराज छत्रपति ने उत्तेजना न दी होती ग्रौर कहा होता कि ''पहले जितना राज्य है उसकी व्यवस्था कर लो; उसकी ग्रान्तरिक गृह-कलह दूर करके कायदे-कान्न का विस्तार करो ग्रौर

उसकी उन्नित की स्रोर स्रिभमुख होस्रो" तो राज्य तो उतना न बढ़ता, परन्तु जितना या तह शक्तिशाली स्रोर स्थायी स्रवश्य हो गया होता। जिधर मन में भ्राई उधर चढ़ाई करने स्रौर स्रपनी तलवारबाजी प्रगट करने के चक्कर में पड़कर मराठे सरदारों को लाहौर पर चढ़ाई करने का तो स्रवसर मिल गया; पर बालाघाट का प्रदेश जो साधु संतों को जन्म भूमि स्रौर वास्तविक रूप से प्राचीन महाराष्ट्र था तथा पैठन, स्रौरंगाबाद नांदेड, जालना, बीड़ स्रादि प्रदेश को स्रधिकृत करने का समय मराठों को नहीं मिता। शान्ति के समय मराठों का राज्य सब स्रोर था; पर स्रशांति के समय कहीं भी नहीं था। यह तो स्राश्चर्यजनक है; पर है सत्यता से पूर्ण। ऐसी दशा का मूल कारण यही था कि मराठों के स्रधिकार में कोई प्रांत पूर्णतया नहीं था।

मुसलमानों के समय में हकदारों श्रौर जागीरदारों का बहुत प्रावत्य था। इसलिये सरकारी वस्ती के काम में वे सरकार के वश में न होकर सरकार को वश में किये
थे। ये लोग श्रथात देशमुख, देशपांडे, देसाई, सरदेसाई, सरदेश, पांडे, प्रभृति श्रादि
मुल्को श्रधिकारी प्रत्येक प्रान्त में गाँव, किले श्रौर गढ़ों हड़प बैठे थे श्रौर सरकार को
स्वित किये बिना श्रपने-श्रपने देश का कर खुद हो वस्त करते थे। जब कर्नाटक पर
मराठों ने चढ़ाई की श्रौर उस पर श्रपना श्रधिकार कर लिया, तब उन्होंने इन लोगों
का कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया श्रौर गोड़वाने में गोड़ों के, भीलों के प्रान्त में भीलों
के तथा बुन्देलखंड में बुन्देलों के राज्य ज्यों के त्यों बने रहने दिये। जो श्रशांति का
मुख्य कारण था श्रौर श्रन्त तक रहा। तुङ्गभद्रा के उस श्रोर टीपू का राज्य था। वहाँ
भी इन देसाई प्रभृति लोगों की पहले प्रबलता थी, परन्तु टीपू ने इन लोगों का पराभव
कर श्रपना सब राज्य निष्कटक कर लिया। इसलिये मराठे, मुगल श्रौर श्रंग्रेजों से वर्षों
तक युद्ध होते रहने पर भी उसके राज्य में कोई दुर्ब्यवस्था न श्रा पाई। इस प्रकार
का निष्कंटक राज्य होने के कारण उसके एकतन्त्री श्रौर एकसूत्री राज्य की शक्ति
इतनी बढ़ी कि वह उन तीनों शत्र श्रों—मराठे, मुगल श्रौर श्रंग्रेजों के लिये काफी भारी
हो गया।

मराठा राज्य में बार-बार भगड़े खड़े होने का एक ग्रौर मुख्य कारण था। वह यह कि, उसमें राजकीय जायदाद के सम्बन्ध में, वह चाहे एक पटेल की हो ग्रथवा एक सरदार की, वारिस का हक निश्चित नहीं होता था। ग्रौर तो ग्रौर स्वयं महाराज छत्रपति का सिहासन भी इस दोष से मुक्त नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत उस समय चरितार्थ होती थी। चार भाइयों में ग्रधिक शक्तिशाली भाई ही

व्यक्तिं का ही राज्य के लिये चुनाव होता था, पर यदि छोटा भाई सरकार को गही के लिये ग्रधिक नजराना दे देता तो सरकार भी लोभ में पड़कर ग्रधिकृत भाई की जगह पर म्रान्धिकृत भाई को गद्दी पर बिठाल देती। शाह महाराज ग्रौर ताराबाई के प्रम शिवाजी में इन दोनों में योग्य कौन था, इस बारे में हम लोग चाहे कितनी ही चर्चा करें पर उस समय इस प्रकार की चर्चा बिल्कुल ही नहीं होती थी। वे कहते थे कि बड़े शिवाजी महाराज के शाह श्रीर शिवाजी दोनों ही योग्य वारिस हैं। जो इस राज्य को श्रिधिकृत करने में सफल होगा उसको ही हम स्रपना राजा स्वीकार कर लेंगे। पेशवा के जमाने में जब नाना साहब ग्रीर भाऊ साहब में भगड़ा हुग्रा तो कोल्हापुर के संभाजी महाराज ने भाऊ साहब को पेशवाई के वस्त्र दिये थे। वास्तव में देखा जाय तो संभाजी को देने का ग्रौर भाऊ साहब को लेने का कोई ग्रिधिकार नहीं था। इस पर भी किसी ने चूँन की। श्रब हम भाऊ साहब के इस व्यवहार को भले ही पेशवार्ड के विरुद्ध विद्रोह समर्भे, पर उस समय नाना साहब पेशवा ने भी इसको विद्रोह नहीं माना था। सरदारी के लिये भगड़ा खड़ा होने पर उस समय लोगों का ध्यान इस पर रहता था कि वादी ग्रौर प्रतिवादी, सरदारी के लिये वास्तविक रूप से उत्तराधिकारी हैं या नहीं । यदि वे वास्तविक रूप से उत्तराधिकारी हुए तो वे बिना काररा दखलन्दाजी नहीं करते थे। गायकवाड़ घराने में भगड़ा हम्रा स्रौर वह सरकार के सामने वेश हम्रा । इसका फल यह हम्रा कि फतहींसह राव मौर गोविन्द राव दोनों को नजराने के तौर पर हजारों रूपये वैयर्थ देने पड़े। भोंसले ग्रपने घरेलू भगड़ों को सरकार के सन्मुख नहीं लाये ग्रत: सरकार ने भी उस ग्रीर ध्यान न दिया। भोंसले के भगडे में सरकार का कहना था कि तुम्हारे स्रापस के भगड़े खत्म होने पर जो सरदार सर्वमान्य ठहरेगा. उसी को हम सरदारी के वस्त्र प्रदान करेंगे। सवाई माधवराव ग्रौर रघुन थ राव का ऋगडा शुरू होने पर गायकवाड़, भोंसले, प्रभृति पेशवाई के सरदार जो बीच में नहीं पड़े उसका भी मूल कारएा उपप्रक्त कथन ही है।

जो लोग यह कहते कि जाति-द्वेष के कारण मराठा-साम्राज्य नष्ट हुन्ना वे ग्रह नहीं कह सकते कि किसके जाति-द्वेष से किसका राज्य नष्ट हुन्ना। मराठों के राज्य के कार्य-भार में भिन्न-भिन्न जाति के लोगों का सम्बन्ध हमेशा ही रहता था श्रौर श्रगर इस हिट्ट से उपर्युक्त कथन का मूल्यांकन करते हैं तो जाति-प्रभिमान का परिणाम राज्य कार्यों पर सदा होना चाहिये था; परन्तु इतिहास इस उदाहरण से श्रून्यवत ही है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि राज्य-पतन से जाति का कोई सम्बन्ध न था श्रौर न वह राज्य-कार्यों में ही कांटे का काम करता था। बहुत हुन्ना तो मराठा-इतिहास की एक दो बातें ही जाति-गत हैं। इनमें से पहली बात तो कल्पित श्रौर सन्देह जनक है।

वह नारायण राव पेशवा के करल से सम्बन्धित है। बात यह है कि नारायण राव पेश अ प्रभू लोगों को बहुत कब्ट देते थे। ग्रत: उन लोगों ने नारायण राव को घोले से मर बा डाला। यह बात कुछेक प्रभू लोगों के द्वारा कही गयी है। इसकी सत्यता के लिये कोई दूसरा मनुष्य प्राप्य नहीं है। हाँ, दूसरी बात श्रनुमान करने से सत्य प्रतीत होती है। वह यह कि शाह महाराज ने मरते समय पेशवा को जो सनद प्रदान की थी, उससे तुलाजी ग्रांग्रे ग्रप्रसञ्च हो गया था ग्रौर उसने पेशवा से ग्रपने सम्बन्ध को भंग कर लिया था। वह ग्रपने जहाजी सैनिक बेड़े श्रौर किले के बल पर पेशवा को तुच्छ समभता था। इसीलिये पेशवा ने चार-पाच वर्षों तक निरन्तर प्रयत्न करते हुए ग्रंत में बार्बई के श्रंगरेजों की सहायता से उसका राज्य छीन लिया और उस सकुदुम्ब कैंद कर लिया। परन्तु इस बात में एक ग्रान्तरिक रहस्य भ्रार है जो लोगों को नहीं मालूम है। वह यह है कि तुलाजी स्रांग्रे चितपावन बाह्मागों का कट्टर-द्वेषी था स्रौर उन्हें बहुत कष्ट पहुँचाता था। तुलाजी के राज्य की सीमा वाएकोट से विजयदुर्ग तक थी श्रौर यही द्वीप चित-पावन ब्राह्माणों की जन्मभूमि थी। पेठे, फड़के, परसुरे, रास्ते, भावें, देशमुख, घोरपड़े, जोशी, बारामती वाले, जोशी शोलापुर, वाले, जोशी बर्वे, पटवर्धन, मेहेदले, भानु, लागू **त्रादि पेशवाई दरबारी क्रोर सरदार लोगों का मूल निवास-स्थान यही था। जब कि** श्रपने श्रधिकारों को न मानने वाले प्रतिनिधि श्रौर दामाजी गायकवाड़ को तो पेशवा ने बिना सरंजाम छीने ही उनको यो ही छोड़ दिया श्रौर तुलाजी श्राग्रे का समूल नाश किया तो हमारा यह विचार ग्रसंगत न होगा कि इसके भीतर पेशवा का जाति-ग्रभि-मान छिपा था। चितपावन ब्राह्माणों का वह द्वेष तुलाजी की मृत्यु के साथ ही विलुष्ठ हो गया । फिर उसके राज्य को चलाने वाला कोई पुरुष न हुन्ना । हाँ, इस जमाने में यदा-कदा किसी देशी-विदेशी मनुष्य के भीतर तुलाजी का कान्त दृष्टिगोचर हो जाता है।

स्रव तक हमने इस बात को प्रदर्शित किया है कि किस गुरा के स्रभाव से मराठे यूरोपियन के हाथों में स्राये प्रान्तों को जीत न सके स्रोर उनकी टक्कर को सहन करने की सामर्थ्य मराठों में क्योंकर न थी। इसी के साथ-साथ षडयंत्रों के सम्बन्ध में स्रंप्रेजों-को मराठों के ऊपर कैसे सफलता मिली, इस पर भी विचार करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। सर्वप्रथम बम्बई स्रोर स्रत बन्दर के बाहर स्रंप्रेजों का प्रवेश नहीं था। स्रत: कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि उसी समय हो शिवाजी महाराज ने इन्हें क्यों न निष्कासित कर दिया स्रोर भविष्य में यही हमारे ऊपर राज्य करेंगे, यह समभ कर राजास्रों ने इन्हें स्रपने दबाव में क्यों नहीं रखा ? परन्तु इन प्रश्नों को करने वाले उस समय की वस्तु-स्थित भूल जाते हैं। उस समय राजनीति की मर्यादा हमारे देश में बहुत कम थी। स्रत: ध्यापारी के रूप में स्राये गोरों का वास्तविक स्वरूप ध्यान में

तं ग्राने के ही कारण किसी को इस बारे में दोष नहीं दिया जा सकता। उस समय शासकों से ग्रपने व्यापार के लिये गोरों का जगह माँगना, रूमाल से हाँथ बाँधकर दरवार में ग्राना ग्रौर चरणों में मस्तक भुकाना देखा शासकों ने ठीक समभा। वे इनके व्यवहार से यह कैसे जान सकते थे कि इन्हें रहने देने की जगह देने पर ये ही एक दिन सारे देश को ग्रपने कब्जे में कर लेंगे। इस समय ये लोग श्रपने रूमाल से हमारा हाथ बाँधते हैं, ग्रागे भविष्य में ये ही हमारी मुक्कें कसायेंगे। ग्रौर ग्राज तो ये हमारे पैरों में सर को भुकाते हैं तो कल ये ही हमारे सिर पर पैरों को रखेंगे। उस समय हमारे ग्रीधकारियों के मन में इस प्रकार की कल्पना कैसे उठ सकती थी जिस प्रकार से यह सब बातें हो गयी हैं।

यदि इन ग्रंप्रेजों ने यूरोप के किसी भी कोने में ग्यापार के बहाने पैर रखा होता तो इस बात की तत्काल ही वहां जांच होती कि ये लोग कौन हैं, यहां किसलिये श्राये हैं, इनका वहां से निष्कासन हो गया होता। परन्तु इसी हिन्दुस्तान में समुद्र के किनारे किले बनाकर रहने पर भी सौ-पचास वर्षों तक किसी ने इन श्रंग्रेजों की श्रोर हिष्टिपात तक नहीं किया कि ये कौन हैं स्रोर क्यों स्राये हैं। इसका मुख्य कारण है इस भारत प्रदेश की विशालता। यहाँ हिन्दुस्रों में ही पचासों जातियाँ है स्रौर उसमें भी मुसलमान, पारसी, ईसाई यहदी ग्रादि विधामयों की मिलावट तथा देश में सेकड़ों राज्य ग्रीर हजारों संस्थानों का होना था। ऐसी दशा में यदि यहाँ ग्रंग्रेजों ग्रीर फ्रेंच लोगों का ग्रागमन हुन्ना ग्रोर वे बस गये तो वे यहां वास्तव में व्यापार के लिये ग्रा है या इनके श्राने का कुछ दूसरा उद्देश्य है इसकी जॉच कसे हो सकती थी ? वदि को इ इन ग्रंग्रेजों की ग्रोर मुखातिब हुग्रा भी तो उनके उस समय के वर्तमान व्यवहार तक। वे अपने को व्यापारी कहते है तो चलो उनसे व्यापार करें इसमें अधिक पंचापत करने की स्रावश्यकता ही क्या ? यदि कहा जाय कि इन्होंने किले बनवाये थे, स्रत: इन पर संदेह करके जाँच की जानी चाहिए थी तो जिस प्रकार कोई लुच्चा या लफंगा भ्रपनी सीमोलंघन करके बदमाशी करता है ग्रौर उस पर फिर कोई ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार उस समय अंग्रेजों की भी कोई परवाह नहीं की गयी। इसका मुख्य कारण यही था कि मराठे लोग समभते थे कि इस लोगों के व्यापार करने के कारण राज्य की न्नामदनी म्रधिक बढ़ती पर है, इन लोगों से मनचाही विदेशी वस्तुयें भी प्राप्त**हो**ती हैं श्रौर ग्रधिक ग्रच्छी बात तो यह है कि ये लोग श्रच्छे लड़ाके श्रौर गोलन्दाज हैं। इसके ग्रलावा संकटकालीन परिस्थिति में इनका ग्रौर इनके गोला बारूद का उप<mark>योग करने में</mark> हम लोगों को सहलियत होगी।

•सन १७३७ में जब मराठों ने पुर्तगालियों से साष्टी का बन्दरगाह लिया तब से साष्टी पर बम्बई वाले श्रंग्रेजों की घात-दृष्टि लगी हुई थी। किलेदारों को रिश्वत देकर ग्रथवा किसी दूसरी युक्ति से, ग्रौर यदि इससे भी न मिले तो बलात साष्टी लेने का निक्ष्यंय उन्होंने किया ग्रौर इसके लिये वे किसी उपयुक्त ग्रवसर की तलाश में थे। इसी बीच जब माधव राव ग्रौर रघुनाथ राव का भगड़ा उठ खड़ा हुग्रा तो इन्हें ग्रपना दृष्टिकोग्रा स इल होता दीख पड़ा; लेकिन उनकी वह ग्राशा निराशा के बादलों में छिप गई। ग्रन्त में नारायण राव पेशवा का खून होने पर पेशवाई में जब कोलाहल मचा तब बम्बई वाले ग्रंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाकर साष्टी को घेरकर किले पर ग्राधिकार कर लिया।

विपत्ति के समय ही ग्रंग्रेजों ने मराठों को घेरा ग्रोर ग्रपना कार्य सिद्ध किया। इसको अपेक्षा यदि पेशवाई के समय में ही अंग्रेजों श्रीर मराठों का युद्ध हुग्रा होता तो मराठों के भाग्य की अनुरुलता होती। पानीपत का युद्ध न हुआ होता तो बिहार और बंगाल प्रांत पर पेशवा की रएए-भेरी जरूर बजती। क्योंकि दोनों प्रांत के सिवा सभी प्रत मराठों के ग्रधिकार में श्रा चुके थे। यदि दैववशात् ऐसा हो गया होता तो प्लासी के युद्ध में क्लाइव की प्राप्त सफलता धूल में मिल जाती ग्रौर श्रागे के दस वर्षों में भ्रंग्रेजों ने ग्रपना उन दोनों प्रान्तों में जो विस्तार किया था वह कदापि संभव न था। इसी तरह यदि हैदरम्रली, बीच में कबाब में हड्डी बनकर न ग्रा गया होता तो उपयुक्त बातों के श्रवसार माधवराव पेशवा की विजय-दुन्दुभी श्रकीट, त्रिचनापल्ली, प्रभृति स्थानों पर सुनाई पड़ी होती श्रौर मद्रास के श्रंग्रेजों को श्रपने बिस्तर-बोरिया सहित वहाँ से कुच कर देना पड़ता। सन् १७६५ में बम्बई वाले श्रंग्रेजों ने मालवरा प्राप्त किया और बंगाल के श्रंप्रेजों ने मल्हारराव होलकर पर श्राक्रमण करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया । उस समय श्रंग्रेज-मराठा युद्ध होने का संयोग प्रबल था; मल्हार-राव होल्कर की ग्रसामियक सृत्यु से वह संयोग ग्रान सका। फिर सन १७६६ में मद्रास के ग्रंग्रेजों ने निजाम ग्रली को मार कर पहले हैदरग्रली पर ग्रौर फिर पेशवा पर ब्राक्रमण करने का प्रस्ताव किया; परन्तु माधवराव की कार्य-कुशलता के कारण उनका वह प्रयत्न निष्फल हो गया । इसके बाद सन १७७२ में दोग्राब प्रान्त में मराठों ग्रोर श्रंप्रेजों की खटक गयी; परन्तु उसी समय माधवराव काल-ग्रसना के शिकार हो गये ग्रौर वर्ष युद्ध रुक गया । इसी तरह टलते-टलते जब पेशवा की सेना रघनाथराव का पीछा कर रही थी; ग्रड्चनों के ही समय मराठों को ग्रंग्रेजों से युद्ध करने का ग्रव-सर मिला। इस युद्ध के सम्बन्ध में हमको यही कहना है कि इस सर्वप्रथम युद्ध का सूत्रपात ग्रंग्रेजों की इच्छा के अनु हुल हुआ। इस युद्ध में मराठों की न तो कोई दिल-चस्पी ही थी ग्रौर न कोई ग्रवसर।

मराठों से पहला युद्ध शुरू होने के बाद के वर्ष के छ: महीभों में जो लेख मिलते हैं उनमें बतलाया गया है कि मराठों का कितना राज्य था, उनकी सेना की क्या दशा था, छत्रपति; पेशवा, भोंसले, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर स्नादि का कितना महत्व था ग्रीर इनका श्रान्तरिक सम्बन्ध क्या था ? इनका ग्रापसी भगडा किन-किन बातों पर स्राधारित था स्रौर प्रान्तों के देने की प्रतिकृतता पर क्या परिस्थितियाँ पैदा हई ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर उन लेखां में पूर्णतया विशव रूप में उद्धृत है स्त्रीर इसमें कोई ग्राश्वर्य की बात नहीं है. क्योंकि ग्रंग्रेजों ने भारत के कुछेक राज्य मिलने के स्वप्न की देखना प्रारम्भ कर दिया था। कर्त्तव्यज्ञील स्रंग्रेजों के चिन्तन-योग्य विषय की ये बातें एक मुख्य अंग थीं। अठारहवीं शताब्दी में लिखी एक अंग्रेजी पुस्तक में यह लिखा गया है, ''भारत का राज्य ग्रपने हाथों में किस प्रकार लिया जाय ।'' इसी चीज का उसमें विशद वर्णन है । इससे स्पष्ट है कि उस समय के श्रौर भी प्रलेख इसी तरह के होंगे । उस समय इस देश में पादरियों का श्रभाव था । उनको जगह दूत श्रौर च्यापारी स्रंग्रेज ही सैकड़ों की संख्या में नजर स्राते थे। वे स्रपनी डायरी में शहर, किले, मार्ग, रीति-रिवाज स्थानीय राज ग्रादि के बारे में हरेक चीज लिखते थे, जिनका संग्रह कम्पनी सरकार के लिये बहुत उपयोगी होता था। किसी न किसी बहाने से वे लोग सैनिक-विभाग के काम-काज को रह कर देखते ग्रौर ग्रयने फायदे में ग्राने वाली बातों को संग्रह करते रहते थे। इसके सिवा बड़े-बड़े राजाग्रों के यहाँ जो ग्रंग्रेज वकील होते थे, वे राज्य-कार्य से सम्बन्धित सभी बातें श्रपने मुख्याधिकारियों के पास पहुँचा देते थे। श्रंप्रेज लोगों की प्रवृत्ति हमेशा शोध की श्रेर ही रहती है। उनमें विद्योपार्जन की इच्छा ग्रत्यथिक प्रवल रहती है। उन्होंने हमारे राज्य लेने के पहिले ही भ्रपने यहाँ के वेर, पुराए।, स्सृति, म्रादि शास्त्रों का खुब म्रध्ययन किया था। पेशवाई के म्रन्त तक वे लोग चारों ग्रोर का ज्ञान इकट्टा करने में लगे रहे। सन १८०३ में नाक्स नामक श्रंप्रेज मैसूर से पूना जा रहा था। रास्ते में वह कुछ दिन मिरज राज्य में ठहरा। बस उसने तुरन्त ही मिरज के जागीरदार को एक पत्र लिखा ग्रौर यह जानने की कोशिश की कि ''ब्रापके यहाँ जागीर किस प्रकार से ग्रौर कब मिलती है, उसकी श्रामदनी कितनी होती है, स्रापके घराने के लोगों ने पेशवा सरकार के हित में क्या-क्या सेवायें की है, ब्रादि सभी बातों का समाधान यदि ब्राप कर दें तो मैं ब्रापका ब्रत्यंत ब्रनुगृहीत होऊँगा।"

ऐसे थे ये ग्रंग्रेज, चपलता ग्रौर हमेशा सावधानी से रहने वाले, इन्हीं से टक्कर लेने की परिस्थिति ग्रा गयी थी। मराठों को ग्रंग्रेजों के बारे में ज्ञानशून्यता ही थी। इन लोगों का मूल देश कौन सा है, बाद में इन्होंने कौन से उपनिदेश बसाये, इनके स्वाभाविक गुगा-दोष कौन-कौन से हैं, इस सब की राज्य-ज्यवस्था का प्रबन्ध कैसा है, इनका सैन्य-बल ग्रीर द्रव्य-बल कितना है ग्रादि मुख्य-मुख्य बातों का पता मराठे राज-

नीतिज्ञों ग्रीर ग्रिधिकारियों को ग्रवश्य ही प्राप्त करना चाहिये या । परन्तु हिनारा अवन सीनता ग्रौर ग्रालस्य से राजनीति का यह ग्रंग हमेशा ही ग्रपूर्ण रहा। केवल नाना फड़नवीस ने ग्रवश्य ही कुछ बातों का पता लगवाया था ग्रौर उन सब बातों को क्रम से लिख रखा था। ये बातें उनके प्रलेखों से साफ काहिर है, नहीं तो इसके स्रतिरिक्त श्रन्य साम्राज्य ग्रपनी प्रगाढ़ निद्रा के ग्रांचल में बंधे थे। ग्रंग्रेजों की संख्या कितनी है न्नौर ये लोग किस द्वीप से न्नाते हैं, इनका ज्ञान न होने के कारए। मराठे बहुत भय-प्रस्त थे। श्रंप्रेजों से युद्ध होते समय ये समाचार बराबर सुनाई देते थे कि श्रंप्रेज बाबई से ब्रा रहे हैं, गुजरात में भी उनका ब्रागमन हो गया है, कुछ जलमार्ग के द्वारा मद्रास से ब्रारहे हैं ब्रोर कुछ ब्रंग्रेज हैदरब्रली से युद्ध कर रहे हैं तथा इधर उत्तर भारत में ग्रंग्रेजों ने यमुना नदी को पारकर कालपी पर चढ़ाई कर दी है। इस प्रकार के समा-ारों से घबड़ाकर एक मराठा सरदार लिखता है, "धे चत्र ग्रंग्रेज ऐसे कितने हैं ? जहाँ देखो वहाँ ये ही दिखलायी पड़ते है, ब्राखिर बात है क्या ?" ऐसी स्थिति में भी नाना फड़नवीस ने श्रंग्रेजों की कुटनीति का नाशकर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया ग्रोर सन्धि की प्रार्थना मराठों से करने के लिये विवश कर दिया था। इसीलिये नाना फड़नवीस की प्रशंसा उचित ही है। सालवाई की सन्धि में ग्रंग्रेजों को जो साठी बन्दरगाह मिला वह उनकी उस हानि की उचित पूर्ति नहीं थी जो उन्होंने पाँच-सात वर्षों तक युद्ध करके सहा था।

सालवाई की सिन्ध के बाद, पेशवाई के ग्रन्त तक, ग्रंग्रेजों ग्रौर मराठों के बहुत से राजनीतिक भगड़े ग्रौर ग्रुह भी हुए। इसमें मराठों के लिये यह बात खटकने वाली थी कि उनको ग्रंग्रेजों की चाल का पता मिल ही नहीं पाता था। घर में विभीषणों की संख्या होती ही है; परन्तु पेशवाई में इनकी संख्या ग्रत्यधिक थी। मराठी सेना के समाचार ग्रौर रणनीति हमेशा ग्रंग्रेजों को मालूम हो जाती थी, परन्तु मराठों को ग्रंग्रेजों की स्थित का समाचार मुँधने तक को नहीं मिलता था। यह महान ग्राइवर्य की बात है कि हमको ग्रंग्रेजों के एक भी विभीषण न मिल सके।

ग्रंग्रेजों के समाचार मराठों को न मिलने का मुख्य कारण यह है कि उनका रहन-सहन, भाषा ग्रौर रीति-रिवाज हम लोगों से भिन्न था। जब कि बिना प्रयोजन के वे हमसे बात नहीं करते थे तो हमारे साथ रहने की तो बात ही क्या ? उनमें जाति-ग्राभमान की भावना कुट-हुटकर भरी थी, इसीलिये वे हम लोगों से दूर-दूर रहते थे। यही कारण था कि उनके विचार ग्रौर समाचार बाहर नहीं उड़ने पाते थे ग्रौर भूठी ग्रफवाहों के न उड़ने का मुख्य कारण भी यही था। ग्रंग्रेजों से युद्ध करने में सिंधिया

ग्रीर हो तकर की पराजय हो जाने पर, मराठों को यशवंतराय होलकर पर विश्वास था कि यह कभी भी नहीं हार सकता। ग्रत: जब होलकर ग्रीर ग्रंग्रेजों का युद्ध छिड़ा, तब होजकर को विजय के समाबार पूना के बाजारों में बार-बार उड़ता था। इन समाचारों में ग्रांतिशयोक्ति ग्रोर ग्रमंगतता का ग्रंश ग्रांधिक रहता था। ये सब उत्तर भारत से ग्रावे पत्रों में लिखी गई हैं। ग्रीर जो समाचार पूने में हीं हवाबाजी दिखाते तो ग्रद्धांथिक ही विचित्र होते थे। जैसे, एक समाचार फैला था कि "होलकर ने तीन सो ग्रंप्रेजों को पकड़ा ग्रीर उनकी नाक काटकर उनको छोड़ दिया है, जिनमें से दो सो यहाँ ग्राये हैं। उन्हें यहाँ के ग्रंप्रेजों ने विलायत जाने के लिये बम्बई भेजा। परन्तु वहाँ के ग्रंप्रेजों ने इस भय से कि यदि ये विलायत गये तो ग्रह्मधिक बदनामी का कारण होगा, ग्रत: उनको सभुद्ध में ही इबो दिया।"

यद्यपि इन समाजारों पर विद्वान लोगों को विश्वास नहीं होता था, परन्तु सामान्य के लिये तो ये बातें बिल्कुल ही सच प्रतीत होती रही होंगी, इसमें सन्देह नहीं। पटवर्धन का पूना दरबार में रहने वाला वकील ग्रपने मालिकों को होलकर की विजय स्रौर स्रंग्रेजों की पराजय के ही समाचार सदा लिखता था। एक पत्र में वह लिखता है कि ''डाक में समाचार ग्राये हैं कि होलकर की प्रबलता है । जलचर (ग्रंग्रेज) पेंच में पड़ गये हैं ग्रौर सिन्धिया का पत्र ग्राया, उसमें लिखा है कि होलकर बहुत प्रबल है । उन्होंने लार्ड लेक की पलटनों को डुबो दिया है। वह दस-बारह पत्रटनों को लेकर यमुना नदी को पार करके लखनऊ की क्रोर जारहाथा। उसे होलकर ने चारों क्रोर से घेर लिया।" इतना लिं<mark>खकर व</mark>ह श्रंग्रेजों के घर का गुप्त समाचार जो उसने बड़ी खोज से प्राप्त किया होगा, इस प्रकार लिखता है:—''ता० १६ रमजान को ग्रंग्रेजों के समाचार मिले कि ग्रंग्रेज (पूना वाले) भोजन करने जा रहे थे। इतने में डाक श्रायी। श्रत: तीन-चार श्रादमी कुर्सी पर बैठकर पत्र पढ़ने लगे। तीन पत्र देखने के बाद सिर की टोपी जमीन पर फेंक दी; ग्रांखों में से ग्रांसु गिरने लगे । जो चौकीदार लोग थे उन्हें दूर-दूर खड़ा कर दिया गया श्रौर फिर सब लोग कुर्सी पर बैठकर कौंसिल करने लगे। फिर एक श्रंग्रेज ने एक ग्रिधिकारी का हाथ पकड़कर उठाया।" वकील ने यह समाचार किसी बटलर से सा-पचास रुपये में खरीद लिया होगा ग्रौर ग्रपने स्वामी को लिख भेजा । इस समाचार से जुसके मालिक को क्या समाधान हुन्ना होगा, यह सब म्राप लोग सोच ही सकते हैं।

यहाँ तक संक्षेप में हमने इस बात का विचार किया कि श्रंग्रेजों ने मराठों का पूना-सतारा क्यों ले लिया श्रौर मराठे लोग श्रंग्रेजों का कलकत्ता मद्रास लेने में क्यों

स्रसफल रहे। देशाभिमान-सून्यता, एक समूह में रहकर कार्य करने की स्रयोग्यता, स्वार्थ-साधन की स्रपरिमित स्रभिलाषा, दूसरे के हाथों से पानी पीने की स्रादत स्नादि दुर्गुए। ही, जो मराठो के खन में मिल गये थे, उनके राज्यों के विनाश के मुख्य कारए। हुए। इन दुर्गुएों से युक्त कोई भी पूर्वी राष्ट्र, सुधरे हुए पाश्चात्य राष्ट्र के स्नागे, विरोध में भी कभी भी न टिक सकेगा। हिन्दुस्तान पर यदि स्रंग्रेज शासक न होते, तो फेंचों का ही शासन हुस्ना होता। प्रवाह में पड़े हुए बर्तन यदि स्नापस में टकरावें तो यह निश्चय है कि उनमें से मिट्टी का बर्तन ही टूटेगा, लोहे का नहीं। स्रब स्नाज हम लोग स्वतन्त्र हैं, हमारा देश स्वतन्त्र है। हमारा हर दृष्टिको ए स्नपना एक महत्व रखता है। स्नब भी हमारे बीच जो दुर्गुए। हों उन्हें नष्ट कर देना चाहिए स्नौर मराठों के इतिहास को देखते हुए स्नपनी मिली स्वराज्य की रक्षा एक होकर करनी चाहिए।

--बासुदेव वामन खरे

#### प्रस्तावना

श्राज से ठीक सौ वर्ष पहले पूना की मराठाशाही का श्रन्त हो गया था। यह पुस्तक उसी का प्रथम शत-सांवत्सरिक वाङमय श्राद्ध है।

मराठाशाही का वास्तिवक ग्रन्त किस दिन हुग्रा, इसके विषय में मतभेद होने की सम्भावना है। कितने ही लोग इस दिन को १२ फरवरी सन् १७६४ मानते हैं, क्योंकि उस दिन प्रसिद्ध मराठा वीर महादजी सिधिया की मृत्यु हुई थी। महादजी सैनिक-टिष्टि से मराठाशाही के प्रधान श्राधार-स्तम्भ थे, इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है।

कितने ही लोग मराठाशाही के ग्रंतिम दिन को १३ मार्च सन् १८०० मानते हैं, नयोंकि उस दिन विख्यात मराठा राजनीतिज्ञ नानाफड़नवीस काल-चक्र के शिकार हुए थे। नाना के सम्बन्ध में ग्रंग्रेज इतिहासकारों ने यह लिख रखा है कि नाना के साथ ही मराठों की बुद्धिमता भी चली गई।

कितने ही लोग इस दिन को ३१ दिसम्बर सन् १८०२ मानते हैं, क्योंकि उस दिन बसई की सिन्ध हुई थी ग्रौर बाजीराव ग्रंग्रेजों का गुलाम बन गया था। इसके ग्रलावा ग्रंग्रेजों की मध्यस्थता से मराठी राज्य के केन्द्र (हृदय) के टुकड़े-टुकड़े हो गये थे।

कुछ लोग इस दिन को २३ सितम्बर सन् १८०३ मानते हैं, क्योंकि उस दिन बसई के संग्राम में सिंधिया का प्रत्यक्ष पराभव हो गया था ग्रोर मराठे सरदारों का संघ छिन्न-भिन्न हो गया था। इससे संसार में प्रसिद्ध हो गया कि ग्रब मराठाञाही के प्रबल होने का कोई उपाय नहीं है।

कितने ही इस दिन को १७ नवम्बर सन् १८१७ मानते हैं । उसका कारएा यह है कि उस दिन पूना में पेशवास्रों के राज प्रसाद पर ऋंगरेजों के भंडे फहराये गये थे ।

कुछेक विद्वानों ने ३ जून सन १८१८ को ही इसकी मान्यता दी है, क्योंकि उस दिन बाजीराव ने ग्रसीरगढ़ के निकट ढोलकोट में जनरल मैलकम को ग्रात्म-समर्पण कर दिया था ग्रीर उनके हाथ में राज्य-दान का ग्रधिकार छोड़ दिया था।

कितने ही लोग उस दिन को ता० २६ मई सन् १८४६ मानते हैं क्योंकि उस दिन मराठाशाही की जड़, सतारा का राज्य श्रंग्रेजों ने ग्रयने कब्जे में कर लिया था। उत्पर की छ: सात तारीखों में ते कीन सी तिथि तही है, यह ऋपने-ऋपने विचार है। साधारएात: सन १८१७-६८ के बीच का ही वर्ष मराठाशाही के अन्त का संक्तसर माना जाता है और यही हमको भी उचित प्रतीत होता है।

प्रति सांवत्सरिक श्राद्ध एक निश्चित तिथि को ही किया जात है किन्तु शक्ष-सांवत्सरिक श्राद्ध वर्ष भर में किसी भी दिन करने से काम चल सकता है।

प्रस्तुत पुस्तक ठीक ता० ३ जून, १६१८ को प्रकाशित करने का विचार था। उसको पूर्ण करने का कार्य शिथल पड़ गया। परन्तु हुछ समय के बाद यह निर्णय होने पर कि हम लोगों को मार्च मास में भारत के बाहर जाना पड़ेगा ग्रौर कदािस्त हम सन् १६१६ के पहले यहाँ पहुँच न सकेंगे, इसिलये पुस्तक को प्रकाशित करने का काम यथा सम्भव शीघ समाप्त कर लेना चािहए।

जब से मराठे ग्रौर ग्रंग्रेजों में सम्पर्क स्थापित हुग्रा, उस समय से लेकर पेशवाई के ग्रन्त होने के समय तक—केवल इन दोनों के विषय हो का—संक्षिप्त इतिहास इस पुस्तक के प्रारम्भ में दे दिया गया है। ग्रन्त के ग्रध्यायों में कुछ प्रधान-प्रधान बातों का ही वर्णन है। इस पर भी यदि ग्रंग्रेज ग्रौर मराठों के सम्बन्ध में पूर्ण ग्रौर ग्रपनी इच्छा के ग्रनुसूल विवेचना करना हो तो इतनी हो बड़ी एक ग्रौर पुस्तक लिखनी पड़ेगी। हमने जो मसाला एकत्रित किया है उससे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है ग्रौर सम्भव है कि यदि पूरा समय मिल गया तो कदाचित ऐसा भी हो जायेगा। यह हमें मालूम है कि वर्तमान पुस्तक में विचार किये हुए ग्रनेक विषयों का विस्तृत वर्णन स्थानाभाव के कारण नहीं किया जा सका है जिससे कुछ भाग केवल याददाञ्त के समान बन गये हैं।

वास्तव में वर्तमान पुस्तक के समान पुस्तक ऐसे मनुष्य द्वारा लिखी जाने की ग्रावक्यकता थी, जिसने ग्रपनी सारी जिन्दगी में इतिहास का ग्रध्ययन किया हो। फिर भी हमारी प्रार्थना पर, इस पुस्तक को भूमिका लिखना गुरू रा० रा० बासुदेव वामन शास्त्री खरे महोदय ने स्वीकार किया। इसके लिये हम उनके ग्रत्यन्त कृतज्ञ हैं।

पूना १ मार्च सन् १६१८ }

नर्रासह चिन्तामणि केलकर

#### विषय-सूची

| विषय                                                                                                                                                                    | पृष्ठ      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| भूमिका                                                                                                                                                                  | પૂ         |
| प्रस्तावना                                                                                                                                                              | २६         |
| पह्ला श्रध्याय                                                                                                                                                          |            |
| <b>अंग्रेजों के पहले का महाराष्ट्र</b>                                                                                                                                  | <b>३</b> १ |
| दूसरा श्रध्याय                                                                                                                                                          |            |
| श्चंग्रेज हिन्दुस्तान में क्यों भ्रौर कैसे ग्राये ?                                                                                                                     | 8•         |
| तीसरा ऋध्याय                                                                                                                                                            |            |
| पिछली घटनायें                                                                                                                                                           | 86         |
| सवाई माधवराव का विलायत के बादशाह को पत्र                                                                                                                                | १०५        |
| चौथ। ऋष्याय                                                                                                                                                             |            |
| बाद की घटनायें                                                                                                                                                          | ११३        |
| पाँचवाँ श्रध्याय                                                                                                                                                        |            |
| मराठा राजमंडल ग्रौर श्रंग्रेज                                                                                                                                           | १५३        |
| सतारे के भोंसले <b>ग्रौर ग्रंग्रेज १५३, कोल्हापुर के भोंसले</b> ग्रौर ग्रंग्रेज १५६,<br>नागपुर के भोंसले ग्रौर ग्रंग्रेज १५८, सावन्तवाड़ी के भोंसले ग्रौर ग्रंग्रेज १६६ |            |
| सिन्धिया श्रीर श्रंगरेज १७२, होलंकर श्रीर श्रंगरेज १७४, गायकवाड़ श्रीर                                                                                                  |            |
| <b>श्चंगरेज</b> ७७, स्राग्ने स्रोर श्चंगरेज १८२, पटवर्धन स्रौर स्रंग्रेज १८६                                                                                            |            |
| ू<br>छठवाँ ऋध्याय                                                                                                                                                       |            |
| •                                                                                                                                                                       | \$5€       |
| सातवाँ ऋध्याय                                                                                                                                                           |            |
| मराठाशाही का म्रन्त कैसे हुम्रा ?                                                                                                                                       | १६६        |

बाह्माणों का उत्तरदायित्व १६६, मराठों का उत्तरदायित्व १६७, क्या व्यापारिक नीति में भूल की गई ? १६८, म्रंगरेजों को सहायता २००, नाश के वास्तविक कारण २०५, मध्यवर्तों सता का म्रभाव २११, म्रंग्रेजों ने राज्य कैसे पाया २१४, जाति भेद म्रौर राज्य नाश २२३

#### श्राठवाँ श्रध्याय

| मराठाशाही की सैनिक व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २३०                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| मराठों की सैनिक व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २३२                            |
| मराठों की जलसेना (जहाजी बेड़ा)<br>नवाँ স্থध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २४६                            |
| मराठा राज्य की विभागीय व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २५⊏                            |
| मराठों का राजकीय विस्तार २४६, मराठा राज्य की साम्पत्तिक स्थित २६ २६७, सनदें २६८, किले ६२८, जमीन २७०, गाँवों के कर्मचारी २७१, संरक्षग्र २०२, जेल २७६, न्याय विभाग २०४, कर स्रोर लगान २७४, व्याप सरकारी कर्ज, २७६ कसाल स्रोर सिक्के २७७, मराठाशाही के सिक्कों के ना साबकारी, २८० बेगार स्रोर गुलामी २८०, प्रवास स्रोर डाक २८१, पदिव विद्या वृद्धि स्रोर सुधार २८३, | प्रजा का<br>गर २७५,<br>गम २७६, |
| दसवाँ श्रध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| मराठों की बादशाही नीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २८४                            |
| ग्यारहवाँ ऋध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |

३१⊏

उपसंहार

# मराठे और अंग्रेज

#### पहला ग्रध्याय

# अंग्रेजों के पहले का महाराष्ट्र

मराठों ग्रौर ग्रंग्रेजों की सबसे पहली भेंट कहाँ ग्रौर कब हुई इसका विश्वस्त लिखित प्रमारण नहीं मिलता ग्रौर न परिश्रमी एवं सुक्ष्म-दृष्टि इतिहास-संशोधक ही इसका अनुसान बाँध सकते हैं। जब इन दोनों की पहली भेंट हुई होगी. तब ये दोनों एक दूसरे को पहिचानते भी न रहे होंगे। जिस समय श्रंग्रेज पहले-पहल यहाँ आये थे उस समय इस देश पर मुसलमानों का राज्य था स्रोर इसलिए उनकी हिष्ट में मुसलमानों का महत्व जमना स्वाभाविक था । फिर मराठों की स्रोर उनका 'लक्ष्य विधों जाता । सुरत ग्रथवा कोकए के अन्य बन्दरों पर जहाज से उतर कर ग्रंग्रेज लोग सीधा दिल्ली का रास्ता पकडते थे। इधर मराठों ने उन दिनों ख्रंग्रेजों का नाम भी न सुना रहा हो तो स्राक्ष्वर्य क्या ! क्योंकि उस समय भारत में डच स्रौर पोर्तगीज व्यापारी ही प्राय: ग्राते-जाते थे । इसलिए टोपीवालों में टोपावालों के मिल जाने से मराठों का भी इनकी स्रोर विशेष रीति के ध्यान जाने का कोई कारए। नहीं था। मराठों को वेखकर **प्रंपे**जों ने भी समभा होगा कि नीचे सुतना जिस पर पैरों तक लटकने वाला म्रङ्करखा म्रौर सिर पर विचित्र पगड़ी पहिनने वाले ये लोग किसी म्राधी जंगली जाति के मनुष्य हैं। इसी तरह टोकनी के समान श्रंग्रेजों की टोपी, उनके गले में बड़ा लम्बा चौड़ा गलपट्टा ग्रौर उनका गोरा रंग देखकर मराठे कहते रहे होंगे कि ये कैसे विचित्र प्रााणी हैं ? ग्रभी भी गावों में कैंची, चाक ग्रादि बेचने वाले काबुलियों के ग्राने पर जिस तरह बालक उनके ग्रासपास इकट्टे हो जाते हैं, उसी तरह ग्रंग्रेज ग्यापारियों को देख

कर उस समय भी ऐसे भी इकट्ठे होते रहे होंगे। पहले गहल के श्रंग्रेज प्रवासियों ने भारत-वासियों का जो वर्णन लिखा है उसमें भी बस्ती के लड़कों की कौतूहल पूर्ण हिष्ट की भलक दिखाई देती है, श्रौर यह ठीक भी है; क्योंकि दो विदेशियों की पहिली भेंट एक दूसरे को आहवर्य में डालने वाली होती है।

पहली भट के समय श्रद्धारेजों को, यह कल्पना भी न हुई होगी कि किसी दिन इनका राज्य जीत कर हम लोग इनके स्वामी बन बैठेंगे ग्रौर न मराठों ने ही सोचा होगा कि हमारे सामने सिर नीचा करने वाले, विनय एवं शिष्टाचार पूर्वक बोलने वाले तथा ग्राहकों को प्रसन्न करने की चेष्टा करने वाले ये नये नये व्यापारी एक दिन हमारे राजा होंगे; परन्तु दैव की लीला विचित्र है। उसके योग से जगत् में भ्रनेक चमत्कारिक घटनायें हुन्रा करती हैं जिनमें से छ: हजार मील के समुद्रीय मार्ग को पार करते हुए च्यापारी बनकर श्रङ्गरेजों का यहाँ श्राना श्रौर फिर इस देश के स्वामी बन जाना एक है । इतिहास में इतनी दूर पर रहने वाली जातियों में इतना निकट सम्बन्ध हो जाने का शायद यह पहला ही उदाहरएा है। स्रब जगत में कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं दिखाई देते जो भ्रनादिकाल से किसी एक ही देश के निवासी हों। हजारों वर्ष पहले वर्तमान मनुष्य समाज के पूर्वज अपना निज स्थान छोड कर भिन्न-भिन्न देशों में जा बसे थे जिसका पता भी ग्रब उनके वंशजों को नहीं है। इसलिए मानव-वंश का उत्पत्ति-स्थान शोधने की दिव्य-दृष्टि प्राप्त होने पर भी उसका स्थानीय देशाभिमान शायद ही नष्ट हो ग्रौर उस देशाभिमान के बदले विश्व-बन्धुत्व वा वसुधैव कुटुम्रकम् की भावना उसके हृदय में जग्गृत हो सके । यदि हम लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक महोदय के लिखित प्रमाणों के श्रतुसार यह भी मान लें कि श्रार्य-जाति उत्तरी-ध्र्व से क्रमश: नीचे-नीचे भूमध्य-रेखा पर्यन्त म्राई है तो भी भारतवर्ष में उन लोगों का निवास इतने दीर्घकाल से है कि उन्हें इस बात का मान ग्रथवा विश्वास ही नहीं हो सकता कि हम यहाँ विदेशी हैं। ब्रङ्करेजों के ब्रौर हमारे पूर्वज उत्तरी-ध्रुव के पास किसी एक ही स्थान में चाहे भले ही रहे हों, पर यह बात मनुष्य-समाज की स्मृति-पलट पर ग्रब नहीं रही ग्रौर साहित्यो-त्पत्ति से भी पहले की हं ने के कारए। ग्रब उस पर ग्रधिक जोर देने की ग्रावश्यकता भी नहीं है। ग्रब तो यही मानना उचित है कि ग्रनादिकाल से हम हिन्दू-ग्रार्य भारत के ब्रोर ब्रङ्गरेज यूरोप के निवासी हैं। कुछ भी हो, मराठे ब्रीर ब्रङ्गरेज चाहे म्रादिकाल के भाई-बन्धु हों भ्रथवा न हों; पर म्रब इस प्रकार उनका निकट सस्बन्ध हो जाना एक महान ग्राइचर्य की बात ग्रवश्य है।

सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में, हिन्दुस्तान में, एक ही समय पर दो राज सत्तायें उदयोन्मुख हुईं, जिनमें से एक तो श्रङ्गरेजों की थी जो यहाँ पहले पहल नवीन श्रस्तित्व में श्राने वाली थी श्रीर दूसरी मराठों की थी जिसका कि पुनरुक्जीवन हो रहा

था। तेराहवीं शताब्दि के पहले यहाँ प्राय: हिन्दुग्रों का ही राज्य था; पर उनमें पहले के समान एक भी ऐसा सम्राट नहीं था जिसका शासनाधिकार सम्पूर्ण भारत में रहा हो । उस समय सम्पूर्ण देश में दस-बीस स्वतन्त्र राजा थे ग्रौर शेष इनके जीते हए. म्रथवा इनके म्राथ्रय में रहने वाले उपराजा, माएडलिक नायक, जागीरदार, मालगुजार, पटेल म्रादि थे। हिन्दुस्तान में स्थानीय स्वतन्त्रता की परिपाटी बहुत प्राचीन है। पहले के विजयी राजा अधिक यदि कुछ करते तो केवल इतना कि अपना राज लेकर लौट जाते थे। विजयेच्छा चाहे कितनी ही प्रबल क्यों न रही हो; पर वे स्राजकल के समान जीते हुए देश से गोह के समान चिपट नहीं जाते थे भ्रौर न जोंक के समान देश का रक्त पी पीकर पेट भर जाने पर ही उसे छोडते थे। भारत में देश-विजय, केवल कीर्ति ग्रौर शौक के लिए की जाती थी, पेट के लिए नहीं। महाभारत ग्रथवा रामायण में द्विग्विजयों का जी वर्णन है उससे यही सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में द्विग्विजय के लिए निकला हुम्रा वीर म्रपने प्रति-पक्षी के नमन करने ग्रथवा सम्मानपूर्वक ग्राश्रित हो जाने पर लौट जाता था। यदि कोई राजा किसी दूसरे राजा को जीतता तो उसके राज्य में ग्रपने प्रतिनिधि को सदा के लिए नहीं रखता था ग्रौर यदि रखता भी था तो इन प्रतिनिधियों का ग्रिधिकार उसकी ग्रन्तर-राज्य-व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का नहीं होता था। उस समय "उत्तर-दायित्व" का अर्थ कुछ दूसरा माना जाता था। यदि किसी स्वाभिमानी राजा को भ्रपनी सभ्यता श्रेष्ठ मालूम होती थी तो भी वह उसे दूसरों पर लादने या बलात दूसरे के सुँह में ठुँसने का उत्तरदायित्व भ्रपने ऊपर नहीं लेता था। भ्रशोक म्रादि राजाम्रों ने भी दूसरे देशों को जीता था; पर पराजित लोगों की अन्तर्व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की आकांक्षा कभी नहीं की । धर्म, रीति-व्यवहार, न्याय, शिक्षा, प्रबन्ध, ग्राम-व्यवस्था, व्यापार, उद्यम ग्रादि बातें सनातन-पद्धति के ग्रनुसार करने की स्वतन्त्रता लोगों को पूर्णरूप से थी, श्रौर राज्याधिकारी तथा प्रजा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध कभी कभी ही हुस्रा करता था। प्रत्येक जाति की पँचायत रहा करती थी। इन्हीं पंचायतों के द्वारा राजाज्ञा का पालन कराया जाता था। विजित राष्ट्र कर देते थे ग्रोर उस कर का भार ग्राम्य संस्था पर हुम्रा करता था । ग्राम्य संस्था के सिवा दूसरा कोई म्रधिकारी नहीं माना जाता था।

मुसलमान लोग हिन्दुस्तान में तेरहवीं शताब्दी के अन्त में आए। उनके समय में उक्त स्थिति में कुछ थोड़ा सा अन्तर पड़ा। ये लोग विदेशी थे; अतः इनकी विजय केवल की ते के लिए नहीं हुआ करती थी। पश्चिम के समान पूर्व में भी जहाँ जहाँ ये लोग गये वहाँ वहाँ इन्होंने सदा के लिए अपना डेरा डाला और अपना तथा अपने अनुयायियों के पेट भरने का भार विजित देश की प्रजा के मत्थे मढ़ा। केवल कर

लगाने से इन्हें सन्तोष नहीं होता था। ग्रपनी ग्राजीविका चलाने ग्रीर ग्रामीद-प्रमीद के लिए इन्हें वार्षिक वसूली की ग्रावश्यकता दीखने लगी; इसलिए प्रज, पर कर का बोभ स्थायी रूप से ज्ञासक रखते थे तो भी उन्होंने ग्राम-संस्था की व्यवस्था में कभी हाथ नहीं डाला। धर्म का प्रसार करने की स्रोर उनका पूरा लक्ष्य था; पर उसका सम्बन्ध व्यक्ति-विशेषों से ही था। ये लोग यहाँ परदेश से तो भ्राये थे; पर इन्होंने मूल-देश से ग्रपना सम्बन्ध सर्वथा तोड़ लिया ग्रौर भारत को ग्रपना देश मान लिया था। यहाँ पर स्थायी-निवास करने के कारए उन्होंने ऋपने घर-द्वार यहीं बनवाये। यहीं खेती-बाड़ी की ग्रौर व्यापार-उद्यम भी यहीं प्रारम्भ किया । मस्जिद ग्रादि पवित्र भवन भी यहीं बनवाये। यहां का पैसा यहां ही खर्च किया। सारांश यह कि मुसलमान विजेताग्रों ने हिस्दुस्तान को ही ग्रपना देश माना ग्रौर यहीं का देशाभिमान रक्खा । दूसरी बात यह है कि मुसलमानों ने हिन्दुग्रों को विजित होने के कारण ग्रधिकार-भ्रष्ट नहीं किया । गाँवों की दफतरदारी, परगनों ग्रौर महालों के ताल्लुकेदारी, प्रान्त की सुबेदारी स्रोर सेना की सरदारी मुसलमानी जमाने में हिन्दुस्रो को भी मिला करती थी, स्रौर उनमें से यदि कोई हिन्दू मुसलमान हो जाता था तो फिर पूछना ही क्या था ? विलायती अथवा देशी मुसलमान का भेद बादशाह की दृष्टि में कुछ भी नहीं होता था । लेकिन मुसलमानों का हिन्दू स्त्रियों से सम्बन्ध करने में त्रापत्ति न होने के कारए। हिन्दुग्रों को बादशाहजादों तक के ग्रधिकार मिलना शक्य था। कहा जाता है कि ग्रहमदनगर की बादशाही, बरार की इमादशाही के पहले दोनों राजा, जन्म से ब्राह्मए। थे। मुसलमान लोग ग्रालसी, ग्राराम-तलब ग्रीर ग्रिभिमानी होने के कारएा स्वत: कभी कोई राज-काज नहीं करते थे, यहाँ तक कि अपनी जवाबदारी के काम को भी जहाँ तक बनता वहाँ तक दसरों ग्रर्थात हिन्दुग्रों पर ही डाल देते थे ग्रोर उन्हीं से वे काम लेते थे। इन सब कारएों से हिन्दुस्रों को यह भान नहीं होता था कि हम स्वदेशी होने पर भी विदेशियों के ग्रधीन हैं। इसलिये वे यही समभते थे कि मुसलमान राज्य हमारे ही भरोसे राज करता है श्रौर इसीलिए वे बादशाही नौकरी करना बड़े सम्मान श्रौर प्रतिष्ठा की बात मानते थे। उस समय श्रिभजात वर्ग को नेतृत्व ग्रहरण करने में प्राचीन प्रतिष्ठा के साथ साथ नवीन सम्मान प्राप्त करने का भी ग्रवसर था। मुसलमानों के शासन-काल में हिन्दुग्रों की प्राचीन जागीरें भी कायम रहीं ग्रीर नवीन भी मिलीं। मुसलमान राजा उत्तर हिन्दुस्तान में केवल उदयपुर को छोड़ ग्रन्य सब राजपूत राज्यों की विजित कर उनके स्नेह-भाजन बने । सोलहवीं शताब्दी में दक्षिए। में भी मुसलमान राजाग्रों का स्वामित्व न मानने वाला ग्रीर उनसे विरोध करूने वाला

द्वसलमानों का राज्य ग्रन्त तक स्थापित न हो सका, जिससे भारतीय प्राचीन परम्परा के ग्रनुसार हिन्दू ग्रोर द्रविड़, ग्रथीत् ग्रनायं राजा वहाँ स्वतन्त्र राज्य करते रहे ।

तेरहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक मुसलमानों का राज्य श्रबाधित रीति से चला । उत्तर हिन्दुस्तान में इनका जितना विशेष प्रभाव था दक्षिए में उतना ही कम था। यश्रपि उत्तर-भारत की अपेक्षा दक्षिए। में मुसलमानी स्वतन्त्र राज्य पहले स्थापित हो गये थे और वे दिल्ली के बादशाह की श्रधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे, तो भी इन राज्यों के छोटे होने के कारण इन्हें हिन्दू स्रधिकारी तथा हिन्दू प्रजा के प्रेम पर ग्रवलम्बित रहना पड़ता था। दक्षिण में मुसलमान राजाग्रों के ग्राधित हिन्दू लरदार ही, उनके राज्य के स्तम्भ थे; दिल्ली के पास से ही मुसलमानी स्वतन्त्र राज्यों की सीमा लग जाती है ग्रीर वह ठेउ कास्टिएटनौपल पर्यन्त पहुंच जाती है। म्रधिक क्या, हिन्दुस्तान के मुसलमानी राज्य-वृक्ष की जाखा कही जाय तो भी अनुचित न होगा । इसलिए दिल्ली के बरबार में प्राय: ग्रन्य मुसलमानी देशों से ग्राय हुए ग्रसल मुसलमानों का स्रागमन सदा होता रहता था स्रोर उनके यहाँ निवास तथा धर्म-प्रचार करने के कारए। दिल्ली के श्रासपास मुसलमानों की संख्या बहुत श्राधिक बढ़ गई थी; परन्तु दक्षिए। देश में यह बात नहीं थी। दक्षिए। में स्राने के लिए इनके मार्ग में दो बातें विघ्न रूप थी--एक तो दक्षिए। देश बहुत दूरी पर था; दूसरे, दक्षिए। के मुसलमानी राज्य ग्रारम्भ से ही बाह्मणा ग्रथात् बाह्मणों की कृपा से स्थापित होने वाले राज्य थे; इसलिए इन लोगों का भुकाव स्वभावत: न्यूनाधिक रूप में हिन्दुग्रों की ही स्रोर था। जिस तरह जफर खाँ को एक ब्राह्मए। ने दासत्व से छुड़ाया उसी तरह दिल्ली के बादशाह के विरुद्ध विद्रोह कर ग्रपने राज्य को उससे स्वतन्त्र कर लेने में भी उसके सहायक हिन्दू ही हुए। फिर दक्षिए में मुसलमानों की बस्ती कम थी, इसलिए उनकी रीति-रिवाजों का प्रभाव भी हिन्दुत्रों पर न पड़ सका; प्रत्युत हिन्दुत्रों का ग्रधिकांश में उन पर पड़ा। किसी भी ग्रोर से देखा जाय, यही विदित होगा कि दक्षिए। में मुसलमानी राज्य स्थापित हो जाने पर भी हिन्दुस्रों को स्रपने स्रधिकार स्रौर प्रभाव के कम होने की शिकायतें करने के कारए ग्रिधिक नहीं थे।

दक्षिण में, मुसलमानी शासन, मराठों को ग्रधिक ग्रसह्य नहीं मालूम हुग्रा। इसका कारण यह है कि राजा के मुसलमान होने पर भी देश-प्रबन्ध ग्रौर सेना-सम्बन्धी कारबार प्राय: हिन्दुग्रों के ही हाथ में रहता था। उनके साथ धर्म-छल सहसा नहीं किया जाता था ग्रौर राज्य की ग्रोर से फकीरों के समान ब्राह्मणों को भी वंश-परम्परा के लिए धर्मार्थ दान दिया जाता था। यह प्रसिद्ध ही है कि बीजापुर का एक बादशाह दत्तात्रय का भक्त था। किलों की सनदें मुसलमान सूबेदारों के नाम पर भले ही दी जाती रहीं हों, पर वास्तव में देखा जाय, तो सत्ता का काम-काज करने वाले हिन्दू

कर्मचारियों के हाथ में रहती थी। सरदार मुरारराव गोवलकोंडा के एक बादशाह के दीवान थे। इसी तरह वहाँ के म्रन्तिम बादशाह पर मदन परिडत नामक एक ब्राह्माए। का इतना प्रभाव था कि उसके कारए। बादशाह की ग्रौर शिवाजी की मैत्री ग्रबाधित रूप से सदा रही । दादो-नरसु काले, मिलक ग्रम्बर के समान ही प्रसिद्ध थे ग्रौर उन्होंने बादशाह की रियासत में जमीन के लगान की व्यवस्था बहुत ग्रच्छी की थी। ग्रहमदनगर के दरबार की ग्रोर से मुगल दरबार में जाने वाले वकील प्राय: ब्राह्मग्रा ही होते थे । बुरहानशाह का प्रधानमन्त्री ब्राह्मरा था । बीजापुर के दरबार में एसू परिडत नाम का एक ब्राह्मरा 'मुस्तहफ़ा' का काम करता था गोवलकोरडा दरबार के ग्राकराएा ग्रौर मादएए। नामक दो मन्त्री प्रसिद्ध ही हैं। मराठे सरदारों को भी बड़ी बड़ी मनसबदारियाँ दी जाती थीं। एक बहमनी बादशाह ने २०० मराठों को म्रपना शरीर-रक्षक नियत किया था। बाधोजी जाधव राव नामक एक मराठा सरदार ने बादशाहों को गद्दी पर बैठाने ग्रौर पदच्युत करने के खेल कई बार खेले। इससे उसे यदि ब्राह्मणी बादशाही का 'किङ्ग-मेकर'—राजा गढ़ने वाला कहा जाय तो अनुचित न होगा । मुरारराव जाधव ने एक बार बीजापुर दरबार की इज्जत बचाई थी । शाहजी ने बीजापुर ग्रौर ग्रहमदनगर के दरबारों में बहुत ऐश्वर्य प्राप्त किया था ग्रौर ग्रहमदनगर के बालक बादशाह को ग्रपनी गोदी में बिठला कर ग्रनेक वर्षों तक बादशाही शासन किया था । शिरके, जाधव, निम्बालकर, घाटगे, मोरे, महाडीक, गूजर, मोहिते ग्रादि सरदार स्वयं बडे बलवान थे ग्रौर ग्रपने पास दस-इस बीस-बीस हजार सेना रखते थे। ये सब मुसलमानी राजाओं के ही आश्रित थे। इन ''ब्राह्माणी मुसलमानी" राज्यों से इस प्रकार स्नेहभाव रखने वाले मराठे, जब दक्षिएा मुगलों के म्राक्रमण होते, तब उग्र रूप दिलाने लगते थे। मराठों ने मुगलों के साथ करीब दो सौ वर्षों तक युद्ध किया ग्रीर भ्रपनी सम्पूर्ण सत्ता उनके हाथों में कभी नहीं जाने दी। मुगलों के ब्राक्रमण के दो सौ वर्ष पहले से तैयार होने वाली क्षात्र कर्तृत्व-भूमि में जो स्वातन्त्र्य बीज डाला गया था। उसमें मुगलों के हिन्दू-धर्म-नाशक-नीति की तथा हिन्दुझों की स्वतन्त्रता ग्रपहरएा करने की गर्मी पाकर श्रंकुर फूट निकला श्रौर समय पाकर वह वृक्ष बन गया जिसमें कि छत्रपति शिवाजी के समय में स्वतन्त्र हिन्दू साम्राज्यं का मिष्ठ भ्रौर उत्तम फल लगा।

हिन्दू लोगों का एक ऐसा भी समुदाय था जिसने मुसलभानी शासन के आगे कभी सिर नहीं भुकाया था, यद्यपि वह इस शासन में पूर्ण स्वतन्त्र नहीं था, तो भी स्वतन्त्रप्राय अवश्य था। चौदहवीं शताब्दी में जब मुसलमानी सत्ता का प्रवाह महाराष्ट्र देश में पहुँचा, तो क्षरण भर के लिए उसने मराठों को अवश्य भुका दिया; परन्तु शीघ ही इन लोगों ने समुद्र में डुबकी लगाने वालों के समान उस प्रवाह पर आक्रमण किया

भीर जैसे वे, प्रवाह का पानी मुंह में लेकर उसे उस प्रवाह पर ही थूक देते हैं उसी प्रकार मराठों ने 'किया । सारे हिन्दुस्तान में यदि कोई थे जिन्हें मुसलमानों ने पूर्ण रीति से कभी जीता न हो, तो वे केवल मराठे थे। युद्ध-वीर राजपूत भी म्रन्त में मुसलमानों के द्वारण में गये; पर मराठों ने कभी ऐसा नहीं किया । इससे मालूम होता है कि कदाचित् महाराष्ट्र-भूमि का ही यह प्रताप हो कि वहाँ सदा स्वातन्त्र्य पुद्ध की ही फसल होती रही हो। यह कहना कि महाराष्ट्र देश की नदियों का जल भी ऐसा ही स्वातन्त्र्य-बुद्ध-वद्ध क है शायद भाषालंकार कहलाये; परन्तु महाराष्ट्र की भौगोलिक रचना, उसके ब्रासपास की पर्वत-श्रेरिएयाँ, खोंहें, वहाँ की पर्वतीय समशीतोष्र्ण वायु मादि बातों का ग्रसर मराठों पर पड़ा हो इसमें कुछ म्राञ्चर्य नहीं है। यदि महाराष्ट्र के पहाड़ी किलों को ही देखा जाय, तो उनमें से एक ग्राध किले के मस्तक पर खड़े होकर चारों स्रोर नजर फेंकने वाले को यह भान हुए बिना नहीं रहेगा कि जिनके ग्निधिकार में ये किले थे वे यदि जगत् को तुच्छ समभते रहे हों तो कोई ग्राश्चर्य नहीं। जब कि पत्लेदार तोपों का ग्रविष्कार नहीं हुन्ना था न्नौर उनके द्वारा कोस न्नाधा कोस की दूरी पर से किले की तटबन्दी धराशायी नही की जा सकती थी, तब तक ये किले स्वतन्त्रता-निधि के संरक्षरा के लिए मजबूत फौलादी सन्द्रकों के समान थे। इन किलों के ग्राश्रय में रहने वःले लोग, साहसी, चपल ग्रौर कष्ट-सहिष्णु होते थे; ग्रत: उन्हें दूसरों के ग्राश्रय में पराधीन होकर रहना संकट-रूप प्रतीत होता था। प्रत्येक महाराष्ट्र-निवासी, मुसलमानों के स्नाने के पहले से चली स्नाई हुई पद्धति के स्नानुसार ग्रपनी पूर्वजोपार्जित मोरुसी जमीन में लेती करता था ग्रौर उसे रूखा-सुखा जो कुछ मिलता उसी में सन्तुष्ट रहकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करता था। यही कारए। है जो महाराष्ट्र की पचास-साठ हजार वर्गमील भूमि का पट्टा मुसलमान पूर्णतया कभी ग्रिधिकृत न कर सके । मराठों की व्यक्तिगत स्वातन्व्य-प्रियता यद्यपि ग्राम्य संस्था के ग्राड़े कभी नहीं ग्राती थी तथांपि एक छत्र-शासन से उन्हें घृगा होने के कारण उन पर ऐसा शासन— विशेषकर परकीयों का—कभी भी बहुत दिनों तक न टिक सका। जब कोई शत्रु उन पर चढ़कर स्राता था तब वे कुछ काल तक एक हो जाते थे, परन्तु शान्ति के समय में ग्रपनी स्वातन्त्रय-प्रियता के कारण परस्पर कलह किया करते थे। यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि मराठों ने परकीय सीधियन लोगों को दो बार पराजित कर भगाया था । परन्तु, चालुक्य, गुप्त, शिलाहार ग्रौर यादवों ने ग्रनेक बार परस्पर रए-सङ्गम किये । मराठों में श्रकेले रहने ग्रौर दूसरों से भगड़े करने का स्वभाव ग्रत्यधिक है; परन्तु है वह स्वातन्त्र्य-प्रियता के काररा। उत्तर-भारत में बारहवीं शैताब्दि से ही मुसलमानी शासन थोड़ा बहुत शुरू हो गया था; परन्तु दि ए में ग्राने के लिए उसे दो

बाई सौ वर्षों का समय लग गया भीर फिर भी वह भ्रष्टिक समय तक न टिक सका भीर उस पर भी मावला प्रान्त तथा सह्याद्रि पर्वतमाला के ऊपर के प्रवेश भें तो ससलमानों को कभी स्थान ही नहीं मिला। इतना ही नहीं, दिल्ली की बादशाहत के कमजोर होते ही मावले-मराठों ने उस बादशाहत-रूपी भव्यभवन के पत्थरों को एक के बाद एक -निकालना प्रारस्भ कर दिया ग्रौर ग्रन्त में उन्होंने दिल्ली तथा दिल्ली की बादशाही को हस्तगत कर ५० वर्षों के लगभग साम्राज्य-सत्ता के सुख का ग्रनुभव किया। यद्यपि यह ठीक है कि वे अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार दिल्ली में हिन्दू-साम्राज्य स्थापित न कर सके. तो भी जब ग्रङ्करेज लोग ग्रपनी साम्राज्य-सत्ता स्थापित करने लगे तब उनके काम में मराठों की ही ग्रोर से वास्तविक रोक-टोक हुई। एलफिन्स्टन, सर विलियम हराटर, सर ग्रलफ्रेड लायल ग्रादि श्रङ्गारेज इतिहाहकारों ने मुक्तकराठ से स्वीकार किया है कि "हमने भारत की खाम्राज्य-सत्ता मुसलमानों से नहीं, मराठों से ली है। मुसल-मानों के हाथों से तो यह सत्ता कभी की निकल गई थी ग्रौर ग्रन्त में, हमसे (ग्रङ्करेजों से) जो लढाइयाँ हुई वे मुसलमानों से नहीं मराठों से हुई"। सारांश यह है कि ग्राङ्करेज साम्राज्य-सत्ता के सस्बन्ध में, मराठों के उत्तराधिकारी हैं, मुसलमानों के नहीं। दक्षिए। पर होने वाले सगलों के ब्राक्रमए। पहले पहल मराठों पर नहीं, विद्रोही ससलमानी राज्यों पर हुए: इसलिए मुसलमान श्रीर मराठे दोनों ने कंधे से कन्धा मिला कर उनका सामना किया; परन्त्र जब मराठों ने देखा कि मुसलमानी राज्यों की दाल सुगलों के आगे नहीं गलती, तब उन्होंने स्वयं श्रात्म-रक्षण की तैयारी की । श्रहमदनगर का राज्य बचाने के किए चांदबीबी, मलिक-ग्रम्बर ग्रीर शाहजी भोंसले ने बहुत प्रयत्न किये; परःतु जब वे सफल नहीं हुए श्रौर सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में ग्रहमदनगर का राज्य मुगलों ने ले ही लिया तब कितने ही मराठे सरदारों ने मुगलों के ग्राश्रित हो कर उन ही मनसबदारी स्वीकार कर ली श्रीर कई बीजापुर दरबार में चले गये; परन्तु कुछ ऐस भी थे जो पूर्ण स्वतन्त्र होने का विचार करने लगे। मुगलों के स्राक्रमण यदि दक्षिण पर न होते तो मराठा-साम्राज्य की स्थापना भी इतनी शीघ्र न होती। बहमनी राजाग्रों के ग्राश्रित रह कर मराठों ने जो महत्व प्राप्त किया था वही उनके स्वतन्त्र होने में कारगीभूत हुन्ना। उससे मराठों में यह भावना होने लगी कि युद्ध मुसलमानों के लिए क्यों किया जाय ? हम अपने लिए ही क्यों न करे जिससे कि स्वतन्त्रता प्राप्त हो ? इन लोगों ने महाराष्ट्र के किलों की मरम्मत कराना पहले से ही प्रारम्भ कर दिया था ग्रीर ग्रकबर ने जो दक्षिए। पर ग्राक्रमए। किया, उसने दक्षिए। में मुसलमानी राज्य को नष्ट करने के साथ साथ मराठा राज्य की स्थापना के कार्य में सहायता दी। इस प्रकार जब कि सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ग्रंग्रेज लोग व्यापारी कम्पनी की स्थापना कर हिन्दुस्तान में व्यापार करने के उद्योग में लगे हुए थे, उसी समय मराठे हिन्दुस्तान में स्वराज्य- स्थापना क प्रयस्त में ध्यस्त थे। वे केवल मुगलों की ग्राज्ञा से ग्रपने जहाज हिन्दुस्तान के बन्दरों पर लाकर ध्यापारी माल का सौदा करना चाहते थे। इसी प्रकार मराठे भी ग्रंग्रेज लोगों को नहीं पहिचानते थे ग्रोर भारत में—कम से कम महाराष्ट्र में—तो नष्टप्राय हिन्दू साम्राज्य की प्राग्-प्रतिष्ठा ग्रवच्य ही पुन: करना चसहते थे ग्रीर इसके लिए मुगल सहज्ञ बलवान ज्ञात्र से भी भिड़ने को तैयार थे। इस समय ग्रद्धारेजों ने ग्रपने हाथ में तराजू ग्रौर मराठों ने तलवार धारण की थी। दोनों को मुगलों के ग्रंतरङ्का में भिन्न-भिन्न रीति से प्रवेज्ञ करना था। ज्ञिवाजी के जन्म लेने के समय सूरत भर में ग्रंगरेजों की ध्यापारी कोठी को स्थापित हुए केवल पन्द्रह वर्ष हुए थे। इस प्रकार दोनों—मराठे ग्रौर ग्रंगरेज—उदयोन्मुख थे। ग्रागे इनका पारस्परिक सम्बन्ध कैसे हुग्रा ग्रौर उसका ग्रन्तिम परिग्णाम क्या हुग्रा यह हम ग्रागे के प्रकरगों में बतलावेंगे। परन्तु जिस प्रकार यहाँ मराठों का संक्षिप्त वर्णन हमने दिया है उसी प्रकार हिन्दुस्तान में ग्रंगरेजों के ग्राने का कारण बतलाना ग्रावञ्यक होने के कारण ग्रागे के प्रकरण में इसी का वर्णन किया जाता है।

## दूसरा ग्रध्याय

## अंग्रेज हिन्दुस्तान म क्यों श्रीर केसे श्राये ?

ग्रंगरेज लोग हिन्दुस्तान में पहले घ्यापार के लिए ग्राये। इनके पहले प्राचीन काल से यूरोप में जिन-जिन राष्ट्रों का उदय हुआ उनमें से बहुतों का व्यापारी सम्बन्ध हिन्दुस्तान से रहा है। इसलिये यह ऋतुमान भी ऋतुचित न होगा कि एशिया ऋौर उसमें भी भारत का ध्यापार जिस राष्ट्र के हाथ में होता था वह राष्ट्र बहुत ऊँचे दर्जे का माता जाता था। कहा जाता है कि ईसवी सन के दो हजार वर्ष पहले से प्रयांत् लाल्डियन लोगों के समय से यह व्यापार यूरोपियन लोग करते था रहे हैं। यह कहना ठोक हो या न हो; पर इसमें तो सन्देह नहीं कि यूनानी सत्ता के समय से लेकर यूरोप स्रार मारत का सम्बन्ध इतिहास द्वारा पूर्णतथा सिद्ध हो चुका है। इस सम्बन्ध का प्रारम्भ ईस्त्रो सन के ३२७ वर्ष पहले भारत पर सिकन्दर बादशाह की चढ़ाई के समय से दुम्रा । इस चढ़ाई के साथ म्राये हुए इतिहासकार म्रीर वकीलों ने हिन्दुस्तान का परिवय यूरोप-निवासियों को कराया । सिकन्दर को भी इस पहली चढ़ाई के बाद यह मालून हुम्रा कि हिन्दुस्तान देश सम्पत्ति की स्रद्रुट निधि है। चन्द्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनोज नामक जो यूनानी वकील रहता था उसने हिन्दू लोगों के चरित्र के सञ्बन्ध में फ्रेंगना मत इस प्रकार प्रगट किया है—"स्त्रियों के ग्रत्युच्च पातिव्रत ग्रीर गुलामी के प्रभाव ग्रादि बातों में हिन्दुस्तान की समता करने वाला शायद ही कोई देश होगा। सम्पूर्ण एशिया-खरुड में हिन्दू लोगों की अपेक्षा अधिक पराक्रमी कोई दूसरे नहीं है। हिन्दुओं को ग्रयने दरवाजे पर ताले लगाने को कोई कभी जरूरत नहीं पड़ती। वे स्वप्न में भी भूऽ बोलना नहीं जानते ग्रौर न वे ग्रदालतों की सीढ़ियाँ चढ़ना ही जानते हैं। ये लोग उत्तन किसान स्रोर कुशल कारीगर तथा परिश्रमी होते हैं। इन्हें किसी प्रकार का व्यक्षत नहीं है"। यूनानी सत्ता के नष्ट हो जाने के बाद रूमी सत्ता का उदय हुआ। रोम वालों का व्यापारिक सस्बन्ध हिन्दुस्तान से बहुत रहा। रेशमी ग्रौर ग्रन्य उंचे दर्जे का कपड़ा, जवाहरात, मोती, सुगन्धित पदार्थ, मसाले, हाँथी दाँत, श्रादि सामान रूनी लोग भारतवर्ष से ले जाते थे। इसी प्रकार ग्रनेक तरह के रंग ग्रीर ग्रीर्षाधयाँ भो यहाँ से जाती थीं। यह बात ध्यान में रखने लायक है कि उस समय हिन्दुस्तान से यूरोर को कब्बा माल नहीं जाता था। हिन्दुस्तान से जो रतन, मोती म्रादि जाया करते थे उन्हों पर रोमन लोगों का म्रामोद-प्रमोद म्रवलम्बित रहता था।

कमियों के पतनान्तर वहे निशियन लोग वैभव-शिखर पर झारूढ़ हुए। इनका लक्ष्य व्यापार की स्रोर विशेष था। हिन्दुस्तान में यूरोप का व्यापार इन्होंने पूर्ण रीति से म्राधकृत कर लिया था। जिस समय इनकी कला खब चढ़ती हुई थी उसी समय एक बात ऐसी हुई जिससे वह क्षीए होने लगी श्रीर श्रन्त में लुप्त हो गई। वह बात यह थी कि श्रफीका के दक्षिणीय समुद्र से हिन्दुस्तान का श्राने-जाने के एक नवीन मार्ग का पता लगा। पहले ऐसे तीन मार्ग थे ग्रौर इन्हीं मार्गों से हिन्दुस्तान का व्यापार होता था। स्वेज डमरूमध्य के बीच में पड जाने से, पूर्व-समुद्र से भूमध्य समुद्र में माल ग्राने के दो मार्ग थे। एक तो ईरान की खाड़ी में से होकर, जमीन पर युफ्रेटिस नदी के तीर तीर. एशिया माइनर (एशिया कोचक) में से था भ्रार दूसरा लाल समुद्र के उत्तरी किनारे पर उतरकर मिश्र देश में से भूमध्य समुद्र तक था। इनके सिवा केवल उत्तर की ग्रोर का एक तीसरा मार्ग था। यह हिन्दुस्तान के उत्तर के मध्य एशिया के ग्राक्सस वा श्चामु-दरिया के किनारे किनारे जाता हम्रा कास्पियन समुद्र पर से काले समुद्र तक था। इस मार्ग की दो शाखायें थीं --- एक कास्पियन समुद्र के उत्तर से श्रौर दूसरा दक्षिशा से । ये दोनों शाखायें जाकर काले समुद्र में मिल जाती थीं । स्राफ्रिका के दक्षिए। सिरे की प्रदक्षिए। देकर हिन्दुस्तान में भ्राने-जाने के नवीन मार्ग का पता चलने के पहले तीनों मागों का उपयोग किया जाता था। इन तीनों मागों के जाने में ग्रडचनें बहुत थीं ग्रौर खर्च, श्रम तथा भय भी बहुत ग्रिधिक था। नवीन मार्ग का पता चलने के बाद उसका बहुत भारी उपयोग हुन्ना । यह मार्ग सन् १४६८ में वास्कोडिगामा नामक एक पुर्तगीज ने ढूँढ़ निकाला श्रीर तभी से यूरोपीय जातियों के श्राने-जाने का मार्ग श्रद्धी तरह खल गया और वे एक के बाद एक भ्राने लगीं। सोलहवीं शताब्दी में पोर्तु गीजों का, सत्रहवों में डच लोगों का भ्रौर भ्रठारहवों में फ्रेंच लोगों का प्रभाव भारत में था। इसके बाद श्रंग्रेजों के प्रभाव का श्रारम्भ हुआ।

नवीन मार्ग का पता लग जाने पर भारतवर्ष में खीष्टीय धर्म का प्रवेश प्रगट रीति से हुआ, यद्यपि इसके पहले अर्थात् ईस्वी सन् ७५ में भी भारत में खीष्टीय धर्म का प्रचार हो चुका था। कहा जाता है कि सेन्ट थामस नामक एक खीष्टीय धर्म प्रचारक ईस्वी सन् ६८ में मद्रास में मरा अथवा मारा गया। इसके कितने ही वर्षों पहले मलावार श्रीर कारोमएडल तटस्थ प्रान्तों में ध्याराटीनस नामक एक ईसाई पाद्री हिःटु-स्थान में श्राया श्रीर इस प्रकार धीरे-धीरे ईस्वी सन् की तीसरी शताब्दी के अन्त तक मलावार प्रान्त के किनारे पर ईसाई धर्म का बीज श्रच्छी तरह जम गया । सन् ४८६ में नेस्टोरियन नामक ईसाई पन्थ के धर्मोप्रवेशक, बाबुल से श्राकर मलावार प्रान्त के किनारे पर उतरे और उन्होंने धर्म-प्रचार का काम प्रारम्भ किया। आठवीं शताब्दी में धार्मी-निया के सेन्ट टामस नामक पाद्री ने मलावार के किनारे पर गिरजाघर बनवाया।

यही भारत में सबसे पहला गिरजाघर था। कहा जाता है कि सन् प्रदर्भ ईंगलैंड के राजा झल्फ़ोड ने अपने दो धार्मिक प्रतिनिधि सेन्ट टामस की कब की यात्रा करने की भेजे। इस प्रकार यद्यपि बोच बीच में यूरोपियन लोगों के भारत में आने के प्रमाण मिलते हैं; परन्तु पोर्तुगीज लोगों के आने के बाद हिन्दुस्थान में ईसाई धर्म का प्रचार विशेष बढ़ा।

धर्म-प्रचार ग्रौर व्यापार ये दो हेतु ध्यान में रखकर पोर्तु गीज लोग भारत में ग्राये। ग्रागे चल कर विदित होगा कि पहला हेतु दूसरे हेतु के लिए सहायक साबित न हुन्ना। वास्कोडिगामा, सबसे पहले कालिकट शहर में उतरा। उस समय यह शहर खूब उन्नित पर था। यहां के राजा को 'जमोरिन" कहते थे। यहां का ध्यापार कोई छ: सौ वर्षो से ग्ररब के मुसलमानों के हाथों में था। गामा ने जमोरिन को सन्तुष्ट कर ग्रपने ऊपर उसका प्रेम सस्पादन कर वहाँ के राजा को एक पन्न दिया। उसमें लिखा था कि "हमारे राज्य में ग्रापसे घराने के सरदार वास्कोडिगामा के ग्राने से हमें उहुत संतोष हुन्ना है। हमारे राज्य में दालचीनी, लींग सोंठ, मिर्च ग्रौर जवाहिरात खूब होते हैं। हम चाहते हैं कि इनके बदले में ग्रापके यहां से सोना, चांदी, ग्रादि वस्तुए यहां ग्रावे।

इस प्रकार हिन्दुस्थान को म्राने-जाने के नवीन मार्ग का पता लगाने से जगत् के इतिहास में एक बड़ी भारी क्रान्ति हुई। यूरोप में पुर्तुगाल देश का महत्व बढ़ा। वेर्निस, जिनोम्रा म्रादि राष्ट्रों का ध्यापार बैठ गया, म्रोर नाविक विद्या में जो राष्ट्र प्रवीए थे वे उदय को प्राप्त हुए।

सन् १४०३ में पोर्तुगाल से भ्रलबुकर्क हिन्दुस्थान में भ्राया । वास्कोडिगामा केवल व्यापार-वृद्धि का हेतु हिष्ट के भ्रागे रखकर तदनुसार व्यपार करता था; परन्तु भ्रलबुकर्क की हिष्ट उससे भी भ्रागे गई भ्रीर यह राज्य विस्तार के हेतु को भ्रागे रखकर यहाँ व्यवहार करने लगा । इसने १४१० में गोग्रा प्रान्त भ्रपने भ्रधिकार में किया भ्रौर सन् १४१४ में वह गोग्रा में ही मरा । १४२४ में गामा तीसरी बार भारत में भ्राया, भ्रौर १४२७ में कोचीन में वह भी मर गया । १४०३ से १६०० भ्रथित १०० वर्षों तक भारत में पोर्तुगीजों का दौर-दौरा खूब रहा; परन्तु भ्रागे उनकी कला गिरने लगीं; क्योंक यूरोप में पोर्तुगीजों की सत्ता स्पेन सत्ता के भ्रधिकार में चली गई भ्रौर यद्यपि पोर्तुगाल १६४० में स्वतन्त्र हो गया था, तथापि भारत में उसका व्यापार उच भ्रौर भद्भरेजों के हाथों में चला गया । पोर्तुगीजों के ह्रास के भ्रौर अने कारण हैं । उन्होंने क्रूरता भी बहुत की; वे विलासप्रिय भ्रधिक हो गये थे भ्रौर उनके राज्य में निज धर्म की प्रवस्ता होकर दूसरे धर्मों के प्रति हेष भ्रधिक बढ़ गया था । इसी प्रकार

यूरोपियन पुरुष भीर एतहे शीय स्त्रियों के परस्पर विवाह करने से भी पोर्तुगाल को लाभ न होकर हानि ही हुई।

पोर्त्गोजों के बाद भारत में डच लोगों का प्रभाव बढ़ा। ग्रङ्गरेजों के समान डच लोग भी हिन्दुस्थान में ख्राने के लिए यूरोप के उत्तर से होकर यहाँ ख्राने का मार्ग ढूंढ़ रहे थे; परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली। तो भी, पोर्तुगीजों की हुई खोज से लाभ उठाने में वे बिल्कुल नहीं चुके। पोर्तु गीजों के सौ वर्जों के व्यापार से लिस्बन नगर ने बहुत कुछ उन्नति कर ली। जो माल इस नगर को हिस्दुस्थान से जाता था उसे ले जाकर दूसरे देशों में बेचने के लिये पोर्तुगीज व्यापारियों को उच व्यापारियों की सहायता लेनी पड़ी। डच लोग, लिस्बन से सब प्रकार का माल ले जाकर यूरोप के उत्तर भाग की पूर्ति करते थे। फिर ग्रागे जाकर उच लोगों का मोर्चा हिन्दुस्थान की स्रोर मुड़ा । लिन्सकोटेन नामक उच व्यापारी लिस्बन नगर में कुछ दिनों तक रह कर वहां से पोर्तु गोजों के साथ गोम्रा म्राया । वह वहां तेरह वर्षों तक रहा ग्रीर व्यापार के सम्बन्ध में उसने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की । सन् १५६२ में स्वदेश लौटकर सन् १५५३ में उसने ग्रयना कार्य विवरण प्रकाशित किया । उसके बाद ग्राम्सटर्डम के के व्यापारियों ने सभा करके एक व्यापारी पोतसमूह भेजने का निश्चय किया ग्रौर उसके म्रनुसार कार्ने लियस पौटमन की म्रध्यक्षता में सन् १५६५ में चार जहाज म्रिफिका के रास्ते से हिन्दुस्थान भ्राये वे ढाई वर्ष तक यहाँ रहकर वापिस गये। तदुपरान्त पाँच छ: वर्षों में डच लोगों ने भारत की पन्द्रह यात्राये की ग्रौर ग्रनेक कम्पनियों की स्था-पना की थी। इन सब कम्पनियों को एक में मिलाकर डच पार्लमेंन्ट ने "डच-ईस्ट इन्डिया कम्पनी" नामक एक बडी कम्पनी सन् १६०२ में संगठित की।

सत्रहवीं शताब्दि-भर पूर्व का व्यापार उच लोगों के ही हाथ में रहा, क्योंकि इस शताब्दि में समुद्र पर इन लोगों का ग्रबाधित ग्रधिकार रहा। उच लोगों का उद्देश्य केवल व्यापार-बृद्धि था। पोर्तुगीज के समान ग्ररब से लोगी का व्यापार नष्ट कर ईसाई धर्म बृद्धि करने का नवीन प्रदेश जीत कर पोर्तुगीज राज्य बढ़ाने का उद्देश उच लोंगों का नहीं था। उन्होंने कहीं भी राजकीय ग्रन्तव्यवस्था में कभी हाथ नहीं उाला।

उच लोगों ने सबसे पहली कोठी सन् १६४२ में मद्रास के पास पालकोलू स्थान पर स्थापित की। फिर छ: वर्ष बाद, ग्रार्थात् १६४७ में पोर्तु गीजों का सीलोन के जफनपट्टास का किला ले लिया ग्रौर १६६४ में मलावार किनारे के पोर्तु गीजों के सब थाने जीतकर सन् १६६६ में उन्हें सेन्टथामी से भी निकाल बाहर किया। इस अकार उच लोग हिन्दुस्तान में सर्व समर्थ होकर रहने लगे। पर इसी समय उनके इस वैभव को नष्ट करने दाली एक दूसरी सत्ता भारत में धीरे-धीरे प्रवत हो रही थी, ग्रयोत् ग्रंग्रेजों की सत्ता बढ़ रही थी।

श्रम्बोयाना में डच लोगों ने सन् १६२३ में श्रंग्रेजों का जो कत्न किया वहीं करल भारतबर्ष में श्रिटिश सत्ता स्थापित करने में कराणीभूत हुग्रा ग्रीर डच लोगों की ध्यापारी पद्धित के संकुचित होने के कारण उनकी सत्ता डगमगाने लगी। क्रूरता में तो इन लोगों ने पोर्तु गीजों को भी मात कर दिया; इसलिए उनके प्रति यहां के निवासियों को बहुत ही श्रप्रीति के भाव पैदा हो गये। इधर तो सामुद्रिक सत्ता रखने वाले राष्ट्र ग्रागे बढ़े, उधर डच लोगों के राज्य का पाया पूर्व की ग्रोर बहुत ही कमजोर हो गया। इन सब कारणों से ग्रन्त में ये लोग ग्रंग्रेजों के सन्सुख न टिक सके। सन् १७५८ में क्लाइव ने चिनसुरा में डच लोगों का पूर्ण पराभव किया ग्रौर फिर डच लोगों के ग्राधिकार में भारत का कुछ भी हिस्सा न रह गया। उच लोगों के बाद भारत के ध्यापार के लिए श्रंग्रेजों ग्रौर फेंचों में भग्नड़ा चला; पर ग्रन्त में फ्रेंचों का भी पराभव कर ग्रंग्रेज भारत में बेरोकटोक संचार करने लगे।

भारतवर्ष में पहले-पहल ग्रंग्रेजों का ग्रागमन ६वीं शताब्दि में हुन्ना था, ग्रयात् राजा प्रत्फेड ने प्रपने प्रतिनिधि भारतवर्ष को भेजे थे। इन प्रतिनिधियों के श्राने के कोई चार-पांच सौ वर्ष बाद श्रर्थात् चौदहवीं शताब्दि में सर जार्ज मएडेह्विल नामक श्रंग्रेज यहाँ श्राया । ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त श्रंग्रेजों के दोनों बार के श्रागमन में ग्रभी शंका है; परन्तु यह निदिवत है कि सर जार्ज मएडेह्वि ल की लिखी हुई भारत की प्रवास-सभ्बन्धी पुस्तक सन् १४६६ में इंगलैंड में छपी थी और कहा जाता है कि इंगर्लेंड के छापाखाने में छपी हुई यही सबसे पहली पुस्तक है। यदि यह बात सच है तो भारतवर्ष के सम्बन्ध में ग्रंग्रेजों की छापी हुई सबसे पहली पुस्तक का होना एक बड़ा दिलक्षरा योग है। उक्त दोनों बार खंग्रेजों का ग्रागमन यदि सच मान भी लिया जाय तो भी वह चिरस्थायी रूप से नहीं हुन्ना होगा। वे लोग भारत में न्नाकर केवल देश को देख गये होंगे; परन्तु ग्रवीचीन काल में ग्राकर यहाँ पर बस जाने वाला सबसे पहला ग्रंग्रेज फ़ादर टामस स्टीफ़न था। सन् १५७६ के ग्रक्टबर मास में स्टीफ़न इसाई धर्म का प्रचार करने ग्रीर मौका लगने पर व्यापार करने के उद्देश्य से गोग्रा ग्राया। उसके बाद वह ग्राजन्म भारत ही में रहा। इसने भारत की लोक-स्थिति श्रौर व्यापार का मनोरंजक वर्णन लिखकड़ विलायत को भेजा। साष्टी श्रथति थाने में रहकर हिन्दुग्रों को उपदेश करते हुए ईसाई धर्म के भ्रचार करने में उसके बहुत वर्ष व्यतीत हुए। इस्ते स्टींफ़न साहब ने मराठी कोंकनी भाषा ग्रौर रोमन लिपि में "क्राइस्ट पुराए" नामक एक उत्तम ग्रन्थ लिखा ग्रोर मराठी-कोंकनी थावा का व्याकरण भी इसने पोर्तुगीज भाषा में <sub>।</sub>रचा । सन् १५८३ में राल्फिख नामक म्रंगंज के स्थल मार्ग से ईरान की खाड़ी पर्यन्त म्राने पर पोर्तु गीजों ने उसे कैंद कर तिया म्रोर गोम्रा भेंज दिया। जब वह वापिस लौटकर विलायत गया, तब उसने वहाँ भारतवासियों तथा उनकी सम्पत्ति का जो चित्ताकर्षक वर्णन किया उससे वहाँ के निवासियों में भारत के सम्बन्ध में उत्सुकता बढ़ाने वाली कल्पना उत्पन्न हुई। फिर सन् १५६६ में टामस कवेिएडश सारे भू-मंडल का पर्यटन करते-करते यहाँ म्राया। उसके लौटकर विलायत पहुँचने के बाद उसकी सहायता से विलायत के प्रमुख ध्यापारियों ने एक प्रार्थना-पन्न तैयार किया म्रोर वह महारानी एलिजावेथ के सन्मुख उपस्थित किया गया; जिस पर महारानी ने म्रपने प्रजाजनों को पूर्वीय देशों में ध्यापारार्थ जाने की म्राज्ञा दी। इसके पश्चात् ही, थोड़े ही काल में, म्रयत् १६०० ईस्वी में ईस्ट इिएडया कम्पनी की स्थापना हुई। इसके एक वर्ष पहले लन्दन के ध्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ से निवेदन करके मिलनहाल नामक एक चतुर भौर साहसी मंग्रेज को इस सम्बन्ध में म्रकबर बादशाह से बातचीत करने को भेजा। वह सन १६०२ में विलायत को लौट गया। तब उसके मुंह से दिल्ली के बादशाह के वैभव म्रीर इस देश की सभ्यता तथा सम्पत्ति की कल्पना म्रंग्रेजों को हुई।

महारानी एलिज बिथ ने श्रकबर बादशाह तथा श्रन्य राजाश्रों को देने के लिए जो पत्र लिले थे उनके पठनीय होने से उनका कुछ ग्रंश दूसरे पृष्ठ पर उद्धृत किया जाता है-"'यद्यपि सर्व शक्तिमान प्रभ ने जगत् में उत्तमोत्तम पदार्थ उत्पन्न कर सर्व सुग्यवस्था कर रक्ली है तो भी सम्पूर्ण राष्ट्रों को ईश्वर के ग्रीदार्य का लाभ एक समान हो यह ईव्वरेच्छा का संकेत मालूम होता है। इसी कारण दूर देशों में परस्पर व्यापार होता है श्रीर लोगों में स्नेह-भाव बढ़ता है। पर-राष्ट्रों के लोगों के श्रापके देश में पहुँचने पर भ्राप उनका उत्तम रीति से भ्रादर-सत्कार करते हैं, इससे हमें श्राशा है कि श्राप हमारे देश के व्यापारियों को भी श्रपने देश में व्यापार करने की श्राज्ञा देंगे। उनके साथ उचित व्यवहार करने पर श्राप उन्हें सभ्य श्रौर व्यवहार में सच्चा पावेंगे श्रौर उन्हें श्रपने देश में श्राने देने के कारण श्रापको कभी कोई शिकायत करने का भ्रवसर नहीं भ्रायेगा। स्पेनिश भ्रौर पोत्रांगीज व्यापारी यहां का माल भ्रापके देश में ले जाते हैं; परन्तु वे लोग हमारे व्यापारियों को निरर्थक कष्ट देते हैं । वास्तव में देखा जाय तो वे भारतवर्ष में केवन व्यापार के उद्देश्य से नहीं गये हैं, किन्तु भ्रपने श्रापको भारतवर्ष के बादशाह समभते हैं भ्रौर कहते फिरते हैं कि हिन्दुस्तान-निवासी हमारी प्रजा है। लिखा-पढ़ी में भी यही बात स्पष्ट रीति से जिखते हैं। हमारे लोग ग्रापके यहाँ निरी ग्याप।रिक दृष्टि से ग्रा रहे हैं। हमें ग्राशा है कि ग्राप उन्हें अपने देश में आने देंगे और व्यापारिक सम्बन्ध और स्तेह की वृद्धि करेंगे । हशारा पत्र लेकर ग्राने वाले सज्जन ग्रापसे जो ठहराव करेंगे उनका हम ईमानदारी के साथ

पालन करेंगे और ग्राप उन पर जो उपकार करेंगे उसका बदला हम बहुत जल्द श्रीर बड़ी ईमानदारी से चुकावेंगे।"

सन १६०६ में केप्टन हाकिन्स नामक श्रंप्रेज दिल्ली में बादशाह से मिलते गया। उसे बादशाह ने श्रंग्रेजी कम्पनी को व्यापार करने की श्राज्ञा का परवाना सुरत में दिया। सन १६२१ में कारोमएडल के किनारे पर केप्टन हिपान नामक श्रंग्रेज ने मछलीपट्टमे के पास पेट्रापुली में एक व्यापारी कोठी की स्थापना किया। हाकिन्स के पदचात स्रनेक श्रंप्रेज व्यापारी मुगल दरबार में श्राये । १६११ और १६१४ में श्रंप्रेजों श्रोर पूर्तगीजों का परस्पर में सामना हुन्ना जिसमें श्रंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। १६१६ में केप्टन कीलिङ्क ने कालीकत जाकर सामूरी से व्यापारी संधि की । १६१२ में विलायत में बहुजन संगृहीत पूँजी की पद्धति प्रारम्भ हुई जिससे बहुत बडी रकम एकत्रित हुई ग्रौर व्यापार को बल प्राप्त हुन्ना । इसी समय केप्टन डाउएटन नामक एक ग्रंग्रेज व्यापारी सुरत ग्राया ग्रौर उसने वहां के व्यापारी ग्रधिकारियों की सहायता से बड़ोदा, ग्रहमदाबाद ग्रादि स्थानों में घुम कर गुजरात प्रान्त में कपड़ा, कपास, नील म्रादि का व्यापार बढ़ाने की योजना की। सन १६१४ में इंगलैएड के राजा जैम्स ने सर टामस रो नामक एक विद्वान पुरुष को जहाँगीर के दरबार में ग्रपना वकील बना कर भेजा। इसकी बातचीत से दोनों राजाम्रों में सन्धि हुई: परन्तू दरबारी लोगों की धूर्तता के कारण सन्धि-पत्र पर बाद-शाह के हस्ताक्षर न हो सके, तो भी शाहजादे के बीच-बच्नव से श्रंग्रेजों को सुरत में र्रहने, देश में व्यापार करते हुए प्रवास करने श्रौर मुगल दरबार में श्रंग्रेज वकील रखने की श्राज्ञा प्राप्त हुई। हिन्दुस्तान में एक वर्ष तक रह कर सर टामस रो को विलायत में यह निश्चयपूर्वक कहने का साहस हम्रा कि "ग्रपनी व्यापार-विषयक इच्छा सफल होने में तो भ्राज्ञंका नहीं है, पर हमारे राजा को भ्रपनी बराबरी का मानकर बादशाह के सिन्ध कर लेने की सम्भावना नहीं है। सुगलों की सहायता करने ग्रथवा तटबन्दी करके समुद्र-किनारे की रक्षा करने का विचार निरुपयोगी है, क्योंकि व्यापार ग्रौर यद्ध ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं। समुद्र पर शान्ति पूर्वक व्यापार करने से हमें जो लाभ हो उसे ही प्राप्त करने का शद्ध हेतू मन में रखना उचित है।"

दो वर्षों तक मुगल-दरबार में रहकर सर टामस रो ने बादशाह से राजा जेम्स के लिए पत्र प्राप्त किया जिसमें बादशाह ने अंग्रेज व्यापारियों का परामर्श ग्रन्छी तरह लेने का वचन दिया था। सन १६१६ में कसान कीलिङ्ग ने दक्षिए। भारत में क्रेड्गनोर नाम के स्थान में कोठी स्थापित करने का प्रयत्न किया। जमोरिन की पृपा से क्रेड्ग-नोर का किला अंग्रेजों को मिलने वाला था; परन्तु वहां से उन्हें अपने अधियों सहित की हो हट जाना पड़ा; अत: उन्होंने कालीकत बन्दर पर अपनी कोठी स्थापित की। इसी वर्ष टामस कारज सुरत की कोठी का पहला गवर्नर नियत हुन्ना। सन १६२७ में ग्रंप्रेज ग्रोर डच लोगों ने मिलकर बम्बई बन्दर पर ग्रपना प्रभत्व म्थापित करने का विचार किया; परन्तु उनका यह विचार सफल न हो सका। जबकि युरोपियन व्यापारी भारतवर्ष में ग्यापारार्थ इतनी दूर से ग्राये थे तो उनकी यह कल्पना होना स्वाभाविक थी कि यहाँ ग्रवश्य मक्खन-मिश्री मिलेगी, ग्रीर उनकी यह कल्पना भूठ भी नहीं थी। यहाँ जो व्यापारी भ्राये उनमें मुख्य डच, भ्रंग्रेज श्रोर पीत् गीज थे। पहले दो प्रोटेस्टेन्ट धर्मानुयायी थे। तीसरे रोमन केथोलिक धर्म को मानते थे। इस समय यूरोप में धार्मिक दलबन्दी बहुत स्रधिक थी, इसलिए डच स्रौर स्रंग्रेज परस्पर प्रेम से रहते थे स्रौर पोर्तु गीजों से शत्र ता रखते थे। सन १६१५ में डच लोगों के भारतवर्ष में ५१ जहाज श्रीर तेरह लाख पाउएड ग्रर्थात् एक करोड़ तीस लाख रुपयों की पूँजी व्यापार में लगी हुई घी। इसी वर्ष श्रंग्रेजों का भी व्यापार इंतना बढ़ गया था कि उन्हें केवल दो जहाजों के लाने पर एक लाख चालीस हजार रुपये खर्च करने पडे थे। सन १६१६ में उनके केवल एक जहाज के माल की कीमत चौदह लाख रुपये कृती गई थी। ग्रंग्रेजों ने ग्रपनी पहली व्यापार-यात्रा के समय छ: लाख तिरासी हजार रुपयों की पूँजी एकत्रित की थी। इस यात्रा में चार हजार ग्रौर ४८० ग्रंग्रेज ग्राये थे। इस यात्रा में ग्रंग्रेजों को बड़ा भारी लाभ हम्रा । तीस हजार रूपयों की लौंग के दाम इंगलैंड में तीन लाख साठ हजार रुपये खडे हए। इनकी पहली नौ-यात्राम्रों में छियालिस लाख रुपयों की पूँजी लगी थी जिस पर सैकडा पीछे दो सौ रुपयों का नफा हम्रा था। सन १६१२ में जब इंगलैंड में बह-जन-संगृहीत पूँजी इकट्री की गई, तब एक करोड़ बासठ लाख रुपये इकट्ठे हुए। यह पूँजी ६३४ लोगों ने ही एकत्रित कर ली थी। शिवाजी के जन्म के छ; वर्ष पहले ग्रंग्रेजी व्यापार-कम्पनी ने पार्लामेंट के सन्मुख ग्रपना सन १६०१ से १६२१ तक, बीस वर्ष का, जो चिट्ठा पेश किया था उस पर से विदित होता है कि कम्पनी ने ८६ जहाज बाहर भेजे थे। उनमें से ३६ वापस गये, ६ डूबे, ५ खराब हो गये, ११ बात्रु के हाथ लगे ग्रौर २५ उस समय भारतवर्ष में माल भर रहे थे। इन बीस वर्षों में नकद पूंजी ग्रौर विलायती माल दोनों मिलाकर ६३ लाख ३८ हजार इंगलैंड से बाहर भेजे गये। इसमें से ३६ जहाज जो माल लाये थे उनकी खरीद की कीमत ३७ लाख ५२ हजार रुपये थी। इस माल की बिक्री इंगलैंड में करने पर २ करोड़ छियालीस हजार रुपये खड़े हुए, ग्रथात् ३७ लाख पर १ करोड़ ५२ लाख का फायदा हम्रा।

मन १६१८ के लगभग, शिवाजी के जन्म के ६ वर्ष पहले, अंग्रेज ध्यापारियों ने हिन्दुस्तान में अपना ध्यापार जमा लिया श्रोर मुगल बादशाहत की श्रध्यवस्था को वेलकर वे और भी मधिक जोर से व्यापार को बढ़ाने का विचार करने लगे। इस वर्ष सर टामस-रो ने म्रपनी वर्षिक रिपोर्ट में यों लिखा था:—

"ग्रावश्यकतानुसार हमें फर्मान (ग्राजापत्र) मिल गये हैं। यहां बादशाह की केवल इच्छा कानून है, इसलिए सम्पूर्ण दरबारो व्यवहार पैसे पर चलता है। इन लोगों के साथ गरीबी से व्यवहार करना लाभदायक नहीं है। उन्हें हमसे घृगा है। उनके धन-धान्य-पूर्ण स्थानों को भिखारी बनाकर वहां का सब व्यापार हमने नष्ट कर दिया है। हमारा जितना ग्रधिक प्रभाव उन पर पड़ेगा उतना ही ग्रधिक हमारा काम सिद्ध होउा। इन लोगों को तलवार की धार के नीचे रखना चाहिये। यदि ग्रधिकारीगगा हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे, तो हम नि:संकोच होकर यहां के व्यापारियों के जहाज पकड़कर ग्रपना काम निकालेंगे।"

## तोसरा ग्रध्याय

## पिञ्जली घटनायें

गत प्रकरण में लिखे अनुसार सत्रहवीं शताब्दी के मध्यकाल के लगभग मराठे प्रौर ग्रंग्रेज दोनों ही ग्रपना-ग्रपना उद्देश्य सिद्ध करने में व्यस्त थे, इसलिए इन दोनों के बीच कहीं न कहीं गाँठ पड़ना ग्रनिवार्य था ग्रौर यह भी सम्भव नहीं था कि ये बोनों परस्पर शान्तिपूर्वक मिलते । मुगलों श्रौर श्रंग्रेजों का सम्मिलन शान्ति से होने का कारए। मुगलों के हाथ में सत्ता का होना था । ग्रंग्रेजों को व्यापार के लिए मुगलों से परवाने लेने ग्रौर कई सुभीते करवाने थे ग्रौर मुगलों को अंग्रेजों से आमोद-प्रमोद एवं विलासिता की विलायती सामग्री और व्यापारी माल पर चुंगी वसूल करनी थो। श्रंग्रेज सुगलों से हाथ बाँधकर नम्रता से श्रौर सुगल यह समभकर कि हम ग्रंग्रेजों पर उपकार कर रहे हैं, ग्रभिमान से व्यवहार करते थे। नम्रता ग्रौर ग्रभिमान मैं भगड़ा होने का कोई कारण नहीं था; परन्तु मराठे ग्रौर श्चंप्रेजों में ऐसा कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। मराठों ने इस समय सुगलों से युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया था। युद्ध में सब ग्रपने-ग्रपने ग्रनुकूल दाँव लगाते ही हैं। मराठों के पास इतनी तैयारी नहीं थी कि वे मुगलीं के सम्मुख खड़े होकर युद्ध कर सकें ग्रौर मुगल साधनों से भरे-पूरे तथा ग्रभिमानी थे जिससे चपल ग्रौर सीघे-सादे मराठों के लिए छापा मारना तथा रसद श्रीर खजाना लूट लेना ही सम्भव एवं इष्ट था। मुगलों ने मराठों की राजकीय स्वतन्त्रता पर जो स्राक्रमण किया उसके म्रागे मराठों का खजाना म्रादि लूटना म्रधिक निन्द्य नहीं था म्रौर ऊपर कहे म्रनुसार मुगलों ग्रौर मराठों के बीच युद्ध छिड़ जाने से मराठों के बिरुद्ध मुगलों की इस शिकायत से कि मराठे लूट-मार करते थे, उनकी मूर्खता ही भलकती है। युद्ध में शत्र पर मार्मिक प्रहार करने की तो नीति ही है। इसी प्रकार युद्ध करने वालों के साथियों का दु:ख उठाना, चाहे वे स्वयं भी युद्ध न भी करें, कोई ग्राव्चर्य की बात नहीं है भौर न इसमें किसी का दोष ही है। इन दिनों भ्रंग्रेज पूरी तरह से भुगलों के भ्राश्रित थे; ग्रत: मराठों के बीच संघर्षों में मुगलों के साथ-साथ उनका सम्पर्क हो जाना भी सम्भव था।

इस समय पराक्रम के कारण मराठों का ब्राधिपत्य शिवाजी को मिला था। निजामशाही का नाश हो जाने पर शाहजी बीजापुर-दरबार की नौकरी करने लगे ब्रौर १६३८ के लगभग एक बड़ी भारी सेना के साथ ब्रपने बादशाह के लिए दक्षिण में देश जीतने को निकले ब्रौर वहीं जाकर बस क्ये। शाहजी प्राय: २० वर्ष तक कर्नाटक में रहे। वे बीच-बीच में इधर ब्राया तो करते थे; परन्तु सन १६३६ के बाद पूना में स्थायी रूप से कभी नहीं रहे। शाहजी ने ब्रपनी जागीर के समान ब्रपनी स्त्री जीजाबाई तथा पुत्र शिवाजी को भी त्याग दिया था, मानो उन्होंने नवीन विवाह तथा नवीन जागीर प्राप्त करके ब्रोर ब्राधिक ऐश्वर्य के साथ रहने का निश्चय किया हो। यद्यपि शिवाकी को पितृ-प्रेम का लाभ नहीं हुब्रा तो भी ब्रपने पिता की जागीर उन्हें प्राप्त हुई। इस छोटी-सी जागीर के दुकड़े ब्रपनी तेजस्विनी माता के ब्राशीर्वाद ब्रौर ब्रपनी महत्वाकांक्षा के बल से, बीज से वृक्ष उत्पन्न के समान, शिवाजी ने हिन्दू साम्राज्य निर्माण कर ब्रपने पिता को लिज्जत करने की ब्राकांक्षा की ब्रौर यह ब्राकांक्षा ईश्वर-कृपा से पूर्ण भी हुई। यहां शिवाजी का सम्पूर्ण चरित्र लिखने का ब्रवकाश न होने से हमें उनके चरित्र-क्रम पर उड़ती हुई नजर फेंकना ही बहुत है।

शिवाजी के कुछ बड़े हो जाने पर उन्हें प्रपनी जागीर का प्रबन्ध करना पड़ा ग्रीर ऐसा करते समय जागीर की सीमा पर रहने वाले उद्दूगड़ किलेदारों से प्रथम उन्हें भगड़ना पड़ा। यह समय राज्य-क्रान्ति का सन्धिकाल था, इसलिए ऐसे ग्रवसर पर इन लोगों की ग्रच्छी बन ग्राई थी। ये किले किसी के भी ग्रधिकार में नही रहे थे ग्रीर न उनमें किसी मुसलमान बादशाह की फौज ही थी, इसलिए जिसके हाथ जो किला पड़ जाता था वही उसका स्वामो बनकर ग्रास-पास के स्थानों पर धावे मारता ग्रीर ग्रपना निर्वाह तथा ग्रपने स्वातन्थ्य की रक्षा भी साथ ही साथ करता था। इन किलेदारों को जीतने ग्रथवा उन्हें वश में करने का कार्य करने से शिवाजी को राजनीति ग्रीर युद्ध-कौशल की जीती-जागती शिक्षा मिली। किलेदारों के रंग-ढंग पर से शिवाजी को भी किले ग्रिधकृत करने की इच्छा हुई ग्रीर उन्होंने केवल १६ वर्ष की ग्रवस्था में तोरण नामक किला लेकर स्वराज्य-समारम्भ के मुहूर्त का पाया खड़ा किया। किले लेने तथा नकीन किले बांघने से शिवाजी में ग्रात्म-विश्वास की बृद्धि हुई ग्रीर जिस वर्ष शाहजी ने बीजापुर दरबार से जागीर प्राप्त की उसी वर्ष शिवाजी ने यहाँ घाटी किलों की समानता रखने वाले विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, रत्नागिरी ग्रादि कोंकन-

प्राप्त के किलों को जीतकर पिता की नयी जागीर से भी ग्रधिक विस्तृत ग्रीर स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया । शिवाजी की धाक चारों श्रोर जम गई । सन १६४८ में स्वयं बीजापर दरबार के पांच-सात सो पठान नौकर शिवाजी के पास नौकरी करने की इच्छा से श्राये श्रोर शिवाजी ने उन्हें रख भी लिया। शिवाजी के इस कृत्य की बादशाह ने राज-विद्रोह कहकर शाहजी के द्वारा उन्हें दबाने का प्रयत्न किया; परन्तु जब वह ग्रसफल हुन्ना, तो शिवाजी पर चढाई करना प्रारम्भ कर दिया। शिवाजी ने भी मुगलों की सरदारी, श्रावदयकतानुसार स्वीकार कर ग्रपने ग्रीर मुगलों के बल से बीजापुर के बादशाह से युद्ध छेड़ा। यह युद्ध १६५३ से १६६२ तक चला। इसी बीच में शिवाजी ने श्रफजल खाँ को सन १६५६ में मारा. कोंकन-प्रान्त जीतकर मराठी नौसेना का बीजारोपरा किया श्रीर कल्यारा से लेकर गोग्रा तक श्रीर भीमा से लेकर बारण पर्यन्त १५० मील के लगभग लम्बा श्रौर १४० मील चौड़ा प्रदेश श्रपने राज्य में मिलाया। तब कहीं बीजापुर दरबार ने समक्षा कि ग्रब शिवाजी को वश करना ग्रपनी शक्ति के बाहर है ग्रौर फिर उसे शाहजी की मध्यस्थता में शिव।जी से सन १६६२ में सन्धि कर लेनी पड़ी। इस युद्ध से अवकाश मिलते ही शिवाजी ने सुगलों की तरफ ग्रपना मोर्चा फेरा। एक बादशाहत का दर्प-दमन करने पर दूसरे की भी वही दशा कर सकने का ग्रात्म-विश्वास शिवाजी में उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। सन १६६१ में मुगलों की सेना ने शिवाजी के श्रिधकार से कल्याणी और भीवड़ी ले ली और उनसे छेड़-छाड़ शुरू की । इस समय से मुगलों और शिवाजी के बीच जो युद्ध प्रारम्भ हुन्ना वह सन १६७२-७३ तक ठहर-ठहर कर होता रहा। इसी बीच॰ में म्रर्थात् बीजापुर के बादशाह भ्रौर दिल्ली के बादशाह से युद्ध करते समय शिवाजी श्रौर श्रंग्रेजों का प्रथम सम्बन्ध हुन्ना। जिस समय बीजापुर के बादशाह से युद्ध हो रहा था उसी समय सन १६४८ में शिवाजी ने राजापुर पर चढाई की जिससे ग्रंग्रेजों पर उनका बड़ा भारी प्रभाव जम गया। यद्यपि शिवाजी का ध्यान बादशाही प्रदेश पर विशेष था, तो भी श्रंग्रेज उनकी निगाह से श्रलग नहीं थे; क्योंकि रांगए॥ में बीजापुर की सेना का पराभव करने के पश्चात् जब वे राजापुर गये तो वहां श्रंग्रेजों की कोठी होने से पन्हाला का घेरा डालने वाले मुसलमानों को ग्रंग्रेजों से गोली-बारूद की सहायता मिलने का सन्देह शिवाजी को हुन्ना। शत्रु की सहायता करने वाले ग्रंग्रेजों की कोठी लुटने के सिवा उनका ग्रौर भी ग्रधिक प्रवन्ध करने का विचार शिवाजी ने किया ग्रीर इसीलिए राजापुर से पैसा वसूल करने के बाद उन्होंने ग्रंग्रेजों की कोठी लुटी और ग्रंग्रेज व्यापारियों को पकड़कर एक पहाड़ी किले में दो वर्ष तक कैद रक्खा। राजापुर की इस लूट में ग्रंग्रेजों की दस हजार होन की हानि हुई; ग्रत: श्रंग्रेजों की कोठी का लूटना मंजूर नहीं किया गया। कुछ भी हो, श्रंग्रेजों का श्रौर शिवाजी का जो प्रथम सम्बन्ध हुआ वह किस प्रकार हुआ यही हम दिखलाना , चाहते हैं। इस पहली भेंट से ही ग्रंग्रेजों पर शिवाजी की धाक जम गई। राजापुर के समाचार सूरत पहुँचे, इसलिए वहां के ग्रंग्रेजों को भी शिवाजी के छापा मारने का भय होने लगा। उस समय जहाँ-तहाँ शिवाजी ही शिवाजी दिखते थे। बात कुछ भी हो, उन्हें उसमें शिवाजो का ही भ्रम होता था ग्रीर उनका यह भ्रम दो तीन वर्ष बाद सहय भी निकला।

सन १६५६ में शिही या एवं खाँ ने ग्रंग्रेजों से यह बातचीत शुरू की कि तुम चाहते हो कि राजापुर में डच लोग कोठी न बनवावें ग्रौर मैं चाहता हूँ कि शिवाजी मेरे राज्य में प्रवेश न करें, ग्रत: हम तुम दोनों यह सिन्ध कर लें कि मैं तो डच लोगों को श्रपनी कोठी न खोलने दूं ग्रौर तुम मुभं शिवाजी के विरुद्ध सहायता दो। परन्तु सूरत के गवर्नर ने शिद्दी की ये शर्तें स्त्रीकार नहीं की, क्योंकि उन्हें भय था कि इन शर्तों को सुनते ही शिवाजी हम पर ग्राक्रमण कर देंगे ग्रौर फिर संभालना कठिन हो जायगा। इस प्रकार हढ़ संकल्प करने के बाद ग्रंग्रेजों ने शिद्दी से सिन्ध करने का विचार छोड़ दिया ग्रौर भीतरी ग्राथिक सहायता पहुँचा कर उससे स्वीकार करा लिया कि हम राजापुर में डच लोगों को कोठी स्थापित न करने देंगे।

राजापुर के बाद शिवाजी और श्रंग्रेजों को भेंट सुरत में हुई। राजापुर में जिस तरह बीजापुर की सहायता से ग्रंग्रेजों ने कोठी स्थापित की थी, उसी प्रकार सूरत में भी मुगलों की सहायता से ग्रपने व्यापारों की कोठी खोली। पहले सुरत ही ग्रंग्रेजों के **च्यापार का मुख्य बन्दरस्थान था श्रौर वहां बहुत माल उतरा करता था।** इसलिये मुगलों को भी चुंगी की ग्राय श्रच्छी होती थी। इस धन पूर्ण स्थान को लूटने की इच्छा यदि शिवाजी को हुई भी हो तो भ्राश्चर्य ही क्या ? मालुम होता है कि १६६३ के पहले भी शिवाजी ने सुरत पर एकाध बार चढाई की होगी, क्योंकि १६६३ के फरवरी मास की चौथी तारीख को वहां की कोठियों के श्रंग्रेज गर्वनर ने श्रपने पत्र में लिखा था कि—'लायल मर्चेन्ट' ग्रौर 'ग्रफ़िकन' नामक दो जहाज ता० २६ जनवरी को रवाना हुये हैं। इनके देरी से रवाना होने का कारण यह है कि शिवाजी ने सूरत पर चढ़ाई कर नगर लूटा था, इसलिये बहुत दिनों तक कामकाज बन्द रहा था ग्रौर नावों पर से माल उतरना कठिन हो गया था। हमारे पहले पत्र के पश्चात् फिर एक बार शिवाजी के म्राने की म्रफवाह उड़ी थी म्रौर उस पर से पहले की म्रपेक्षा इस बार मधिक गड़बड़ी हुई। लोग गाँव छोड छोड कर चले गये। उन्होंने ग्रपनी धन सम्पत्ति ष्मीर ज्यापारी माल किले में रख दिया। कई ने तो किले के भौंहरे को माल से पूर दिया था। बड़े बड़े बर्तन नदी में डाल दिये थे। शिवाजी के द्वारा हाथ-पांव तोड़े जाने को खबर उड़ने के कारण लोग उसकी क्रूरता से बहुत डरने लगे हैं स्रोर नगर की रक्षा के लिये बंदशाही सेना के न स्राने पर शिवाजी के स्राने की स्रफवाह पर से ही लोग बस्ती छोड़कर भाग जाते हैं।"

सन १६६४ की जनवरी में शिवाजी ने सूरत पर चढ़ाई की। उस समय नगर-रक्षा के कार्य में शहर के सुगल गवर्नर को श्रंग्रेजी तोपों से बड़ी भारी सहायता मिली। यद्यपि शिवाजी की चढ़ाई, वास्तविक रीति से देखी जाय, तो श्रंग्रेज श्रथवा डच ध्या-पारियों पर नहीं वरन सुगलों पर थी, तो भी गोरे ध्यापारियों ने श्रपने बचाव का प्रबन्ध भी कर रखा श्रौर मुगलों को भी सहायता दी। कोठी की रक्षा कर सकने के कारण कंपनी ने सूरत में रहने वाले प्रेसिडेन्ट सर जार्ज श्राक्सडेन को एक सुवर्णपदक तथा दो सौ मुहरों की थैली पारितोषिक रूप दी। श्रकबर बादशाहुने भी इन्हें बहु-मानस्चक खिलश्रत दी श्रौर सूरत के श्रंग्रेज ध्यापारियों पर जकात में भी कुछ रिश्रायत कर दी।

स्रागामी वर्ष शिवाजी ने ५५ छोटे स्रीर ३ बड़े जहाज लेकर कारवार पर चढ़ाई की। यहाँ भी स्रंग्रेजों की कोठी थी। कारवार सुटढ़ स्थान नहीं था, स्रत: उसका शीव्र ही पतन हुस्रा स्रौर शिवाजी से सन्धि की गई। सिन्ध के स्रतुसार शिवाजी को दी जाने वाली रकम में से स्रपने हिस्से के ११२ पाउएड स्रंग्रेजों ने उसी समय दे दिये। सन १६७० में शिवाजी ने सूरत पर किर चढ़ाई की। इस बार उनकी १४,००० सेना ने शहर पर स्रिधकार कर लिया। इस समय कितने ही स्रंग्रेज ब्यापारी मारे गये स्रौर कुछ ब्यापारियों का माल लूट भी लिया गया। उच ब्यापारियों की कोठी को शिवाजी ने बि क्ल छोड़ दिया। इस समय यहाँ फ्रेंच लोगों की भी कोठी थी, परन्तु शिवाजी के स्रागे उनकी भी न चली स्रौर उन्हें स्रपनी सीमा में से शिवाजी को मार्ग देना पड़ा। इस चढ़ाई में बहुत सा माल स्रौर धन शिवाजी के हाथों लगा।

इसके बाद शिवाजी श्रौर संग्रेजों की भेंट सन १६७३ में हुबली में हुई। यहाँ भी श्रंग्रेजों की कोडियाँ थीं। श्रंग्रेजों का कहना है कि शिवाजी की इस चढ़ाई में उन्हें पोन लाख रुपयों के लगभग की हानि उठानी पड़ी! इस क्षति की पूर्त के लिये श्रंग्रेजों ने शिवाजी से कहा, परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि यह हानि यदि हुई भी होगी, तो फुड़कर हुई होगी, इसलिये भरी नहीं जा सकती। यहाँ पर भी शिवाजी का उद्देश श्रंग्रेजों को लूटने का नहीं, वरन मुगलों पर श्राक्रमण करने का था; तथापि उस समय नगर में सब देशों के ध्यापारी होने के कारण उनके माल की भी लूट हुई श्रौर वे भी बीच में पड़ जाने से वैसे ही पिस गये। हुबली की इस क्षति श्रौर राजापुर की क्षति को बम्बई के डियुटफ़े-गवर्नर श्रानजियर बहुत दिनों तक शिवाजी से माँगते रहे; पर उन्होंने उसे नियमानुकूल स्वीकार नहीं किया। शिवाजी को जंजीरे के शिद्दी पर जलमार्श से म्राक्रमण करने में ग्रंग्रेजों की सहायता की ग्रावश्यकता थी, ग्रत: उंन्होंने ग्रंग्रेजों को वचन दिया कि जो हुग्रा सो हुग्रा, ग्रब ग्रागे तुम पर किसी प्रकार का ग्राक्रमण न करेंगे तथा तुम यदि राजापुर में कोटी खोलना चाहो, तो उसमें भी हमें कोई ग्रापत्ति न होगी। पर पहले के श्रनुभव के कारण विशेष प्रकार से विश्वास हो जाने के सिवा राजापुर में पुन: कोटी खोलने का ग्रंग्रेजों को साहस नहीं हुग्रा। विरुद्ध शिवाजी की सहायता करने में भी उन्हें संकट का ही भय हुग्रा होगा; क्योंकि बम्बई से जंजीरा पास होने के कारण शिवाजी की सहायता करने से शिद्दों की सामुद्रिक सेना का घेरा बम्बई पर पड़ जाने का भय था। इसीलिये ग्रंग्रेजों ने शिवाजी को यह कह कर कि "हम ठहरे ख्यापारी; हमको इस युद्ध के पचड़े से क्या काम; केवल ग्रपनी रक्षा के सिवा युद्ध की मारकाट में पड़ने की हमारी इच्छा नहीं है" ग्रपना काम निकाल लिया; लेकिन तब भी नुकसानी मिलने का उजर वे नहीं भूले। १६७३ के मई महीने में निकल्स नामक ग्रंग्रेज ख्यापारियों का वकील सम्भाजी की मार्फत शिवाजी से मिला; परन्तु इस मुलाकात से कुछ सार नहीं निकला।

सन १६७४ में मराठों की दस सहस्त्र सेना साष्टी में ब्राई ब्रोर बसई प्रान्त में उसने चौथ वसूल करना प्रारम्भ किया, इसलिए बम्बई के ब्रंग्ने जों को बहुत भय उत्पन्न हुग्ना जिसका परिणाम यह हुग्ना कि रायगढ़ में शिवाजी का भी राज्याभिषेक हुग्ना उसमें बम्बई के श्रङ्गरेज ब्यापारियों की तरफ से हेनरी श्राक्सडन नामक श्रंग्रेज, दो श्रङ्गरेज ब्यापारियों के साथ, शिवाजी का श्रभिनन्दन करने श्रीर नजराना देने के लिये श्राये। इस समय शिवाजी श्रीर श्रङ्गरेजों का निकट का परिचय शान्ति के साथ हुग्ना श्रीर दोनों में सन्धि होने का भी निश्चय हो गया। तारीख ६ श्रप्नेल, सन १६७४ में इस सन्धि पर हस्ताक्षर हो गये। इस सन्धि-पत्र में २०धारायें थीं जिनमें निश्नलिखित मुख्य थीं—

- (१) राजापुर में जो स्रङ्गरेजों को हानि उठानी पड़ी है वह शिवाजी स्रङ्गरेजों को भर देंगे स्रौर राजापुर, दाम्भोल, चौल स्रोर कत्याण में कोठी खोलने की संग्रेज व्यापारियों को इजाजत दी जायगी तथा शिवाजी के स्रधिकृत सम्पूर्ण राज्य में स्रङ्गरेज व्यापार कर सकेंगे। स्रंग्रेज, माल का क्रय-विक्रय स्रपनी मनमानी दर से करेंगे स्रौर माल की दर के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सख्ती शिवाजी की स्रोर से न होगी।
- (२) शिवाजी के राज्य में जो माल श्रावेगा उस पर श्रङ्गरेजों को श्रित शत २॥) चुंगी देनी होगी।

- (३) श्रङ्गरेज श्रौर शिवाजी के सिक्के एक दूसरे के देश में श्रपनी कीमत पर चल सकेंगे।
- (४) दोनों को एक दूसरे के छीने हुये जहाज वापिस करने होंगे। राजापुर की क्षित के सम्बन्ध में दूसरा ही निश्चय किया गया। उसके अप्रुसार वहां की क्षित १०,-००० मुहरें कूती गई थीं। इसकी रकम अ्रङ्गरेजों को नकद न मिलकर इस भाँति देने का निश्चय किया गया कि अङ्गरेज तीन वर्षों तक, प्रतिवर्ष ४००० हजार मुहरों के हिसाब से, १४,००० मुहरों का माल शिवाजी से खरीदें। जिसमें से सिर्फ साढ़े सात हजार मुहरें नकद दें और शेष साढ़े सात हजार मुहरें राजापुर में अङ्गरेजों की कोठी स्थापित होने पर आने वाले माल की जो चुंगी उन्हें देनी होगी उसमें से काट देवें। जीते हुये जहाज लौटाने की शर्त शिवाजी ने बड़े कच्ट से स्वीकार की; क्योंकि लूट पर राजा का विशेष अधिकार और प्रोम होता है। शिवाजी के सिक्के की शर्त भी बड़ी कठिनाई से मानी गई। उनका कहना था कि सिक्कों में जितनी धातु हो उसी के अनुसार उनकी कीमत रहे, लिखी हुई कीमत न मानी जाय। परन्तु अन्त में शिवाजी ने इन शर्तों का आग्रह भी छोड़ दिया। सन्धि नियम के अनुसार राजापुर में अङ्गरेजों ने फिर कोठी स्थापित की; पर वह पहले जैसी लाभदायक न हो सकी।

सन १६७८ में ५७ जहाजों की सेना ग्रौर ४ हजार पैदल सेना लेकर शिवाजी का विचार पनवेल भ्रौर शिद्दी कासम पर श्राक्रमरण करने का था; परन्तु श्रङ्गरेजों ने बीच में पड़कर शिही की रक्षा की । यद्यपि श्रंग्रेजों ने ब्यापारी होने के कारूए। दूसरों के भगडे में न पडकर तटस्थ रहने का निश्चय किया था तथापि उनके हाथों से प्राय: विचार के श्रनुसार काम नहीं होता था। जञ्जीरा से लेकर बम्बई तक समुद्र-किनारे पर शिही ग्रौर मराठों के जहाजों का सदा परस्पर युद्ध होता रहता था। बम्बई बन्दर भ्रंग्रेजो के ग्रधिकार में था, इसलिये मराठों के प्रदेश पर चढाई करके भ्रथवा समुद्र-किनारे की प्रजा को त्रास पहुँचाकर शिही के लड़ाक् जहाज बम्बई बन्दर में स्राश्रय लेते थे, इससे शिवाजी को बारम्बार यही संशय होता था कि ग्रंग्रेज लोग भीतर ही भीतर शिद्दी से मिले तो नहीं है। एक बार तो बम्बई के प्रेसिडेन्ट को शिवाजी ने एक धमकी का सँदेशा भी भेज दिया था कि "शिद्दी का इस बार प्रबन्ध करो; नहीं तो तुम्हें म्रापित में पड़ना पड़ेगा" तब कहीं म्रंग्रेजों ने म्रपना तटस्थपन दूर कर सबसे पहले शिद्दी का प्रबन्ध किया । शिद्दी के त्रास के कारएा मराठी सेना के बम्बई पर आक्रमएा का एक दो बार योग श्राया; परन्तु टल गया । सन १६८० के ग्रप्रैल के महीने में जब शिवाजी के राज्य में से पकड़े हुये कितनेक हिन्दू लोगों को शिद्दी ने बैंचना चाहा; तब बम्बई के अंग्रेजों ने इक्कीस हिन्दुग्रों का पता लगाकर उन्हें इस संकट से मुक्त किया। सन १६७६ में पदिचम किनारे पर लड़ातू जहाजों की संख्या बहुत कम करने के लिये कम्पनी के बोर्ड ने निश्वय किया। इससे बम्बई-निवासियों को मराठों का बहुत अय लगने लगा; परन्तु शिवाजी की मृत्यु हो जाने पर उनका वह भय शीघ्र ही कम हो गया।

इतिहास-संशोधकों ने जो कागज-पत्र प्रकाशित किये हैं उनमें भी शिवाजी श्रोर त्रंग्रेजों के सम्बन्ध का पूरा वर्णन कुछ श्रिधिक नहीं मिलता । बखरी में तो श्रंग्रेजों के नाम-निशान तक का प्राय: पता नहीं है । ऐसी दशा में किसी भी ब्यवहार का सूक्ष्मवृत्त मिलना ग्रसम्भव है । परन्तु शिदाजी के समय भारत में रहने वाले श्रंग्रेजों की ब्यापार कप्पनी के कागज-पत्र उसके कार्यालय में ग्रब भी मिलते हैं श्रीर उनमें से बहुत से छप भी गये हैं । इनके श्रौर श्रन्य बातों के श्राधार पर से श्रंग्रेज इतिहासकारों ने इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है । उससे तो यही विदित होता है कि श्रंग्रेजों श्रौर शिवाजी के बीच में जो कुछ सम्बन्ध हुग्रा उसमें शिवाजी ने श्रंग्रेजों पर ग्रपना श्रच्छा दबदबा जमा लिया श्रौर वे शिवाजी से डर कर, उनसे नम्रता श्रौर सम्मान के साथ ब्यवहार करते थे । कितने ही स्थानों पर श्रंग्रेज ग्रन्थकारों ने लिखा है कि "श्रंग्रेजों के श्रागे शिवाजी को कुछ नहीं चली श्रौर उन्हें हारना ही पड़ा"; परन्तु उन्हीं ग्रन्थकारों ने जो पूरा वर्णन दिया है उसी पर से उनके इस कथन का खरडन सहज में ही हो जाता है । श्रीयुत सर देसाई ने श्रंग्रेजी के श्रनेक ग्रन्थों का परिश्रम-पूर्वक पर्यलोचन कर श्रपनी 'मराठी रियासत' नामक पुस्तक में इस विषय पर कुछ पृष्ठ लिखे हैं । उसके कुछ भाग का श्रवुवाद यहाँ दिया जाता है ।

"शिवाजी के द्वारा बहुत कुछ उपद्रव होने पर भी उन्हें सम्मान पूर्ण महत्व दिये बिना ग्रंग्रेज न रह सके। ग्रंग्रेजों को श्रन्नादि सामग्री ग्रीर जलाऊ लकड़ी शिवाजी के ही राज्य से मिलती थी; ग्रतः जब सूरत में शिवाजी त्रास देते, तो बंबई के व्यापारी ग्रंग्रेज उन्हें बड़ी नम्नता ग्रौर विनय से समभाते थे। सन १६७२ में जब कुलाबा जिले के पोर्तुगीज उपनिवेश 'घोड़ बन्दर' को शिवाजी ने श्रिधकृत करने का प्रयत्न किया तो बंबई के ग्रंग्रेज बहुत ही घबड़ा उठे ग्रौर उन्हें प्रसन्न करके उनसे स्नेहपूर्ण संधि करने के लिए मिस्टर उस्टिक को भेजा। इस सन्धि से शिवाजी को ही लाभ था; क्योंकि ग्रंग्रेजों के व्यापार के कारण उनके जीते हुए प्रदेश का मूल्य बढ़ने लगा था ग्रौर दूसरे ग्रंग्रेजों से मैत्री हो जाने पर वे मुगल सेना को ग्रपने थाने की सीमा के भीतर से शिवाजी के ऊपर ग्राक्रमण करने को नहीं जाने देते थे। ग्रतः शिवाजी सिन्ध करने को तैयार हो गये। डस्टिक ने पहले की क्षति के ३२ हजार 'पगोड़ा' माँगे; परन्तु शिवाजी ने यह स्वीकार न करके कहा कि 'तुम राजापुर में कोठी खोजो श्रौर शिद्दी के पराभव करने में हमारी सहायता करो, तो हम ग्रागे किसी प्रकार की

हानि न पहुँचा कर तुमसे मैत्री रक्खेंगे। श्रंग्रेजों को ये दोनों शर्तें स्वीकार नहीं हुई। दूसरी बार किर सन १६७३ के मई मास में श्रंग्रेजों ने निकोल्स नामक वकील शिवाजी के पास भेजा। वह संभाजी की मार्कत शिवाजी से मिला; परन्तु उस समय भी कोई महत्व की बात तय न हो सकी।

"शि त्राजी को जहाँ-तहाँ विजय मिलने के कारए मराठों को उनके कार्य पसन्द ग्राने लगे। तब उनको सम्मति में शिवाजी ने सन १६७४ में यथाविधि राज्य-पद ग्रहण किया। इस ग्राभिशेकोत्सव में बम्बई के डिप्टी गवर्नर होनरी ग्राक्सेएडेन उपस्थित थे। ईस्ट-इंडिया कम्पनी की स्रोर से ग्रन्य दो स्रंग्रेज व्यापारियों को साथ लेकर ये उक्त उत्सत्र के समय रायगढ आये। उस समय मौका लग जाने से शिवाजी से इनका सन्धि करने का विवार हम्रा। इस इच्छा से ये लोग सन १६७४ के स्रप्रैल मास के ग्रन्त में बम्बई से जहाज द्वारा रवाना हुए । पहले चौल जाकर ये दूसरे दिन रोहा पहुँचे । रोहा से पालको करके निजामपुर स्त्राये । पाँचवें दिन रायरी पर्वत के नीचे पाचाड़ नतमक गाँव में ग्रांकर ठहरे। उस समय शिवाजी प्रतापगढ़ में थे, ग्रत: इन्हें कुछ दिनों तक यहाँ ही ठहरना पड़ा। नारायगाजी पंडित नामक शिवाजी का एक चतुर कामदार पाचाड़ में अंग्रेजों से मिला। शिवाजी का उद्देश्य उसने श्रंग्रेजों को श्रच्छी तरह समभा दिया। श्रंग्रेजों का कहना था कि "जञ्जीरा के शिही से युद्ध न करके शिवाजी उससे सन्धि कर लें ग्रौर हमें व्यापारी सुभीते दे दें जिससे हम दोनों को लाभ हो, नारायरा पंडित ने ग्रंग्रेजों से कहा कि "घदि शिवाजी के सन्मुख ग्राप शिद्दी की बात निकालेंगे तो श्रापका कुछ भी काम न होगा। क्योंकि शिवाजी शिद्दी का मूलोच्छेदन करना चाहते हैं; इसलिए वे श्रापका कहना कभी न मानेंगे। व्यापार के सम्बन्ध में ग्रापका कहना उचित है ग्रौर शिवाजी भी ग्रपने राज्य में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। ग्रभी तक इन भगडों के कारण उन्हें इस ग्रीर जैसा चाहिए वैसा लक्ष्य देने का समय नहीं मिला, परन्तु ग्रब राज्याभिषेक हो जाने के बाद वे राज-व्यवस्था का काम हाथ में लेंगे।" नारायगाजी की इन बातों को सुनकर श्रंग्रेज वकील समभ गये कि नारायरा एक ग्रधिकार-विशेष रखने वाला चतुर पुरुष है; ग्रत: उन्होंने उसे एक भ्रंगुठी भेंट में दी।

"तारीख १५ मई को जब शिवाजी रायगढ़ लौटकर स्राये तब स्रंग्रेज वकील किले को गये। राज-भवन से एक मील दूरी पर इन्हें ठहरने के लिए बंगला दिया गया स्नौर वे वहाँ बड़े स्नानन्द से रहने लगे। शिवाजी उस समय बड़ी गड़बड़ में थे, तो भी चार दिन बाद नार।यगाजी की मार्फत वे इन स्रंग्रेज वकीलों से मिल । ज्यापार-वृद्धि के सम्बन्ध में श्रंग्रेजों का कहन। उन्हें बहुत पसन्द स्नाया स्नौर इस सम्बन्ध में विचार कर सन्धि की शर्तें निश्चित करने का काम शिवाजी ने पेशवा मोरोपन्त पंगले को सौंपा। फिर शिवाजी को नजर भेंट देने के लिए श्रंग्रेज वकील, जो वस्तुयं लाये थे वे किस प्रकार भेंट की जायं इस बात का निश्चय वे नारायण पंडित से मिलकर दो दिनों तक करते रहे, श्रौर वे वस्तुयें मोरोपन्त पेशवा की मार्फत शिवाजी को भेंट की गईं। नारायणजी के यह कहने पर कि "बड़े-बड़े श्रधिकारियों को भी भेंट करना श्रच्छा है" वकीलों ने बहुत से श्रधिकारियों को भी पोशाकें दों। श्रन्त में नारायणजी के मार्फत सिन्ध के सम्बन्ध में शिवाजी का श्रीभप्राय श्रंग्रेजों को मालूम हो गया। श्रभिषेक के दिन बड़े दरबार में श्रंगरेजों का प्रधान वकील उपस्थित था। इस उत्सव का हृदय-ग्राही- वर्णन उसने लिख रक्खा है। श्रभिषेक के कुछ दिनों बाद श्रङ्गरेजों से शिवाजी की सिन्ध हुई श्रौर उस पर सम्पूर्ण श्रधिकारियों के हस्ताक्षर हो गये। तब श्रङ्गरेज वकील बम्बई को लौटे श्रौर वे रक्षा-बन्धन के समय के लगभग वहाँ पहुँचे।

"शिवाजी की नाविक-सेना कितनी भ्रन्छी थी इसका जो उल्लेख कारवार के ग्रंगरेज ग्यापारी ने सन १६६५ में किया है, उससे विदित होता है कि उस समय कल से कम ६५ छोटे ग्रौर तीन बड़े जहाज शिवाजी के पास थे। कागज-पत्रों के देखने से विदित होता है कि उस समय यूरोप का सबसे बलिष्ठ राज्य भी इतनी नाविक शक्ति से भयशीत हो सकता था, तो भी ग्रंगरेजों का यही अनुमान है कि शिवाजी का बेड़ा बहुत बड़ा न रहा होगा।

''पञ्चिमी किनारे के ग्रंगरेज चुपचाप नहीं बैठे थे। वे जहाँ तक बनता था भ्रपना दाँव लगाने की ही चिन्ता में रहते थे। उनका जिल्लीरा के शिद्दी के साथ ग्रच्छा व्यव-हार था। बम्बई बन्दर में ग्रंगरेजों के पास ग्रपनी नाविक सेना रखने की ग्राजा शिही बारम्बार मांगता था, क्योंकि वह शिवाजी पर श्राक्रमए करना चाहता था । परन्तु शिवाजी के भय के कारण ग्रंगरेज उसकी प्रार्थना मान्य नहीं करते थे ग्रोर इसीलिए प्रगट रोति से शिद्दी को स्राक्षय न देने के कारएा मुगल बादशाह का भी डर स्रंगरेजीं को था । सन १६७७ से सम्बूल नामक िहाद्दी, उद्दराडता से बम्बई बन्दर में प्रवेश कर शिवाजी के कुरला की स्रोर के प्रदेश में उपद्रव करने लगा। उसने एक ब्राह्मएा को वश में कर ग्रौर उसे जहाज तथा धन देकर शिवाजी के प्रदेश में इसलिए भेजा कि वहाँ के प्रमुख ब्राह्मणों को वश में करके बह लावे । पकड़े हुए ब्राह्मणों को शिद्दो ने बहुत कष्ट दिया । जब यह बात शिवाजी को मालूम हुई तब उन्होंने भ्रंगरेजों को ऐसी जबरदस्त फटकार बतलाई कि कम्पनी के प्रेसिडेन्ट ने तुरन्त ही शिवाजी के प्रदेश में उपद्रव करने वाले ११ व्यक्तियों को पकड़ा। उनमें से तीन को तो मृत्यु-ईएड दिया ब्रौर शेष को गुलाम बना कर ब्रफ्रिका के पिञ्चमी किनारे पर सेन्ट हेलना द्वीप की भेज दिया। दूसरे वर्ष किर ऐसी ही बातें हुई ग्रौर शिद्दी ने भ्रनेक ब्रह्मणों को कष्ट दिया। शिद्दी की हिष्ट में ब्राह्मण ही खटकते थे; क्योंकि वे

ाशवाजा का सहायता खब करते थे। म्रागे म्रीर दूसरे काम में लग जाने पर शिद्दी से बदला न लिया जा सका। सन १६८० के अप्रेल मास में, शिही, शिवाजी के राज्य से कुछ लोगों को पकड़ कर बम्बई लाया। जब यह ग्रंगरेजों को मालूम हुग्रा तब उन्होंने २१ स्रादमियों को छुडाकर उनके देश को भेज दिया; परन्तु ग्रंगरेजों का शिही को श्रपने यहाँ स्थान देना शिवाजी को सहन नहीं हुन्ना ग्रत: शिट्टी ग्रौर ग्रंगरेज दोनों पर दबाव रखने के लिए सन १६७६ की वर्षा ऋतु में शिवाजी ने बम्बई के समीप के खाँदेरी द्वीप पर ग्रधिकार कर लिया। तब से वे ग्रंगरेजों ग्रौर शिद्दी पर ग्रच्छी तरह दाब रख सके। शिवाजी के खाँदेरी ले लेने पर श्रंगरेजों को बड़ा ब्रा मालूम हुग्रा श्रीर वे यह कहकर अपना हक साबित करने लगे कि पोर्तु गीजों ने यह हमें दिया है; परन्तु बसई के पोर्तुगीजों ने जब यह सुना, तब वे ग्रंगरेजों को फटकार बता कर श्रपना हक साबित करने लगे। फिर श्रंगरेजों ने शिही से मित्रता करके शिवाजी की नौ-सेना पर चढ़ाई की । शिवाजी के कर्मवारियों ने पहले तो बिना सामना किए श्रँगरेजों को द्वीप में श्राने दिया श्रौर जब वे घुस श्राए, तब उन सबों का संहार कर डाला। इसके बाद फिर ग्रवटुबर मास में रिब्हेझ नामक पन्द्रह तोपों का जहाज ग्रौर दो सौ सैनिक से भरे हुए ग्रन्य जहाजों को लेकर ग्रंगरेज खाँदेरी के पास मराठों को रोकने के लिए ग्राए । कप्तान मिचेल ग्रौर केग्विन उस जहाजी बेड़े के मुखिया थे। उस समय ग्रंग्रेज ग्रौर मराठों का खुब दिल खोल कर युद्ध हुआ और दोनों की बहुत हानि हुई। तो भी जिस द्वीप पर श्रंग्रेजों की बहुत दिनों से दृष्टि थी उस खाँदेरी द्वीप को वेन ले सके। इस समय शिवोजी की नौ-सेना का मुखिया दौलत खाँ था। खंदेरी से पौन मील की दूरी पर उन्देरी नामक एक ग्रौर छोटा द्वीप पथरीला हैं। बम्बई से ग्रागबोट में बैठकर दक्षिए। की ग्रोर जाने पर ये मिलते हैं । इन द्वीपों में बस्ती नहीं थी; परन्तू यहां से श्रंग्रेजों को ईघन मिलता था श्रौर बम्बई बन्दर में जाने वाले सब जहाजों पर यहाँ से नजर रक्खी जा सकती थी। इन द्वीपों को लेने के लिए ग्रंग्रेजों ने ग्रनेक उपाय किए ग्रौर इन्हींके लिए शिवाजी से युद्ध करने की आजा डायरेक्टरों की कोठी से कई बार माँगी गई; पर वह उन्हें प्रत्येक बार यही लिखता था कि "खाँदेरी-उन्देरी के लिए हमें युद्ध करने कौ जरूरत नहीं है, यह कई बार लिखा जा चुका है। इसके सिवा इस प्रकार युद्ध करने का हमारा व्यवसाय भी नहीं है श्रौर न उसमें लाभ ही है; इसलिए हम बार-बार यही कहते हैं कि जिस तरह से भी हो युद्ध बन्द करो।" इस लिखने पर यहाँ के लोगों का ग्रंग्रेजों के प्रति जो परिएाम हुम्रा उससे बम्बई-निवासियों को बड़ा दु:ख हुन्ना। उन्होंने विलायत को एक पत्र भेजा ग्रौर उसमें लिखा कि यहां के लोग इन कारणों से हमें घणा की ट्रांटि से देखते हैं कि "तुम ( ग्रंग्रेजों ) इतनी शेखी किस बात पर मारते हो ? तुमने कौन सी ऐसी विजय प्राप्त की है ? तुम्हारी तलवार ने कीन सा ऐसा बड़ा काम किया है ? कौन तुम्हारी आजा मानता है ? तुम्हारे पास है क्या ? डच लोंगों ने तुम्हें शह दी ही थी। पोर्तु गीजों ने कुछ पुरुषत्व के काम भी किये थे; परन्तु तुम्हारी तो जो देखो वही हंसी उड़ाता है। बम्बई भी तो तुम ने जीत कर नहीं ली, और फिर उसके रखने की भी तुममें सामर्थ्य नहीं है। इतना होने पर भी तुम लोग जो लड़ाई करने कौ शेखी बघारते हो सो किस बिरते पर ?" यद्मपि इन शब्दों को सच्चे सिद्ध कर दिखाने वाले मराठों के पुरस्कता शिवाजी इस समय संसार में नहीं थे, तो भी मरने से पहले अंग्रेजों ने तन्त्रबल से उन्हें अपने अनुकुल बना लिया था। उस समय खाँदेरी लेने की धुन अंग्रेजों ने बिलकुल छोड़ दी थी। उनको जो नाविक सेना खाँदेरी के पास शिद्दों के सहायतार्थ थी वह उन्होंने वापिस मँगवा ली थी और सन १६०० के मार्च मास में शिवाजी के वकील के साथ उन्होंने सन्धि कर ली थी जिसमें शिद्दों को बम्बई में आश्रय न देने की मन्जूरी दी और सन १६७४ की सन्धि पुन: स्वीकार की।

''ग्रंग्रेजों पर शिवाजी का कितना भारी दबदबा था इसका उल्लेख ईस्ट-इिएडया कम्पनी के इतिहास में जगह जगह पर मिलता है। किसी भी मराठे सरदार के म्राने पर स्रंग्रेजों को शिवाजी के म्राने का ही भय-पूर्ण म्नम हस्रा करताथा। शिवाजी के नाम ने एक सामान्य रूप धारण कर लिया था। रन १७०३ में अंग्रेज व्यापात्यों ने सुरत की डायरी में लिख रक्खा है कि:— "शिवाजी फिर सुरत पर चढ़ाई करने वाला है ग्रौर उसकी सेना तो पहले से ही सुरत के ग्रासपास गोली चला रही है।" इसी भय से म्रंग्रेजों ने सुरत के थाने को विशेष हढ़ किया भ्रौर कितने ही श्रंग्रेज कर्मचारियों को फौजी काम करने की ब्राज्ञा दी। जिन्होंने इस ब्राज्ञा का पालन नहीं किया उन्हें दएड दिया गया। यह सब शिवाजी के नाम का प्रभाव था। बंगाल के भ्रंगरेज व्यापारियों को तो शिवाजी ग्रमर प्रतीत होते थे। जब सन १६८० में शिवाजी की सृत्यु हुई तब बम्बई के प्रे सिडेन्ट ने यह सृत्यु-समाचार कलकत्ते भेजा था। वहाँ से यह उत्तर ग्राया कि:--"शिवाजी इतनी बार मर चुका है कि उसके मरने का विक्वास हीं नहीं होता, उसे लोग ग्रमर ही समभते हैं । उसके मरने के समाचारों पर विश्वास न होने का कारण यह है कि उसे जहाँ-तहाँ विजय ही मिली। श्रब हम उसे तब मरा हुन्ना समभेंगे जब कि उसके समान साहस-पूर्ण काम करने वाला मराठों में कोई नहीं होगा श्रौर हमें मराठों के पंजे से छुटकारा मिलेगा।"

जिस खाँदेरी-ऊँदेरी में शिवाजी श्रौर श्रंगरेजों की मुठ-भेड़ हुई उसका. संक्षिस खुतान्त इस प्रकार है—ऊँदेरी के पास खाँदेरी नामक एक छोटा रा द्वीप है। यह

बम्बई के पास है ग्रीर नाके तथा मोर्चे की जगह है। इसलिए मराठे, हवशी श्रीर श्रंगरेजों तीनों ही इसे श्रपने श्रधिकार में लेने का प्रयत्न करते थे। ग्रपनी मृत्यु के एक वर्ष पूर्व ही शिवाजी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। यहाँ से हबशियों को यह मालूम होने पर कि ग्रंगरेज, हबशियों को सहायता श्रथवा ग्राश्रय देते हैं ग्रंगरेजों को शह देने का बहुत ग्रच्छा सुभीता था; क्योंकि ग्रंगरेज ग्रौर हबशियों ने मराठों के विरुद्ध ग्रपना गुट्ट बना लिया था। १६७६ के ग्रागस्त मास में शिवाजी ने तीन सौ सिपाही ग्रौर तीन सौ मजदूर, युद्ध का सामान तथा बारूद गोले के साथ खाँदेरी की तट-बन्दी ग्रौर मरम्मत करने के लिए भेजे थे। यह देखकर बम्बई के गवर्नर ने भी माल के तीन जहाजों में चालीस गोरे, शिवाजी के नौकरों को रोकने के लिए भेजे: परन्तु वे कुछ न कर सके। दस बारह दिनों तक खाँदेरी के स्रासपास घूमकर ये जहाज वापिस लौट श्राये । तब फिर सोलह तोपों का लड़ाऊ जहाज देकर फिर उन्हीं लोगों को भेजा। ता० १६ सितम्बर को मराठों ने श्रंग्रेजों की इस टुकड़ी के एक लेफ्टिनेन्ट को मारा स्रीर छह खलाशी कैद कर लिये। इस समय चौल में शिवाजी की नाविक सेना तैयार हो रही थी। यह देखकर बम्बई के ग्रंग्रेजों ने कितने ही जहाज भाड़े से लेकर, एक जहाजों का काफिला तैयार किया जिसमें करीब २०० सिपाही थे। इन दोनों की लड़ाई १६ श्रवटूबर १६७६ में हुई जिसमें पहले-पहल श्रंग्रेजों को ही हारना पडा: परन्तु रिवहेज नामक अंग्रेजी जहाज के विशेष जोर लगाने और मराठों के पाँच जहाज इब जाने पर मराठे लोग पीछे हटे ग्रौर नागोथाना की खाड़ी में घस गये।

इसी समय शिवाजी की पाँच हजार सेना कल्याणी में ग्राई। इस सेना की 'थाना' पर से होकर माहिम जाकर बम्बई पर चढ़ाई करने की इच्छा थी; परन्तु पोर्तु गीज सरकार ने 'थाना' पर से जाने की इजाजत नहीं दी। इधर यद्यपि मुख्य नाविक सेना लौट गई थी, तो भी उसमें से कुछ लोग रात्रि के ग्रंथेरे में ग्रंग्रेजों की ग्रांख छिपाकर खाँदेरी से भोजन-सामग्री मराठों को बेरोक-टोक पहुँचाते थे। किर खाँदेरी किले पर तोपें पर तोपें चढ़ाकर मराठों ने ग्रंग्रेजों के बेड़े पर गोले चलाये। तब ग्रंग्रेजों बेड़ा वहाँ से उठकर, नागोथाना की खाड़ी के मुहाने पर जाकर ठहर गया। नवम्बर में हबशियों का बेड़ा भी सूरत के ग्रधिकारियों से मैत्री कर ग्रौर सामान ग्रादि लेकर खाँदेरी के पास ग्रंग्रेजों के बेड़े से ग्रा मिला, परन्तु ग्रंग्रेज ग्रौर हबशी दोनों इस द्वीप को ग्रपने ग्रपने ग्रधिकार में लेना चाहते थे, इसलिए दोनों का साथ मिल कर ग्राक्रमण करने का, विचार बहुत दिनों तक निश्चित न रह सका। तब कासम शिद्दी ने ग्रकेले ही खान्वेरी पर तोपें चलाई परन्तु जब उसने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तब सामने के ऊंदेरी द्वीप पर ग्रपनी सेना उतारी ग्रौर उसे ग्रपने ग्रधिकार में ले लिया। इधर

शिवाजी ने रायगढ़ से श्रपना वकील बम्बई के श्रंग्रेजों के पास भेजकर सिन्ध का बातचीत शुरू की । जब शिवाजी के वकील ने श्रंग्रेजों से कहा, "तुम हबशी लोगों से मिलकर काम करते हो श्रौर इसका उदाहरण खाँदेरी का युद्ध है।" इस पर बंबई के गवर्नर ने श्रपना बेड़ा खाँदेरी से वापस मंगवा लिया श्रोर शिवाजी के वकील को विश्वास दिलाया कि शिद्दी मराठों पर श्राक्रमण न करने की प्रतिज्ञा करेंगे, तभी उन्हें हम बंबई बन्दर में स्थान देंगे, श्रन्यथा नहीं।

सन १६८० में शिवाजी की मृत्यु हुई श्रौर संभाजी गद्दी पर बैठे। इस समय शिद्दी लोग पित्रचम किनारे पर श्राक्रमण कर रहे थे; इसिलिए संभाजी ने शिद्दियों से युद्ध प्रारम्भ कर दिया। शिद्दी श्रौर संभाजी के बेड़े की पहली लड़ाई बंबई श्रौर ग्रली बाग के बीच में; ऊंदेरी द्वीप के पास, हुई। उसमें शिद्दियों की विजय हुई। इस युद्ध में उन्होंने ७० मराठों के मस्तक काटे। इन मस्तकों को बंबई में लाकर श्रौर उन्हें भालों पर लटका बंबई बन्दर के किनारे पर एक श्रेणी में लगाना चाहा; परन्तु बंबई बन्दर श्रंगरेजों के श्रधीन होने के कारण, श्रंगरेजों ने सिद्दियों की विजय-श्री का यह भयंकर प्रदर्शन नहीं होने दिया। इसी समय संभाजी ने श्रंगरेजों से भी युद्ध प्रारम्भ कर दिया; क्योंकि ऊपर कही हुई सिन्ध की शिदी-संबंधी शर्त का पालन ग्रंगरेजों ने बराबर नहीं किया था। सन १६८२ में संभाजी ने बंबई बन्दर के एलिफेन्टा द्वीप की मरम्मत श्रौर तटबन्दी की। १६८३ में मस्कत के श्ररब लोगों ने श्रंगरेजों का प्रेसीडेन्ट नामक जहाज तोड़कर लूट लिया। इस पर राजापुर के श्रंगरेजों ने बंबई के ग्रंगरेजों को लिखा कि ये श्ररब लोग संभाजी के ही भेजे हुए थे। तब बंबई वालों ने श्रपना वकील संभाजी के पास भेजा, जिसे संभाजी ने सप्रमाण यह दिखता दिया कि हमारी श्रौर श्ररब लोगों की बातचीत तक नहीं हुई है।

सन १६८६ में कम्पनी का मुख्य कार्यालय सूरत से बंबई म्रागया म्रौर सूरत, दूसरे दर्जे का थाना हो गया; परन्तु संभाजी का ध्यान इस समय बंबई पर नहीं था। उनका ध्यान दक्षिण कोकन प्रांत के गोम्रा की म्रोर खिंच रहा था। वे पोर्तुगीज लोगों पर चढ़ाई करना चाहते थे; इसिजिए उनका संबन्ध म्रंगरेजों से बहुत ही कम हो गया था।

राजाराम का संबन्ध भी श्रंगरेजों से बहुत सा नहीं रहा; क्योंकि उनका समय मुगलों से दूर देशों में जा कर लड़ने ही में प्राय: ब्यतीत हुआ। सन १७०३ के फरवरी मास में मराठे सूरत की श्रोर गये श्रौर सूरत से दो मील के श्रास पास के गाँवों को उन्होंने लूटा श्रौर जलाया। इस समय ये लोग सूरत में बिना प्रवेश किये ही लौट श्राये थी; परन्तु कम्पनी के श्रधिकारियों ने तो इस समय भी सूरत में लड़ने की उचित तैयारी

कर ली थी। १७०६ में ग्रहमदाबाद के पास मराठों ने मुगलों को परास्त किया। उस समय सूरत थ्रौर भड़ोच के बीच मराठों की सेना फैली हुई थी। इस सेना ने इन दोनों शहरों के लोगों से कर वसूल किया।

इसी समय कान्होजी आंग्रे का प्रताप बढ़ने लगा और इसकी ओर आंगरेजों की कोकन-प्रांत के किनारों पर मुठभेड़ होने लगी। कान्होजी अपनो ही हिम्मत पर सामु-दिक काम करता था। यह आंगरेजों को थोड़े समय में ही विघ्न स्वरूप दिखाई देने लगा। इसने खादेरी पर अधिकार कर उसे बसा दिया था।

सन १७१८ में दक्षिण कोकन के सांवन्त-बाड़ी के देवाइयों ने सात हजार सेना लेकर कारबार की ग्राँगरेजों की कोठी पर घेरा डाले रहे ग्रौर जब ग्रंगरेजों की कुमक जल-मार्ग से ग्राने पर हुई, तो उसी समय देसाइयों का घेरा उठ गया; क्योंकि शाहू महा-राज की सेना ने सावन्त-बाड़ी के उत्तर प्रदेश पर चढ़ाई कर दी थी। देसाइयों ने ग्राँगरेजों के पास ग्रपना वकील भेजा ग्रोर उसके द्वारा देशाइयों ग्रौर ग्रगरेजों की सिन्ध हुई।

शिवाजी के समय में कान्होजी श्राँग्रे मराठी नौ-सेना में खलासी का काम करता था। वह भ्रयने पराक्रम के कारण राजाराम के समय में उसी सेना का मुख्य सेनापति हो गया। शाहू महाराज् के दक्षिए में जाने पर मराठों में जब फूट हो गई तब कन्होजी ने पहले तो ताराबाई का पक्ष लिया; पर फिर वह शाहू के पक्ष में मिल ग्रय-। इस समय सावन्त-बाड़ी से लेकर बंबई तक प्राय: सब किनारा उसी के ग्रधिकार में था; तथा शाह महाराज ने उसे खाँदेरी, कुलावा, सुत्रार्गादुर्ग ग्रौर विजयदुर्ग के किले कीट वाले थाने ग्रौर सरखेल की पदवी प्रदान की । उसने हबिशयों का प्रभाव मिट्टी में मिला दिया म्रोर वह कोकन के किनारे पर म्राने-जाने वाले सम्पूर्ण परदेशी जहाजों से चौथ वसूल करने भ्रौर उन्हें लूटने भी लगा । उसके पास दस बड़े जहाज थे जिन पर ४ से १० तक तोपें चढ़ी रहती थीं। उस समय ब्रङ्गरेजों के पास ३२ तोपों का एक जहाज २० से २८ तोपों तक के ४ जहाज ग्रौर ५ से १२ तोपों तक के २० जहाज थे। इन हा खर्च पाँच लाख रुपये वार्षिक था। पोर्तुगीज स्रोर शिद्दियों का स्रधिकार कम हो जाने के कारण ब्रद्धारेजों ब्रौर ब्रांग्रे की ही प्राय: मुठभेड़ होती थी। १७१६ में मला-बार किनारे पर इन दोनों का पहुता युद्ध हुन्ना जिसमें म्रांग्रे का पराभव हुन्ना। सन १७१७ में जब ग्रांग्रे ने ग्रङ्गरेजों का "सक्तेस" नामक जहाजा पकड़ा, तब ग्रङ्गरेजों ने क्रोधित होकर विजयदुर्ग के किले को घेर लिया, परन्तु वे उसे न ले कके । ता० १८ क्रप्र<sup>ने</sup>ल सन १७१७ में ब्रङ्गरेजी बेड़ेको हार खाकर लौट जाना पड़ा । सन १७१८ **के** बस्टूबर मास में ब्रङ्गरेजों ने खाँदेरी पर ब्राक्रवण किया; परन्तु यहाँ भी उनका परा-

भव हुन्ना ग्रीर उन्हें वापिस लौट जाना पड़ा । इस प्रकार ग्रङ्करेजों के खांदेरी लेने के सब प्रयत्न निष्फल हए । इस समय ग्रंगरेजी व्यापारियों के जहाजों को सताने का काम ग्रंगे धडाके से कर रहा था। उसने बंबई के ऋंगरेजों को कहला भेजा था कि "तुम भ्रौर पोत गीज मेरा ग्रभी तक कुछ नहीं कर सके हो; इसलिये मेरे रास्ते में व्यर्थ मत श्राश्रो। इसने कितने ही ग्रगरेजों को बहुत दिनों तक केंद्र में रखा था। सन १७२० में ग्रांग्रे ने शार्लट नामक श्रंगरेजी जहाज पकड़कर विजयदुर्ग के बन्दर में ला रखा था। उसने कोकन किनारे के सम्पूर्ण कोट वाले स्थानों पर तोपों के मोर्चे लगा रखे थे. जिनके द्वारा उसके मराठे श्रौर युरोपियन कर्मचारी दूर-दूर तक मार करते थे। सन १७२२ में गंगरेजों ग्रौर पोत<sup>र</sup>गीजों ने मिलकर कुलावा में ग्रांग्रे पर चढ़ाई की, परन्त उसमें वे सफल न हो सके। फिर १७२४ में डच लोगों के सात जहाजी काफिलों ने ५० तोपों के साथ विजयदुर्ग पर स्राक्रमए। किया: परःतु इन्हें भी यहा नहीं मिला। सन १७२७ में स्रांग्रे ने फिर कम्पनी का एक माल से भरा हुआ व्यापारी जहाज पकड़ा। इस प्रकार ग्रांग्रे का जहाजी बेड़ा दिन पर दिन बढ़ने लगा। १७२६ में उसने फिर किंग विलियम नामक कम्पनी का जहाज पकड़ा श्रौर केप्टन मेकलीन नामक स्रिधकारी के पाँव में बेड़ी डाल कर बहुत दिनों तक उसे कैंद में रखा ग्रौर ५०० रुपये के देने पर उसे छोड़ा। १७३१ में कान्होजी भ्रांग्रे की मृत्यु हो गई। जब तक वह जीता रहा, तब तक ग्रंगरेज इसका कुछ भी न कर सके। कान्होजी के मरने के पश्चात् उसके छोटे लड़के सखोजी ने १७३३ के जून मास में बम्बई के प्रेसीडेन्ट के पास सन्धि करने के लिए दो वकील भेजे; परन्तु सखोजी तुरन्त ही मर गया ग्रौर उसके भाइयों में परस्पर कलह उत्पन्न हो गई। तब कान्होजी का दासी पुत्र मानाजी स्नागे स्नाया स्नौर उसने पोर्तुगीजों की सहायता से कुलावा पर ग्रधिकार कर लिया। फिर बाजीराव पेशवा की मध्यस्थता में शाह महाराज से उसने मैत्री कर ली ग्रौर ग्रपनी सत्ता बढ़ाने लगा। बम्बई के गवर्नर को यह सहन नहीं हुम्रा; म्रत: उन्होंने मानाजी के विरुद्ध हबशियों को सहायता दी; परन्तु मानाजी ने भी शत्र स्रों के बेडे ,पर स्रधिकार कर लिया स्रौर हबिशयों के कितने ही किले ले लिये। पैनकी खाडी पर उसने चपना ग्रिधिकार जमाया ग्रौर इस प्रकार वह बम्बई बन्दर तक ग्रा पहुँचा। इधर पहले बाजीराव पेशवा को सबसे पहले जंजीरे के हबशियों को ठिकाने लगा देने के लिए ग्रंग्रेजों की सहायता हैने की स्रावश्यकता हुई; स्रत: राजापुर के घेरे के समय ही शाह महाराज के नाम से बम्बई के गवर्नर को एक पत्र भेजा, जिसमें प्रार्थना की कि स्नाप हमारे शिद्दी स्नाक्रमए। के कार्य में बाघा नं डालें। फिर हबशी ग्रौर पेशवा के बीच में मध्यस्थता का कार्य भी श्रंग्रेजों को ही मिला; परन्तु पेशवा श्रीर श्रांग्रे के बीच मैत्री होने के कारशा श्रंगरेजों श्रौर पेशवा के बीच मैत्री होना सम्भव नहीं था। इसके सिवा श्रंग्रेज श्रौर हबशियों की सिन्ध, स्रांग्रे के विरुद्ध हो चुकी थी, जिसमें यह शर्त ठहरी थी कि दोनों के मिलकर श्रांग्रे का पराभव करने पर श्रंग्रेजों को खाँवेरी दीय श्रीर उस पर का सम्पूर्ण फौजी सामान तथा कुलावा भी मिलेगा ग्रौर पेठरण तथा नागोथाना की खाडियों के बीच के प्रदेश में ग्रंग्रेग ग्रंपनी कोठियाँ स्थापित कर सकेंगे ग्रौर स्थल पर के जी स्थान हस्तगत होंगे वे हबिशयों को मिलेंगे। यद्यपि यह संधि ग्रंग्रेज ग्रौर हबिशायों के बीच में हुई थी, तथापि उस समय हबिशायों की सत्ता गिर रही थी: ग्रत: ग्रंग्रेजों की हबिशयों की सहायता से कुछ भी लाभ नहीं हुग्रा: प्रत्युत ग्रंग्रेजी कम्पनी के नो-सेना का ब्यय बहुत ग्रंधिक बढ़ गया, इसलिए इस सन्धि से भ्रंग्रेजों को मी कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उलटी शाह राजा की सहायता से क्रांग्रे की सत्ता बढ़ने लगी, ब्रौर यदि मानाजी ब्रौर संभाजी की ब्रापसी गुर-क तह न बढ़ती, तो आंग्रे ने गोआ से लेकर बम्बई तक सम्पूर्ण कोकन-पट्टी के किनारे पर अधिकार कर लिया होता । पेशवा की गृह-कलह के समान आंग्रे की गृह-कजह ने भी संग्रेजों के लिए पथ्य का काम किया। बम्बई के संग्रेजों ने कप्तान इंचवड को मानाजी स्रांग्रे के पास कुलाबा भेजा स्रोर सम्भाजी स्रांग्रे के साथ उनकी लड़ाई के ि अषय में चेताने के लिए द्रव्य भ्रौर फौजी सामान से सहायता देने को कहलाया। सत १७३८ के दिसम्बर में मिस्टर बेगबेन की तथा संभाजी आंग्रे के बेड़े की राजापुर की खाड़ी में मुठभेड़ हुई; परन्तु संभाजी का बेड़ा भाग जाने के कारण बच गया । इसी मास में सँभाजी ग्रांग्रे ने ग्रंगरेजों का डार्वी नामक व्यापारी जहाज हस्तगत कर लिया। १७३६ में उसने भ्रंग्रेजों के साथ सन्धि करने का प्रयत्न किया। इस सन्धि में संभाजी की यह शर्त थी कि श्रंग्रेजों के व्यापारी जहाज श्रांग्रे के दस्तखती ग्राज्ञा-पत्र से पश्चिम किनारे पर व्यापार कर सकेंगे ग्रौर ग्रांग्रे की ग्रोर से उन्हें किसी प्रकार की हानि न पहुँचे, इसलिए भ्रंग्रेजों को २० लाख रुपये वार्षक देना होगा; परन्तु यंग्रेजों को यह शर्त स्वीकार न हुई।सन १७३६ के मार्च मास में कक्षान इंचवर्डनेमान.जी ग्राप्रे के द लड़ाऊ जहाज पकड़े; परन्तु मानाजी ने भी तुरन्त ही ग्रथात् नवम्बर महीने में एलीफेंटा पर ग्रपना ग्रधिकार जमा लिया। इस प्रकार संभाजी ग्रौर मानाजी ग्रांग्रे ग्रंगरेजों के साथ कभी युद्ध ग्रौर कभी सन्धि कर रहे थे कि इसी बीव में पेशवा ग्रौर ग्रंगरेजों में मैत्री हो गई ग्रौर इस मैत्री के कारण दोनों ग्रांग्रे के हाथ से कुलावा निकल जाने की बारी ख्राई, तब दोनों भाइयों ने उस समय परस्पर काम चलाऊ मैत्री कर ग्रपना मतलब साध लिया। इस वर्णन से सन १७३६ तक ग्रंग्रेजों के साथ शिवाजी, संभाजी ग्रीर ग्रांग्रे का सम्बन्ध कैसे हम्रा ग्रीर किस प्रकार रहा यह विदित हो जाता नहै; परन्तु मराठों स्रौर स्रंप्रोजों का बसई-युद्ध के कारण इससे भी निकट संबन्ध हुम्रा है, यह म्रागे दिखलाया जाता है।

सन १७३७ तक ग्रंग्रेजों को मराठों का प्रत्यक्ष परिचय बहुत ग्रधिक नहीं था, न मराठों के उत्कर्ष से म्राधिक भय ही था; परंतु फिर भी उन्हें मराठों से वास्तविक डर होने लगा । सन १७३१ में मराठों ने थाना के पोर्तुगीज लोगों पर स्राक्रमण किथा। उस समय पोर्तुगीज स्रौर स्रंग्नेजों में परस्पर मनमुटाव होने के कारण बम्बई के भ्रंगरेजों ने मराठों को उत्तेजना दी। परन्त तरन्त ही ग्रंगरेज समभने लगे कि यह हमने भूल की है। सन १७३७ के ग्रप्र ल मास में सरत के एक ग्रंगरेज ने बंगाल में रहने वाले ग्रपने एक मित्र को जो पत्र लिखा था उसमें उसने ग्रपने जाति-भाइयों को मराठों का परिचय इस प्रकार कराया था कि 'शाह राजा की ग्रधीनता में रहने वाले मराठे लोगों ने पोर्तुगीज लोगों पर इतनी भारी विजय प्राप्त की हैं कि उससे ग्रनुमान होता है कि धीरे धीरे बम्बई बन्दर पर भी चढ़ाई कर ये बहुत शीघ्र हमें (भ्रंगरेजों को) हरा देंगे।" इस वर्ष मराठों ने थाने का किला पोर्तु गीजों से ले लिया, सो थाने की खाड़ी की स्रोर से बान्दरे पर मराठों के चढ़ श्राने का भय श्रगरेजों को होने लगा। तब उन्होंने श्रपनी सेना श्रौर गोला, बारूद श्रादि सामाग्री वहाँ भेजी । इधर मराठों से वे दिखाऊ ढंग से मिठास श्रीर स्नेह का व्यवहार करने लगे। उन्होंने स्वयं जाकर मराठों को यह समाचार दिया कि थाने का किला छीन लेने के कारए। तुम पर पोर्तु गीज लोग बम्बई से चढ़ाई करने वाले हैं श्रौर किले के लोगों को गोला-बारूद से सहायता पहुँचाई । इस काररण पोर्तु गीजों का स्राक्रमरा सफल न हो सका तथा उनका सरदार दॉनग्रतोनियो मारा गया। इसके पहले एक बार **बब** शिही ने बम्बई पर श्राक्रमण किया, तब पोर्तुगीजों ने श्रंगरेजों की श्रोर के समा-चार शिही को दिये थे। इसलिए श्रंगरेजों ने पोतु गीजों के समाचार मराठों को देकर बदला चुकाया ग्रोर संतोष माना; परन्तु यूरोप के श्रन्य इतिहासकारों ने लिखा है कि श्चंगरेजों ने यह चुगली की थी। थाना के बाद मराठों ने तारापुर लिया श्रौर सन १७३६ के फरवरी मास में बोर्सावा नामक स्थान लेकर बसई पर घेरा डाला। इस समय पोर्त् गीजों ने भ्रंगरेजों से बड़ी दीनता से सहायता माँगी; परन्तु भ्रंगरेजों ने कुछ कारए। दिखला कर सहायता देना ग्रस्वीकार कर दिया। ग्रन्त में, चिमना जी ग्राप्पा पेशवा को सफलता मिली ग्रौर पोर्तु गीज उनकी शरए ग्राये। इस लड़ाई में मराठों को हजारों प्राएगें की जो हानि उठानी पड़ी उसका बदला उन्हें बसई हस्तगत हो जाने पर दूसरे रूप में मिला। बसई के किलेदार जानिमंटो ने इस संबंध में बंबई के गवर्नर को लिखा था कि "मराठों की इच्छा थाना लेने की श्रपेजा बंबई लेने की श्रधिक है। उनके थाना लेने का कारए। यह है कि वह बंबई के मार्ग के नाकेबन्दी का स्थान है। स्राजा जिस प्रकार तुम्हारा मराठों से स्नेह है वैसा ही एक समय हमसे भी था; परन्तु उनपर विश्वास नहीं होता । बंबई बन्दर की सम्पत्ति लेने की उनकी बहुत इच्छा है । आज तुमसे स्नेह-

पूर्वक व्यवहार करने का कारण यह है कि ग्रंगरेज-पोर्तु गीजों से एक साथ शत्रुता करने में ग्रसमर्थ हैं। ज्यों ही साष्ट्री बन्दर पर मराठों का पाँव जामा कि समक्तो, तुम्हारा भी नाश-काल समीप ही है। किले पर जो तोपें मारी गई हैं उनके टुकड़ों पर के चिन्हों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि तुमने मराठों को गोला बारूद से सहायता दी है ग्रौर तुम्हारे तीन गोलंदाज भी मराठों की सेना में थे। इसीलिए मराठों की तोपों के निशाने हमारे लिए बाधक हुए।" बसई के घेरे के समय पोर्तु गीजों ने ग्रंगरेजों से सहायता मांगी थी; क्योंकि उन्हें भोजान-सामग्री ग्रौर बारूद के चार सौ पीपे तथा पाँच हजार गोलों की ग्रावश्यकता थी; परन्तु मराठों ने ऐसा जाबरदस्त घेरा डाला था कि ग्रंग्रेज सहायता पहुँचाने में ग्रसमर्थ थे; तो भी उन्होंने थोड़ी बहुत सहायता पहुँचाई। सेना को बेतन चुकाने के लिए पोर्तु गीजों ने कुछ नगद रूपयों की सहायता भी मांगी थी; परन्तु ग्रंग्रेजों ने देना स्वीकार नहीं किया। केवल ईसाई मन्दिर के चाँदी के बर्तन ग्रौर पीतल की तोपों को बन्धक रखकर पन्द्रह हजार रूपये दिये।

बसई सरीला मजबत किला मराठों के ले लेने पर श्रंग्रेजों को यह भय होने लगा था कि ये बंबई बन्दर भी सहजा ही में ले लेंगे। बंबई के किले की उंचाई केवल ग्यारह फट थी; इसलिए उसके चारों स्रोर खाई खोदने की जरूरत थी। इस कार्य में तीस हजार का खर्च था। इस खर्च की रकम १) रुपया सैकड़ा ग्राधिक चुंगी लेकर वसल करने की लिखित सम्मति बंबई के देशी व्यापारियों ने दे दी। उनके लेख में हुम्र प्रकार के वाक्य थे; ''श्रंग्रेज कंपनी के शासन में हमें बहुत सुख है। हमारी संपत्ति को किसी प्रकार का धोखा नहीं है। हम ग्रपने धर्म का पालन स्वतन्त्रता-पूर्वक कर सकते हैं। हमारी इच्छा है कि यही सुख हमारी भावी पीढ़ो को भी मिले। हमें बम्बई छोड़कर श्चन्यत्र सुख से रहने की कोई जगह नहीं दिखलाई देती। इधर मराठे लोग पास ही ग्रा पहुँचे हैं; इसलिए उनसे बम्बई की रक्षा करने के लिए हम तीस हजार रुपये प्रसन्नता पूर्वक देते हैं। इस लेख के नीचे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, स्नादि स्ननेक जाति स्रोर धर्म के लोगों के हस्ताक्षर थे। बसई हाथ से निकल जाने पर उत्तर कोकन-प्रान्त में पोर्तुगोजों को कोई मुख्य श्राधार नहीं रहा । चौल श्रीर महाड़बाए-कोट बन्दर के थाने वे स्वय छोड़ने को उद्यत हो गये स्रोर चौल का थाना स्रंगरेजों को देना स्वोकार किया । इसके पद्यात् भ्रंगरेजों की मध्यस्थता में पोर्तुगीज भ्रौर पेशवा के बीच सन्धि की बातचीत चली ग्रौर कप्तान इचवर्ड ने ता० १४ ग्रक्टूबर सन १७४० को बाजीराव पेशवा श्रीर गोग्रा के पोतु गोज वाइसराय में सन्धि करवा दी जिसके द्वारा यह शर्त को गई कि पोर्तु गोज लोग चौल ग्रौर पहाड़ के किले मराठों को देवें ग्रौर मराठे साध्टी से ग्रपनी सेना वापस मंगा लें ग्रौर जब तक यह सेना न लौट ग्रावे.

तब तक उक्त दोनों किले श्रपने श्रधिकार में रखें। पोर्तु गीजों के नाम शेष हो जाने से पेशवा श्रोर श्रंगरेजों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध श्रधिक होने लगा। श्रब उन्हें मराठों की सता प्रत्यक्ष दिखलाई दे रही थी श्रोर वे उसे जानने-पिहचानने लगे थे; इसिलिए सतारा के भी राजा दरबार में प्रवेश करने को इच्छा श्रंगरेग लोगों की हुई श्रोर उन्होंने कप्तान विलियम गार्डन नामक फौजी श्रधिकारी को शाहू महाराजा से मिलने के लिए सतारा भेजा। इस श्रधिकारी को श्रंगरेज बम्बई सरकार की श्रोर से गुप्त रीति से यह समभा दिया था कि तुम ऊपर से तो बहुत स्तेह बतलाना; परन्तु भीतर ही भीतर इस बात की जाँच करना कि पेशवा के वास्तविक शत्रु दरबार में कौन-कीन हैं ? इसके सिवा उस समय शाहु महाराजा की श्रपेक्षा बाजीराव पेशवा श्रधिक प्रवल थे। यह श्रंगरेजों से छिपा नहीं था। इसिलिए उनसे भी मिले रहने की इच्छा से श्रंगरेजों ने एक स्तेहपूर्ण पत्र श्रीर कुछ भेंट के साथ कप्तान इंचवर्ड को पेशवा बाजीराव के पास भेजा।

शाह महाराज की नजर करने के लिए बम्बई के बोर्ड ने यह निश्चय किया कि काँच ग्रादि का सामान जो थोड़े खर्च में बहुत मिल सके कप्तान गार्डन के साथ भेजा जाय । गार्डन साहब ता० १२ मई कौ बम्बई से रवाना हुए । उनके साथ काजीपन्त नामक एक व्यक्ति भी था। यह शिद्दी के यहाँ की बातों से जानकारी रखता था। बम्बई कौन्सिल ने गार्डन को इस प्रकार काम करने के लिए श्राजा दी कि — "तुम्हारे साथ के पत्र ग्रौर नजराने सदा की रीति के अनुसार अदब के साथ जिसके लिए हों उन्हें ही देना। ग़ाहू राजा के दरबार में उनके मुख्य-मुख्य सलाहकार कौन-कौन हैं, उनके विचार कैसे हैं ग्रोर उनका हिताहित सम्बन्ध किस प्रकार का है ? इसका पता सक्ष्म-हिष्ट से लगाना । दरबार में बाजीराव पेशवा के शत्रु बहुत हैं, इसलिए योग्य श्रवसर देखकर उनके हृदय में स्पर्धा स्रौर ईर्ष्या उत्पन्न करने का प्रयत्न करना स्रौर उन्हें समभाना कि पेशवा पहले से ही प्रबल है स्रौर इधर पोर्तु गीजों से विजय प्राप्त करने के कारए वह ग्रौर ग्रधिक प्रवल होगा; इसलिए उसके बढ़ते हए प्रभाव को रोकने का यही ग्रवसर है। ग्रपनी कमजोरी उन्हें बहुत न दिखलाना। उन्हें यही बतलाना कि हम बाजीराव से डरते नहीं हैं। यदि हम पर चढ़ाई हो, तो हम ग्रपना बचाव कर सकते हैं। उन्हें यह भी समभाना कि हमारी इच्छा केवल व्यापार करने की है किसी के राज्य लेने की नहीं स्रोर न हम किसी के धर्म में ही हस्तक्षेप करते हैं। इस देश का माल ले जाकर हम अपने देश में बेवते हैं और उसके बदले में यहाँ पैसा श्रीर माल लाते हैं तथा चुङ्गी भी देते हैं । यह तुम्हारा ही काम है । हमारा व्यापार मराठों के जिए सब तरह से लाभदायक है।" गार्डन साहब २३ मई के लगभग सतारा के पास पहुँवे। २५वीं तारील को श्रीपति राव प्रतिनिधि के कर्मवारी ग्रन्ताजी पंत ने उनका सत्कार किया श्रीर शाह महाराज के सतारा में न होने के कारण गाउँन साहब को

साध में रक्षक देकर शाहजी के पास रहमतपुरा भेजा। ता० ३ जून को वे श्रीपतिराव प्रतिनिधि से मिले ग्रौर ७वीं को शाहजी से उनकी मुलाकात कराई गई। इधर-उधर की बात होने के बाद शाह महाराज ने गार्डन साहब से पूछा कि क्या ग्रब ग्रंगरेज गराठों से डरने लगे हैं ग्रार इसीलिए उन्होंने ग्रपने वकील मेरे पास भेजे हैं ? कैंप्टन गार्डन ने उत्तर दिया, "नहीं, मराठों के डर से मैं यहाँ नहीं भेजा गया हूँ, किन्तु मराठों से मैत्री करने की इच्छा ही मेरे ग्राने का कारए। है। ग्रंगरेजों की ग्रोर से शाह महाराज को जो चीजें नजर की गईं उनमें सुन्दर काँच श्रोर वित्र विवित्र पक्षियों को देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए ग्रीर उन्होंने ग्रंगरेजों से मैत्री रखने का क्र क्वासन दिया; परन्तु गार्डन साहब मन में समक्त ग**े कि पेक्षवा ब≀जीराव इतना** प्रवल हो रहा है कि उसके प्रामे महाराज के ब्राइवासन देने या न देने का कुछ भी मूल्य नहीं है । जब शाह महाराज को यह विदित हम्रा कि बाजीराव <mark>श्रीर चिमना</mark> जी ग्रंगरेजों के विरुद्ध हैं, तब उन्होने कहा, ''ये ग्रंगरेज लोग ग्र**च्छे ग्रादमी हैं।** यदि मैं इन्हें सहारा दूँ तो बाजीराव उसे कजी ग्रस्बीकार न करेंगे।" गार्डन साहब ने रानी बिरूवाई को भी पत्र ग्रौर नजराना भेजा तथा बाजीराव के पुत्र नाना साह**ब से** भी वे मिले । बब नाना साहब ने उससे खोद-खोदकर बातें पूछीं तो उसे विदित हो गया कि यह श्रंगरेजों को पानी में देखता है। इस समय बाजीराव बुरहानपुर में थे श्रौर यह श्रफवाह चारों स्रोर उड़ रही थी दक्षिए में नादिरशाह मराठों पर स्राक्र**मए**। करने वाला है। ता० २७ की बातचीत में महाराज ने गार्डन साहब से पूछा कि "तूम श्रांग्रे को सताते हो ? तब गार्डन ने उत्तर दिया कि "वह समुद्र में व्यापारियों को कष्ट देता है।" ता० ३० जून को गार्डन साहब मराठों की छावनी से रवाना हुए ग्रौर ता० १४ जुलाई को बम्बई पहुँचे । वहाँ काँसिल के सन्मुख गार्डन साहब ने यह विवरण उपस्थित किया कि "काइ सहाराज को थाना और साध्टी का लेना पसन्द था; परन्त बंबई पर चढ़ाई करना उन्हें पतन्द न था। बाजीराव का हेतु बंबई पर चढ़ाई करने का नहीं है ग्रौर बाजीराव के सिवा दूसरों के मत ग्रंगरेजों के अनुकूल हैं। बाजीराव की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। वह मुगलों के राज से पैसा लूटकर बहुत सेना रखना चाहता है । शाह राजा के पास केवल २६,००० सैनिक है; परन्तु बाजी-राव के पास ४०,००० हैं तथा भ्रावश्यकता पड़ने पर वह मराठों को तुरन्त एकत्रित कर सकता है। बाजीराव ग्रपने विचार सदा गुप्त रखता है, यहाँ तक कि कई बार तो उसकी सेना को यही नहीं मालूम हो पाता कि अमे का मुकाम कहाँ होने वाला है। बाजीराव पर पेता का पूर्ण विक्वास है। सार शायह कि बाजीराव के अबल होने के कारण राज्य के ग्रन्य सातों मंत्रियों के विष्द्ध होते पर सी वह ग्रपने ही मन को करता

है; इसिलए हमें बाजीराव के श्रप्रसन्न न होने देने की चेष्टा करना उचित है । पूले के श्रन्ताजी नायक बेहेरे नामक व्यापारी की इच्छा बंबई में श्रपना गुमाइता रखकर ब्यापार करने की है। यह बाजीराव के विश्वासियों में से है, इसिलए इसके कहने पर हमें विचार करना उचित है।"

ता० २० जुलाई, १७३६ की बम्बई कौंसिल की कार्य-विवरण-पुस्तिका में इस प्रकार टिप्पणी लिखी गई है कि—

"यद्यपि मराठों को ब्यापार से होने वाले लाभ पर लक्ष्य है तथापि बाजीराव के दाँत हमारे बम्बई बन्दर पर हैं स्रोर हमें स्रपने कहने में लाने के लिए वह बहुत सावधान है, स्रत: कप्तान इंचवर्ड ने जो सन्धि की है सब बातों का विवार करते हुए यही उचित प्रतीत होता है कि वह स्वीकार की जाय। बसई ले लेने के कारण मराठे प्रबल हो गये हैं; स्रत: इस समय उनसे विरोध करना उचित नहीं है। यद्यपि हमारी सामुद्रिक शक्ति उनसे कुछ स्रधिक प्रबल है तथापि उनकी स्थल-सेना बहुत ही स्रधिक बलवान हैं।"

गार्डन साहब जब बम्बई लौटकर जाने लगे तो शाह महाराज ने बम्बई के गवर्नर को एक पत्र उनके हाथ भेजा। उसमें लिखा था कि ''कप्तान गार्डन की मार्फत श्रापंकि पत्र मिला; समाचार विदित हुए । श्रंगरेजों के साथ मेरा स्नेह-सम्बन्ध जैसे का तैसा बना हुया है। तुमने उस सम्बन्ध को न तो श्रभी तोड़ा है ग्रौर न श्रागे भी तोड़ोगे ऐसी क्राज्ञा है । तुम्हारे व्यापार पर मेरी कृपा-हृष्टि रहेगी । सदा पत्र भेजते रहें स्रौर स्नेह बढ़ाते रहें।" इसी समय शाह ने बाजीराव की इस प्रकार पत्र लिखा कि "ग्रंगरेज लोग पहले से हमसे ईमान के साथ व्यवहार करते ग्राये हैं। बम्बई के गवर्नर स्टीफन ला के द्वारा भेजा हुन्ना गार्डन नामक वकील मुभसे मिला था। हमारे साथ स्नेह रखने की उनकी इच्छा है। उनकी पद्धति व्यापारी है ग्रोर वे हमसे निष्कपट रोति से व्यवहार करते रहे हैं। वे बचन के पक्के हैं, इसलिए तुम उनसे ग्रच्छी तरह स्नेह रखना"। चिमनाजी अप्पा को भी जाह महाराज ने ऐसा ही एक पत्र भेजा था। ता० २६ जून, सन १७३६ को बाजीराव ने बम्बई के गवर्नर को इस स्राशय का पत्र भेजा कि "शाहू महाराज से स्नेह-पूर्वक पत्र व्यवहार करने की श्रापकी इच्छा उद्धित है । हमारी विजय के काररण तुक्क्षें जो हर्ष हुग्रा उससे हम संतुब्ट हुए। हमारी भी तुम्हारे समान यही इच्छा है कि तुम्हारा हमारा ब्यापार बढ़े स्रोर राज्य तथा प्रजा को लाभ पहुँचे।" इन्हीं दिनों विभागनी ऋषा के पास इंचवर्ड साहब ग्रंगरेजों के वकील बैन कर गये थे दीनों की मुलाकात बसई में हुई । चिमनाजी श्रम्पा ने कहा कि ''बसई के घेरे के समयः स्रंगरेज़ों ने जो पोर्तु गीजों को सहायता दी उससे हमें स्रपने काम में बहुत कब्ट उठाना पड़ा।" इस पर इंचवर्ड साहब ने उत्तर दिया कि "स्रव स्राप बसई के स्वामी हो गये हैं; स्रव हम स्रापकी सहायता करेंगे।" जिमनाजी स्रप्पा ने यह भी कहा कि "स्रव हम दमएा, चौल झादि स्थान लेने वाले हैं तथा श्रपनी नौ-सेना भी बढ़ाना चाहते है।" तब इंचवर्ड साहब ने मौका देखकर यह बतलाते हुए कि नौ-सेना के प्रवल हो जाने से स्राप सामुद्रिक डाकुश्रों का नाश कर सकेंगें, सुक ब्यापार-नीति के लाभों पर एक ब्याख्यान दे डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि "स्रापका देश संपन्न और सुखी है। स्राप ब्यापार को बढ़ाओ; जगात कम कर दो; विदेशी व्यापारियों के जहाज प्रत्येक बन्दर में स्राने दो; उनकी कोठियों की रक्षा करो। इन बातों से तुब्हारे देश को लाभ होगा। जगत में विशाल बुद्धि श्रीर उदार मन के महत्वाकांक्षी लोग इसी राज-मार्ग का स्रवु-सरएा करते हैं।" मालूम होता है कि इनके ब्याख्यान की बहुत सी बातों चिमनाजी को पसंद स्राई; क्योंकि ता० १२ जुलाई, १७३६ को पेशवा स्रीर स्रंगरेजों में ब्यापारी संघि हो गई, जिसके स्रनुसार स्रंगरेजों को पेशवाई राज्य में ब्यापार करने की इजाजत मिली।

चिमनाजी के पास इंचवर्ड साहब को भेजते समय बंबई कौन्सिल ने इस प्रकार श्रपने विचार ग्रौर हेतू प्रकट करने के लिए उनसे कहा था-"यदि मराठे हमसे स्नेह करना चाहते हों, तो हमारी भी उनसे स्नेह करने की इच्छा है। हम इस बात की सावधानी रखेंगे कि पोर्तुगीज मराठों पर ब्राक्रमण न करने पावें ब्रीर न वे बंबई की बगल में घाटी की श्रोर तटबन्दी श्रादि ही कर सर्फें। बंबई को ग्रपने ग्रधिकार में रखने में हमारा यही प्रयोजन है कि हम चारों ग्रोर ग्रन्छी तरह ब्यापार फैला सकें; इसिलए खाड़ियों पर बैठाये हुए जगात के नाकों पर अंगरेजों को विशेष सुशीते दिये जाने चाहिए। मराठों के राज्य में कला-कौशत का माल यदि अच्छा होगा स्रोर उचित मृत्य पर मिलेगा, तो हम उसे भ्रवश्य ही खरीदेंगे । हम जो थल-सेना श्रीर नौ-सेना रखते हैं उसे केवल ग्रपनी रक्षा के लिए रखते हैं। यदि मराठे हमसे स्नेहभाव रखेंगे, तो हम समुद्र-किनारे पर उसके ब्यापार को धक्का न लगने देंगे. प्रत्युत सहायता करेंगे। हभें भ्रांग्रे का भय है, इसिंहए पेशवा की अपने लड़ाऊ जहाज माहिम की खाड़ी में न भेजने होंगे, क्योंकि ब्रांग्रै इससे काम उठा लेवेंगे श्चर्यात हम धोखे में पड जावेंगे ग्रौर यह नहीं जान सकेंगे कि पेशवा के जहाज कौन से हैं ग्रौर ग्रांग्रे के कौन से। ऋगा देने की हमें कंपनी सरकार की ग्राहा नहीं है श्रौर ह्यापार में इन दिनों नुकसान है, इसलिए पेशवा हमसे खँडनी भी न लें । हमने जिद्दी श्रीर पोर्तुगीज को पहले सहायता अवशादी थी, सो केवल इसी िए कि उनके पतन से हमारे हित में बाधा उत्पन्न होती थी। ग्रब पेशवा की ग्रीर हकारी मित्रस हो जाने पर हम तटस्थ रहेंगे। मानाजी अधि से हमारी संधि हो गई है और शिद्दी, मुगल बादशाह के अधीन है, इसलिए इन बोनों के विरुद्ध हम आपकी सहायता न कर सकेंगे, परन्तु संभाजी आंग्रे हनारा शत्रु है, उसे जितना हनसे बन सकेगा हम त्रास दे सकते हैं"।

चिमना जी ग्रम्पा उस समय बीमार थे। इसलिए कप्तान इंचवर्ड से प्रत्यक्ष बातचीत करने में राघोवा दादा ही मुख्य थे। कोडाजी मानकर के साथ सब बातचीत पक्की हुई ग्रीर सिन्ध की शर्ते जबानी ठहर गईं। फिर लिखवा कर बम्बई कौन्सिल के पास स्पीळिति के लिए भेजी गईं। इंचवर्ड साहब को यह शर्त प्राय: पसंद नहीं थी; क्योंकि उन्होंने जिखा था कि "प्राय: मराठे लोग कहते कुछ ग्रोर लिखते कुछ हैं, तो भी यह सिन्ध कर लेना उत्तम है।"

सन १७३५ में म्रांग्रे का पतन करने के लिए पेशवा ने म्रगरेजों से सहायता मांगी और श्रंगरेजों ने बड़ी प्रसन्नता से दी; क्योंकि स्रांग्रे की सामुद्रिक शक्ति के कारए श्रंगरेज उस पर पहले से ही श्रप्रसन्न थे। ता० २२ मार्च को मराठे श्रीर श्रंगरेजों ने सुवर्ण-दुर्ग को घेर लिया। इस घेरे में संगरेजों की स्रोर से कप्तान जेम्स ४ लडाऊ जहाजों के साथ थे भ्रौर मराठो के छोटे बड़े ६७ जहाज थे। लड़ने का काम मराठो ने लिया था स्रोर गोलंदाजी स्रोर निज्ञानाबाजी का काम स्रंगरेज खलाशी करते थे। इस प्रकार श्रांग्रे के इस किले पर जय प्राप्त की गई। श्रंगरेजो ने २० वर्ष में यही एक जय प्राप्त की थी। फिर उन्होंने वाराकोट का किला लिया ग्रीर उसी वर्ष ग्रप्रेल मास में नानासाहब पेशवा की प्रार्थना पर रत्नागिरि का किला लेने के लिए ग्रंगरेजो ने कप्तान जेम्स को फिर भेजा। सन १७४६ में कर्नल राबर्ट क्लाइव ग्रौर एडमिरल वाटसन के सरकारी जहाज बंबई ग्राये ग्रौर उन्हें लुट की लालच दिलाकर श्रंगरेजों ने ग्रांग्रे पर फिर चढ़ाई की । इस चढ़ाई में मराठे भी शामिल थे । इस बार इन लोगों ने विजय दुर्ग का दूढ़ किला हस्तगत किया। इस ब्राक्रमण में कर्नल क्लाइव स्वत: सिम्मिलित था । किले पर शंग्रेज पहले चढ़े; इसलिए उस पर ग्रंग्रेजों का भन्डा उडाया गया; परन्तु पेशवाग्रों को यह मान्य नहीं हुन्ना। श्रंग्रेज विजयदुर्ग के किले के बदले में बाएा-कोट का किला मराठों को देने लगे; परन्तु मराठों ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया श्रीर श्रङ्गरेजों को लिखा कि "ग्राप लोगों को ईमान का ऐसा व्यवहार उचित नहीं।" इस पर गवर्नर वोरशेग्रर ने निखा कि "हमने समका था कि यह ग्रदला-बदली तुम्हें पसंद होगी तभी हमने यह प्रस्ताव किया था।" अन्त में बम्बई से स्नेन्सर साहब वकील को गाता कड़ नबीस के पान बूस भेजा और ता० १२ अप्रदूबर, सत् १७५६ के दिन संधि हुई, जिसमें यह निश्वत हुन्ना कि मराठों की जिजन-दुर्ग का किला दिया जाय

श्रीर बाएकाट का किला श्रंग्रेजों के पास रहे। बाएकोट किले के खर्च के लिए मराठे १० गाँव श्रंग्रेजों को दें श्रीर पेशवाई राज्य में डच श्रादि यूरोपियन लोग व्यापार न करने पावें। इस सिन्ध के पिहले विजय-दुर्ग के सम्बन्ध में ता० २१ जुलाई, सन १७५६ को नानासाहब पेशवा ने जो एक पत्र बम्बई के श्रंग्रेजों को भेजा था उसका श्राशय इस प्रकार था कि "विजयदुर्ग लेने को हमारी इच्छा के कारए। हमने श्रंग्रेजों से युद्ध किया था; किर हम वह किला तुम्हें कैसे दे सकते हैं ? सब यूरोपियनों में श्रंग्रेज श्रपने वचन के पाबन्द कहे जाते हैं, इसी लिए हमने विलायत के राजा श्रीर श्रंग्रेजों से स्तेह रखा। विजय-दुर्ग का किया हमारे राज्य में है। उसीके लिए हमने गुद्ध किया था; परन्तु जब श्रंग्रेज स्वयं श्रपती श्रोर से अजन भंग करते हैं तो यह उधित नहीं है। श्रतः किला हमारी सरकार के कर्मचारियों के श्रधीन कर दीजिए।"

इस पत्र के उत्तर में श्रंग्रेजों ने निस्त लिखित श्राहाय का पत्र मेजा-"किला श्रपने श्रधिकार में रखने का कारए केवल सधि की सर्वे पूरी करना है। उन लोगों का न्यापार ग्रापने नामाधात्र को बन्द उर रखा है। उनका भाल ग्रापके राज्य में वाला है। हमारे श्रोर श्राप के बीस में किसी प्रकार का अस न होने पादे, इसलिए के अपने वकील को आपके पास भेज रहा हैंं । जान स्पे सर पूना की भेले गर्व । इन्होंने ता० ३१ श्र¥ट्वर, सन १७५६ को बस्ब} कॉन्सित के सन्स्टा यह रिपोट पेश की:— 'पैशवा के कारभारी असुतराय के द्वारा सुके वह विदित हुआ ह कि नानासाहब पेदावा की सलाह से सलावतजंग ने समीप में रहने वाते फ्रेडिं को शिकाल दिया है 1 जिस समय मैं नानासाहब पेशवा से मिला उस समय उनके पान रायोवा दादा, सदाशिवराव भाऊ ग्रीर ग्रमृतराव थे। नानासाहब ग्रीर सन्दोवा ने फ्रेओं ग्रीर सलावतजंग के बीच जो घटना हुई थी उसका पूरा हान सुक्तसे कहा। पेशवाने कहा कि ग्रव फ्रेओं का प्रभाव कर्नाटक में न बढ़ सकेवा ग्रीर घेरिया किया का मामला साफ हो जाने पर, हमारे श्रीर तुम्हारे बीच में मनसुटाव होने का भी कोई कारण न रहेगा। नानासाहब ने श्रपनी यह इच्छा भी प्रकट की कि जिस प्रकार सदास के मोहम्मद ग्रलीखाँ से ग्रंग्रेजों का स्नेह है वैसाही बम्बई के ग्रंग्रेजों से हमारा रहे श्रोर जिस प्रकार मोहम्मद ग्रलीखाँ को तोपखाना श्रौर सेना की सहायता श्रंग्रेजों की श्रोर से दी गई, वैसीही सहायता हमें भी ही जाय; परन्तु मैंने म्रनेक कारण बतला कर उनसे कहा कि ऐसी सहायता देने में हम (ग्रंग्रेज) ग्रसमथे हैं।

"इतनी बातचीत होने तक राघोवा दादा चुपचाप थे कुछ बोले • नहीं थे। फिर उन्होंने दिल्ली पर श्राक्रमण करने के लिए परवाना ग्रौर सेना से सहायता देने का हमसे बहुत ग्राग्रह किया; परन्तु मैंने फिर भौ वही जवाब दिया। घेरिया का किला

ग्रधिकार में लेने के लिए गोविन्द शिवराम जा रहे हैं, वे भी शायद यही बात कहेंगे। यदि मुगलों पर ब्राक्रमण करने के लिए ब्रंप्रेजी सेना सहायता देगी तो कम्पनी सरकार को बहुत सी भ्रड्चनों का सामना करना पड़ेगा। नानासाहब का चचेरा भाई सदाशिव-राव भाऊ मुख्यत: कार्य-भार सम्हालता है। यह बहुत चतुर, कर्मएय ग्रौर धनभवी पुरुष है; परन्तु साथ ही जल्यवाद ग्रौर महात्वकांक्षी भी बड़ा है। पेशवा के दरबार में सबाशिवराव भाऊ को ही साधना उचित है।" सन १७५६ में बम्बई कौन्सिल ने नानासाहब पेश वा के पास विलियम एड्र प्राइज नामक वकील को भेजा भ्रौर उसे इस प्रकार काम करने को समकाया कि "इस समय पेशवा के दरबार में नानासाहब ग्रौर सदाशिवराव भाऊ में मत-भेद हो जाने से बहुत गड़बड़ है, इसलिए सम्भव है कि बहुत से लोग कम्पनी सरकार की ग्रोर भुकें; परन्तु वहाँ बहुत संभल कर लोगों पर विश्वास करना । शंकरावजी पन्त, सदाशिवराव भाऊ के पक्ष में मिल गया है, वह तुमसे बहुत सी भीतरी बातें बतलायेगा। उसकी पूंजी सूरत में गुंथी हुई है। उसे स्राज्ञा है कि हमारी सहायता से वह उसे मिल जायगी, इसलिए वह भूठा स्नेह बतलाता होगा, तुम सावधान रहना । रांमाजीपन्त के कहने से मालूम हुम्रा है कि जैंजीरा भ्रौर खंदेरी के लेने के लिए हमने पेशवा को सहायता नहीं दी; इससे वे हम पर अप्रसन्न हैं; परन्त तम नानासाहब पेशवा को यह श्रच्छी तरह समका देना कि रामाजीपन्त के जंजीरे पर न्नाक्रम**ण करने के पहले हमें इसके कोई समाचार** नहीं दिये गये । श्रकस्मात गंगाधरपन्त को हमारे पास भेजा; परन्तु हबिशयों के विरुद्ध होना हमें उचित नहीं था। यदि रामजापन्त हमसे पहले पूछते तो हम उनसे कह देते कि जंजीरा लेना बहुत कठिन है। हम ठहरे व्यापारी कोई भी श्राकर <sub>ट</sub>बम्बई से हमारी कोठी से माल खरीद सकता है । हबशी भी ग्राकर खरीदते हैं । हमने उन्हें गोली-ब । रूद नहीं बेची । हमने मराठों को कभी कहीं नहीं रोका, प्रत्युत माहिम की खाड़ी में, थाने से ब्राज्ञा ब्राने तक, हमारे कितने ही ब्रादिमियों को रुकना पड़ा ब्रौर कितनी ही बार मराठों की चौिकयों पर हमारे नाविक अधिकारियों को अपनी तलाशी देनी पड़ी।

'नानासाहब से तुम यह भी कहना कि हमने सुना है कि स्राप फ्रेंचों से पत्र व्यवहार कर रहे हें स्रोर वे स्रापको जंजीरा तथा उँदेरी लेने में सहायता करने वाले हैं; परन्तु यह नीचता स्रोर कृतव्नता है। यदि स्रापका यह विचार नहीं है तो फिर सब फौजी बेड़ों को तैयार होने की स्राज्ञा क्यों दो गई है स्रोर क्यों दामाजी गायकवाड़ को वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सूरत पर स्राक्रमण करने की स्राज्ञा मिली है ? सूरत के कारबार में कम्पनी सरकार का बहुन कुछ हाथ फँसा हुस्रा है, यह पेशवा स्रच्छी तरह जानते हैं। पेशवा के ब्यवहार से विदित होता है कि हमें जो मुगलों के पास से सनद मिली है उसे वे तुंच्छ समक्ते हैं, परन्तु पेशवा स्वयं मुगलों की सनद को जो उन्हें मिली है महत्व देते हैं। मुगलों की ग्राज्ञा श्रीर सनद के अनुसार सूरत का किला हमारे अधिकार में है। उसपर आक्रमण करना पेशवा को उचित नहीं है। सूरत के नवाब यदि पेशवा का ऋण नहीं नुकाते होंगे, तो हम उनसे इसका निर्णय करवा देंगे, परन्तु सूरत पर आक्रमण होना ठीक नहीं। यदि होगा तो फिर हमें भी आपके साथ युद्ध करना पड़ेगा, इसेध्यान में रिखए। वाणकोट किले के बदले में यदि तुम्हें वाणकोट के इधर और बंबई के नजदीक कोई किले की जरूरत हो, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। नानासाहब को यह समका कर कहना कि हबिशयों के विरुद्ध होना हमारे लिए बहुत कठिन काम है। हम पेशवा से स्नेह-भाव रखना चाहते हैं, परन्तु नुकसान और अपमान सहन करने को हम तैयार नहीं है।"

वकील के साथ टामस मास्टिन नामक एक ग्रंगरेज ग्रौर भेजा गया था ग्रौर उससे कह दिया गया था कि यदि ग्रावश्यकता समभो तो मास्टिन को नानासाहब पेशवा ग्रौर सदाशिवराम भाऊ से बारबार मिलने के लिए दुभाषिया के साथ पूना में छोड स्राना । विलियम प्राइज ता० २४ स्रगस्त को बंबई से रवाना हुए स्रौर पूना के संगम पर ता० ४ सितम्बर को पहुँचे । पेशवा के पास इनके ग्रागमन के समाचार पहुँचने पर सदाशिवराव भाऊ की श्रोर से बाबा चिटए। वीस प्राइज साहब से मिलने श्राये श्रीर उन्हें सोमवार पेंठ में एक बंजारे के घर पर ठहराया । वहां नानासाह**व** सदाशिवराव भाऊ, राघोवा भ्रौर विश्वासराव से विलियम प्राइज की मुलाकात हुई। नानासाहब के चले जाने पर सदाशिवराव से इनकी बहुत कुछ कहा सुनी हुई । हबशियाँ के विरुद्ध ग्रंगरेजों के सहायता न देने से दरबार के सब लोग ग्रप्रसन्न शे :-ता० २४ को नानासाहब फिर वकील से मिले, परन्तु इस मुलाकात से भी कुछ सार नहीं निकला। गोविन्द शिवराम ने वकील को बहुत धमकाया ग्रौर कहा कि ''ग्रंग्रेजों के व्यापार को धक्का पहुँचाने ग्रीर उनके थानों की ग्रामदनी बलात ले लेने की शक्ति पेशवा के हाथ में है।" इस पर वकील ने भी उत्तर दिया कि "पेशवा के शत्र ग्रंगरेजों से संधि करने को बिलकुल तैयार हैं। यदि पेशवा हमसे संधि नहीं करेंगे, तो हम उनके शत्र थ्रों से सन्धि करेंगे।" दूसरी मुलाकात में श्रंगरेजों के वकील ने गोविन्द शिवराम से कहा कि "साष्टी; विजय-दुर्ग प्रभृति किले हमें दिये जायं श्रीर सरत की ग्रामदनी पर हक छोड़ दिया जाय, तो कदाचित हम जंजीरा लेने में ग्रापकी सहायता कर सकें ''। परन्तु गोविन्द शिवराम ने उनकी यह बात सर्वथा ग्रस्वीकार की। गुजरात के सम्बन्ध में भी वकील से कारभारी की बहुत कहा सुनी हुई। ता० १३ ग्रक्टबर के दिन भाऊ चढ़ाई के लिए निकला। ता० १६ ग्रक्टबर को ग्रंग्रेजों का वकील फिर नानासाहब से मिला और ता० २२ की भी उसने उनसे भेंट की; परन्तु

जंजीरा के सम्बन्ध में बातचीत का कुछ परिगाम न निकल सका । तब नानासाहब ने विकास को एक घोड़ा ग्रीर सिरपेंच देकर रवाना किया । प्राइज साहब की सारी वकालत व्यर्थ गई ग्रीर वे ता० २३ ग्रक्टूबर को बम्बई चले ग्राये । सन १७६७ में ग्रंगरेजों ने टामस मास्टिन को फिर पेशवा के पास भेजा । इस समय पूना थें बड़े माधवराव पेशवा गद्दी पर थे ।

जाते समय मास्टिन साहब को इस प्रकार समकाया गया कि "तुम पेशवा से यह कहना कि स्रव भी कितने बन्दरों पर हमारे माल के स्राने-जाने में बाधा पडती है ग्रीर माल जहाँ का तहाँ रुका पड़ा है। बम्बई के गवर्नर की विनती पर ग्रापने यह बाधा न होने देने की ग्राज्ञा येसाजी पन्त को दे दी है; पर श्रभी कार्य नहीं होता। क्रब तदनसार में इसी ब्राज्ञा के ब्रानुसार काम होने की प्रार्थना करने के लिए यहाँ श्राया है। इससे भी श्रिधिक महत्व का काम यह है कि जब विजयदुर्ग का किला लिया था उस समय आंध्रे के लड़के हमारे कैदी हुए थे। हत्रारी शरण में आने के कारण ही हमने उन्हें रख छोड़ा है । नहीं तो कैदी बनाकर रखने में निरर्थक खर्च करने को कौन तैयार होगा । तुम यह बात ध्यान में रखना कि यद्यपि यह बात हमारे ध्यान में है कि मराठों का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जाता है श्रौर वह बहुत श्रनिष्टकारक है तथा मद्रास ग्रौर बंगाल के हमारे ग्रधिकारियों के मन में भी यही बात चुन रही है, तथापि निजासम्रकी स्रौर हैदरग्रकी के परस्वर मैत्री हो जाने के करूरण हमें मराठों से स्नेह रखना ही आवश्यक है। मराठे यदि चाहें तो हम उन्हें बेदनुर ओर सीदा दे सकेंगे, परन्तु उसके बदले में उन्हें बसई श्रोर साष्टी देनी होगी श्रोर सूरत पर से भी श्रिधिकार उठाना होगा श्रीर जहाँ हम चाहें वहाँ हमें कोठी स्थापित करने की श्राज्ञा देनी होगी तथा कर्नाटक में मिर्च ग्रौर चन्दन के ब्यापार का कुल ठेका भी हमें ही देना होगा। हमारा मुख्य हेत् साष्टी लेने का है। मराठों से स्नेह कर उनकी सत्ता बढ़ने देना हमारे लिए ग्रानिष्टकारक है परन्तु ग्राभी इसके सिवा दूसरी गति नहीं है।

"माधवराव श्रौर रघुनाथराव में परस्पर भगड़ा होने के कारण माधवराव पेशवा का मन यदि श्रधिक ध्यग्र हो, तो फिर हमें पेशवा की श्रधिक खुशामद करने की जरूरत नहीं है। तुम दरबार का रंग ढंग देखकर यह पूछना कि यदि पेशवा हमसे मिलना चाहते हैं तो मद्रास की श्रोर हमें काम पड़ने पर हमें कितनी सेना दे सकेंगे? इस प्रश्न के उत्तर से तुम वहाँ की वास्तविक स्थिति की परीक्षा कर सकोगे। माधवराव श्रौर रघुनाथराव के पास नजराना श्रौर मन्त्री के पत्र लेकर पहले, यहाँ से भिन्न भिन्न मनुष्य भेजे गये थे। उनसे विदित हुन्ना है कि पेशवा को, विशेषतया

रघुन्भथराव को; हमारी (ग्रंगरेजों की) सहायता की ग्रावश्यकता हैं। हमारे विचार से काका भतीजे—रघुनाथराव माधवराव—का ऊपर से जो मेल-मिलाप दीखता है वह वास्तविक नहीं है। यदि तुम हमें इस बात का विश्वास करा दोगे कि हमारा यह विचार ठीक है; तो हमें बहुत प्रसन्तता होगी। इन दोनों काका-भतीजों के भगड़े के सिवा ग्रीर कोई ऐसी बड़ी गृह-कलह हो जिसके कारण इनके राज्य-पतन की सम्भावता हो; तो उसकी सूचना हमें ग्रवश्य देना। यदि निजाम या हैदरग्रली के वकीलों ने ग्राकर पेश्या को प्रतन्त कर लिया हो, तो जिस तरह बने उस तरह पेशवा के मन में यह बात भर देना कि इनका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुन्हारे साथ जो नजराना भेजा जाता है उसमें से राघोवा का नजराना तुन्हारे सहकारी चार्क्स ग्रोम की मार्फत नालिक भेज देना ग्रीर पेशवा या राघोवा की ग्रोर से ही बातर्जात चले, इस बात के प्रयन्त में सदा रहना।

मास्टित साह्य ता० १६ नवम्बर, १७६७ को बार्च है से चले। पत्त्रचेल की खाड़ी में आते ही उनके साथ पेशवा के आतिथि के समान व्यवहार किया जाने ।लगा। बेलापुर के किले के पास उन्हें तोपों की खलामी दी गर् और उनके राज्मानार्थ दुम्दुभी भी बजाई गई। पत्त्रेल में दादोपंत ने उनकी सब व्यवख्या की और आये बेगारियों की सहायता से ये पूना पहुँचाने गये। नास्टिन साहब के पास राज्यान बहुत था। पचास बेगारी उनका लामान ले जाने में लगे। ता० २६ को वे गर्शवाखंड पहुँचे। वहाँ माध्यराब पेशवा की और से राज्याजी पन्त जिटनवीस शाकर उनसे मिले और शहर में गोबिन्द शिवराजपन्त के बगीने में वे ठहराये गन्न। वहाँ वे पेशवा से मेंट होने की तीब्र प्रतीक्षा करने लगे; परन्तु ता० ३ दिसम्बर से पहुले यह सेंट न हो सकी। ३ दिसम्बर को शनिवार वाड़े के दीवानखाने में वे मिले। इस समय केवल कुशल-प्रश्न होकर श्रंगरेजों के बकील मास्टिन साहब ने पेशवा को निम्नलिखित वस्तुयें भेंट कीं:—

१ घोड़ा, १ घड़ी, १ सोने का इत्रदान, १ इत्र की कुप्पी, २ शाल, १ कीनखाब की फर्द, १ शिकारी बन्दूक, १ जोड़ी पिस्तौल, १ पोशाक, ४ थान हरी मखमल; ६ थान गुलाबी मखमल, २ घुड़सवार के चाबुक, ५ गुलाब के इत्र की कुप्पियां, ४ थान जरी का कपड़ा। इसके सिवा नारायग्रराव पेशवा को एक सोने की साँकल, १ पोशाक, २ चाँदी की गाय; २ शाल, २ कीनखाव के थान ग्रौर १ चाबुक भेंट में दिया।

द्यंगरेज वकील से शुभ मुहूर्त में मिलने के विचार से ही पहली भेंट में इतना विलम्ब हुन्ना; परन्तु स्नागे से ऐसा न होने देने के लिए वकील को गोविन्द शिवराम्ड श्रीर रामाजी पन्त के द्वारा बहुत कुछ प्रयत्न करने पड़े, तो भी श्राज विहार हैं, किल राजवाड़े में ब्राह्मण भो जन है, श्रादि श्रनेक कारणों से फिर ४, ५ दिनों तक पेशवा मास्टिन से न मिल सके। ता० २६ को मास्टिन साहब ने बम्बई के गवर्नर को यहाँ की कच्ची स्थिति के सम्बन्ध में एक पत्र इस प्रकार लिखा:—

"गोपिकाबाई के उसकाने से समक्ष में मिलकर राघोवा को कैद करने का माधवराव का विचार था; परन्तु सखाराम बापू की मध्यस्थता से दोनों के बीच ग्रभी सन्धि हो गई है जिसके भ्रनुसार पेशवा रघुनाथराव को नासिकत्रयंबक के भ्रासपास का १३ लाख का प्रान्त ग्रौर कुछ किले देंगे। रघुनाथराव की फौज का वेतन २५ लाख रुपये के लगभग बढ़ गया है जिसके जामिनदार पेशवा होंगे। इसके बदले में राघोबा ने स्वीकार कर लिया है कि हम कारबार में किसी प्रकार की उथल-पथल न करेंगे। इस सन्धि के स्थायी होने की आज्ञा किसी को भी नहीं है; पर हाल में तो यह भगड़ा मिट सा गया है। जाटों ने महादजी सिंधिया का पराभव किया है, इसलिए यहाँ से तुकोजी राव होलकर, नारोशंकर, शिवाजी बिट्टल चित्तरकर, सिधिया को सहायता देने उत्तरी हिन्दुस्थान जाने वाले हैं। इसके सिवा कर्नाटक की चढ़ाई का हाल पत्र में लिखा ही है तथा माधवराव पेशवा जँजीरा लेने की इच्छा से स्वत: कोकन जाने वाले हैं। यहाँ यह जनश्रति फैली है कि ज्यंबकराव मामा, काशी, प्रयाग की यात्रा करते समय वहाँ के म्रंग्रेजों से मिले म्रौर उन्होंने यह निश्चय किया कि म्रंग्रेज, मराठे म्रौर सुजाउदौला मिलकर जाट ग्रौर रुहेलों को पराभव करें। पूना में यह जनश्रुति भी है कि राजापुर में ग्रंप्रजों की सेना पराजित हुई है। एक सेनानायक तथा सी, डेढ़ सौ सैनिक मारे गये हैं।"

ता० ७ को मास्टिन साहब नाना फड़नवीस से मिले श्रौर पेशवा से पुन: मिला बेने की उनसे प्रार्थना की; परन्तु श्राज पेशवा थेऊर के देव-दर्शनार्थ जाने वाले हैं, कल तुकोजी होलकर उत्तरी हिन्दुस्थान को रवाना होंगे श्रौर परसों गोविन्द शिवराम के घर विवाहोत्सव में सिम्मिलित होंगे, श्रादि बहाने किये गये श्रौर इस तरह ३, ४ दिन येशवा से मास्टिन साहब की भेट न हो सकी। ता० ११ को मुलाकात हुई। इस समय सखाराम बापू, मोरोवा फड़नवीस श्रादि लोग उपस्थित थे। इस बैठक में मुख्य कार्य के सम्बन्ध में बातचीत चली। पहले ही पेशवा की श्रोर से मास्टिन साहब से पूछा गया कि "एक प्रान्त के श्रंग्रेज ग्रधिकारियों द्वारा की हुई सिन्ध की शर्तें दूसरे प्रान्त के श्रंग्रेज ग्रधिकारी मानते है या नहीं ?"

मास्टिन साहब ने उत्तर दिया—"प्रत्येक प्रान्त के श्रधिकारी भिन्न-भिन्न हैं, यरन्तु कम्पनी के हित की बात होने पर वे एक दूसरे की बात सुनते हैं।" प्रन्त में यह ठहरा कि जब तक कर्नाटक से मराठे सरदार न लौट ग्रावें तब तक कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। दूसरे दिन मास्टिन साहब गोविन्द शिवराम से मिले श्रौर उन्हें समभाया कि "निजाम श्रथवा हैदरश्रली से मिलने में पेशवा की लाभ नहीं है, किन्तु हमारे साथ मेल रखने में हो लाभ है; क्योंकि ग्रंगरेज वचन के पक्के होते हैं।" सखाराम बापू का दरबार में बहुत मान था श्रौर वह एक प्रसिद्ध मन्त्री माना जाता था; स्रत: मास्टिन साहब ने इनसे मिलने का प्रयत्न किया; परन्तु भेंट न हो सकी। इतने ही में कर्नाटक से पत्र ग्राने पर बंबई वालों ने मास्टिन साहब को ग्राता दी कि "कर्नाटक के सम्बन्ध में यदि पेशवा किसी का पक्ष लेकर तटस्थ रहें तो उसमें हमारा लाभ नहीं, ग्रत: तुम उन्हें तटस्थ रखने का प्रयत्न करो ग्रौर उन्हें भय दिखाग्रों कि यदि पेशवा हमले मेल न रखकर हैदरग्रली या निजाम से जाकर मिलेंगे तो हम बरार प्रान्त में भोंसलों से मिल जावेंगे, क्योंकि भोंसले हमसे मेल करने को उद्यत हैं"। ता० १६ दिसंबर को मास्टिन साहब ने ग्रपने सहयोगी चार्ल्सब्रोम को रघुनाथराव के पास नासिक भेजा श्रीर समका दिया कि राधोवा श्रीर पेशवा का प्रेम वास्तविक नहीं है, इसलिए तुम राघोवा से कहो कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे श्रौर ऐसा कहकर यह प्रयत्न करो कि उनके द्वारा ही इस सम्बन्ध में बातचीत प्रारम्भ हो। इसी दिन सखाराम बापू की मध्यस्थता में पेशवा श्रौर मास्टिन साहब की मुलाकात हुई । पेशवा ने मास्टिन की यह प्रार्थना स्वीकार की कि "चौल बन्दर में ग्रंगरेजों के जहाज जो पकड़ रखे हैं वे छोड़,दिये जायं।" परन्तु स्पष्टतया बातचीत नहीं हो सकी। मास्टिन साहब ने उस समय यह अनुमान बाँधा कि पेशवा के मन का गुप्त आशय यह है कि हैदरग्रली ग्रौर हबशियों के विरुद्ध ग्रंगरेज पेशवा को सहायता दें, लेकिन निश्चित कुछ भी न हो सका। दोनों स्रोर से मन साफ नहीं थे स्रौर दोनों ही यह चाहते थे कि प्रति-पक्षी पहले बोले । ता० ३० को मराठों के द्वारा पकडे हुए जहाज छोडने की माधव-राव ने स्राज्ञा दी। ता० १ जनवरी के दिन राघोवा का वकील, गोपालपन्त चक्रदेव मास्टिन साहब से मिलने गया श्रौर उनसे कहा कि राघोवा को सन्धि की शर्तें बिलकुल मान्य नहीं है। माधवराव की स्रोर से जरा भी गलती हुई कि वह सन्धि की एक ग्रोर रखकर केवल छ: माह में सब उथल-पुथल करके रख देगा । इसी स<mark>मय</mark> निजामग्रली ग्रौर हैदरग्रली के वकील पूना ग्राये। मास्टिन साहब इसकी प्रतीक्षा कर रहें थे कि स्वयं पेशवा कोई बात छेड़ें, परन्तु जब कोई बात नहीं छिड़ी तब मास्टिन साहब ने घबडाकर बंबई कौसिल से पूछा कि "क्या मैं स्वयं बातचीत चलाऊं!" ता० ४ को उलरी हिन्दुस्तान से महादजी सिधिया पूना आये और इनकी तथा माधवराव पेशवा की भेंट संगम पर हुई। ता० ५ को माधवराव पेशवा ने मास्टिन साहब को राजभवन में बलाकर भोजन कराया। भोजन के पहले यूरोप भ्रौर हिन्दुस्तान के संबन्ध में दोनों

में बहुत से प्रक्तोत्तर हुए। ता० १० को बंबई से मास्टिन साहब को लावार होकर् श्राज्ञा मिली कि "तुम स्वत: बातचीत चलाग्रो, परन्तु मराठों से बातचीत करते समय जिस सावधानी की ग्रावश्यकता है उसे मत छोड़ना।

इधर ब्रोम साहब रघुनाथराव के पास भेजे गये थे। वे रघुनाथराव रे इन्द्रगढ़ में जाकर मिले। रघनाथराव ने ऋंग्रेजों की सहायता मिलने के लिए स्रातः प्रकट किया ग्रौर कहा कि "नानासाहब पेशवा की सृत्यु के पश्चात मैंने सापवरात्र को श्रपने पुत्र के समान रक्ष्या, परन्तु माधवराव कृतव्त है। वह मेरा श्रपसान करने लगा, मेरे स्नेही सरदारों को मेरे विरुद्ध खड़ा करने लगा ग्रीर ग्रन्त में उसने मुभे कैद करने का भी निश्चय किया है, ग्रत: ग्रय ग्रंगरेजों की सहायता लेने के सिवा मुक्ते कोई श्चन्य मार्ग ही नहीं है।" रहनाथराव अंग्रेजों से गोला-बारूद की सहायता काहते थे। यद्यपि उनके पास भी भी सवा सौ तोषें थीं ग्रोर ग्रानन्दवल्ली में उनका एक औधा-सा तोपलाना भी था; तथापि उनका अन्य सामान दुध्स्त नहीं था; स्रत: वे यह जानते थे कि श्रङ्गरेजों की सहायता के बिना हमारा निवाह होना कठिन है। सार्व राव से क्षारिक-संबि हो जाने के कारख रहनाधराव ने ऋषनी सेना ८ ३ कम कर दी, केवल दो हजार सवार ही रह गये थे; परन्तु उन्हे विश्वास था ि जढ़ाई के समय ब्रावश्यकता पुरार सेना बढ़ाई जा सकती है। ब्रोम साहब से ्स साहाय में थोडी बहुत बातचीन भी हुई जिसमें उन्होंने यह दिखला दिया कि बावरी के ांगरेज सहायता के बदरे में इन्छ नकद के सिवा कुछ ग्राधिकार प्राप्त अरने की भें इन्छा रखते हैं, चरन्तु उस समय दोनों पन्नों के आव खुद्ध न थे, ग्रतपुत्र वाल तित करने की तैयारी भी नहीं थी जिससे ुछ निध्यत न हो सका स्रोर बोस साहब लौट ग्राप्ते ।

ता० २७ जनवरी १७६ व को मःस्टिन साहब ग्रोर माधवराव पेशवा की मुलाकात किर हुई। इस समय सिन्ध की १४ शतों का कुन्जा मसिवदा बनाया गया। साथ ही यह एक प्रक्ष्म उठ खड़ा हुग्रा कि जिस तरह सन् १७६१ की सिन्ध के विरुद्ध श्रंगरेजों ने ग्रांग्रे के पुत्रों को, ग्रमुचित होने पर भी ग्रपने संरक्षरण में ले लिया था तो इसका विक्वास कैसे किया जांय कि कज रधुनाथरांव के सम्बन्ध में भी ऐसा न होगा? इसी समय वम्बई के ग्रंगरेजों को यह विदित हो गया कि निजाम या हैदरग्रली से पेशवा की मैत्री होना संम्भव नहीं है, ग्रत: उन्होने भी ग्रपनी ग्रोर से सिन्ध के लिए शोवता करना ग्रावक्यक नहीं समभा ग्रौर यही बात मास्टिन साहब को लिख भेजी। ता० १८ फरवरी को माधवराव पेशवा ने पूछा कि बम्बई में जो ग्रंगरेजों का बेड़ा तैयार हो रहा है वह कहाँ जायगा। यह बेड़ा दक्षिण के किनारे की ग्रोर हैदरग्रली पर चढाई करने को

मेजा जाने वाला था, परन्तु मास्टिन साहब ने कुछ का कुछ उत्तर दिया, ग्रोर कहा कि वह मालवाए ग्रौर रायरी की ग्रोर जाने वाला है। परन्तु, जब पेशवा को वास्तविक समा-चार ज्ञात हुए, तो उन्हें बहुत ग्राइचर्य हुग्रा। उन्होंने मास्टिन से कहा कि भले ही तुम चाहों तो हैदरग्रली पर चढ़ाई करो, पर ग्रगरेज के नूर श्रौर सौदा के किले न लेवं, क्योंकि वे हमारे संरास में हैं। इस पर मास्टिन ने कहां कि "किला ग्रौर भूमि लिए बिना हैदरग्रली परास्त नहीं हो सकेगा, ग्रत: पेशवा ग्रौर ग्रंगरेज मिल कर हो यदि हैदर ग्रली को नीचा दिखावें, तो बहुत उचित हो ग्रोर इसके लिए ग्राप ग्रपना वकील बम्बई भेजें।" पेशवा ने मास्टिन को यह बात स्वीकार की ग्रौर एक घोड़ा तथा एक सिरो पाव देकर लास्टिन साहब को विदा किया। उस समय ग्रगरेजों की ग्रोर से भी एक चीता ग्रोर एक सिंहनी माधवराव की भेंट की गई। मास्टिन ग्रोर पेशवा के बीच में कई शर्तें समक्ष में हो हठर गई थी, उनके ग्रनुसार पेशवा ने ग्राशा दे दी ग्रीर वह ग्राजा-पत्र मास्टिन साहब को मिल गया। वे शर्तें इस प्रकार थीं:—

- (१) तीन वर्ष पहले श्रंगरेज व्यापारियों का मराठों के द्वारा जो नुकसान हुन्ना उसके ३०६१%।।।) दिये जायँ।
- (२) बम्बई के नसखानजी मोदी का तबेला जो मराठों ने ले लिया है वह लौटा दिया जाय ।
- (३) सात वर्ष पहले बहरामजी हुरमसजी की दो सो खरडी नामक की ढेरी जो मराठों ने बलात् ले ली थी उसके बदले में दूसरी ढेरी दी जाय।
- (४) रिचर्ड नावलैएड नामक ग्रंगरज के जो गुलाम साष्टी को भाग गये थे वे थानेदार से फिर दिलवाये जायँ।
- (५) इसी म्रंगरेज के म्रौर दो गुलाम चौल में भी भाग गये थे। वे भी दिल-बाये जायँ।
- (६) बम्बई बन्दर की हद्द में कोली लोगों ने मछिलयां मारने के लिए जाल बिछा रखे हैं डन्हें निकालने के लिए करआ के थानेदार को ग्राज्ञा दी जाय।

माधवराव के समय में मराठों के कारबार में हस्तक्षेप करने का मौका ग्रंगरेज लोंगों को नहीं मिला उन्होंने रघुनाथराव का भी ऐसा प्रबन्ध कर द्विया था जिससे वे हजार पाँच सौ मनुष्यों से ग्रधिक पास में न रख सकें ग्रौर गोदावरी के तीर पर स्नान-सन्ध्या करते हुए पड़े रहें यद्यपि उस समय ग्रंगरेज लोग रघुनाथराव से मिल कर भीतर ही भीतर षड्ड-यन्त्र की तैयारी कर रहे थे, पर माधवराव के दबदधे के कारण

प्रगट रीति से रघुनाथराव की सहायता करने ग्रीर उन्हें लाने का साहस ग्रंगरेजों को नहीं होता था। साथ ही, वे यह भी जानते थे कि कर्नाटक प्रान्त के भगडों के कारण माधवराब से शत्रुता कर लेन। उजित नहीं है, इसलिए भीतर ही भीतर सलगने वाले इस षडयन्त्र को प्रगट रीति से कोई रूप प्राप्त न हो सका। परन्त. माधवराव की सृत्य के पश्चात पेशवाई के दिन फिरे। कर्नाटक के षड्यन्त्र ढीले पड़ गये। बम्बई के **धगरे**ज श्रपने वर्कात की दृष्टि से पूना दरबार की सर्वस्थिति बहुत सुक्ष्मरीति से देख रहे थे। यद्यपि नाना फड़नवीस का प्रभाव पूना दरबार में श्रधिक था श्रोर वे श्रंगरेजों को अच्छी तरह पहिचानते भी थे; परन्तु उनको स्रौर उनके स्रन्य सहायक सरदारों को रघुनाथराव के द्वेष ग्रौर घुणा के कारण दृष्टिदीष हो रहा था, ग्रत: उनकी ग्रंगरेजों के इस निरीक्षण की स्रोर हिंग्ट ही न थी। वे तो जिस तिस प्रकार रचनाथराव को राज्य-कारबार में न घुसने देने के प्रयत्न में थे। इधर ग्रंगरेजों का विचार प्रत्यक्ष में मैत्री करने का था। उनका ग्रसली विचार यह था कि बसई ग्रौर साष्टी तथा इनके झासपास का प्रान्त जिस किसी के पास से मिल सके हड़प कर लें और इसी दृश्टि से उन्होंने म्रपना वकील पूना में रक्खा था। माधवराव पेशवा ने म्रंगरेजों के इस रहस्य को श्रवश्य जान लिया होगा, परन्त्र जञ्जीरा श्रौर कर्नाटक में र्श्रगरेजों की सहायता की सदा भ्रावस्यकता पड़ती थी। इस लाभ के कारण उन्होंने भ्रंगरेजों के वकील की पूना दरबार में रखने की श्राज्ञा दे दी थी श्रीर इसी श्राज्ञा के कारण नाना-फड़नवीस भी ग्रंगरेजों के वकील के रहने देने में कोई बाधा उपस्थित न कर सके। किसी भी तरह से क्यों न हो, ग्रंगरेजों के वकील के दरबार में स्थायी रीति से घुस जाने के कारए। पेशवा के कारबार में भ्रंगरेजों का प्रवेश हो गया भ्रौर इस प्रवेश का फल नारायराराव पेशवा की सृत्यु के पश्चात् भ्रंगुरेजों को मिलने लगा। जिस रात्रि को नारायगाराव का खुन हुम्रा उसी रात्रि को म्रंगरेजों का वकील मास्टिन रघुनाथराव से मिला, क्योंकि उसने समका होगा कि रघनाथराव को गद्दी मिल जाने से हम मनमाना काम कर सकेंगे, परन्तु जब नारायगुराव के खुन का पता लगते लगते उस श्रपराध का छोंटा रघनाथराव पर भी पड़ा श्रीर बारह भाई का षड़यन्त्र रचा गया, तब रघुनाथराव को पूना छोड़कर दूर देश में भाग जाना पड़ा, तो भी पेशवाई के कारबार में ग्रंगरेजों को घुसने में निराशा नहीं हुई, क्योंकि रघुनाथराव ने पेशवाई के शत्रु ग्रों से मैत्री करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया था यद्यपि ग्रंगरेज प्रत्यक्ष में पेशवार्ड के ग्रंभी शत्रु नहीं माने जाते थे, परन्त ग्रंगरेज लोगों को नाना फड़नवीस से ग्रधिक लाभ की श्राक्षा नहीं थी, इसलिए वे रघुनाथराव से मिलकर पेशवा के शत्रु बनने में भी हानि नहीं समभते थे। दूसरी बात यह भी थी कि रघुनाथ राव कोई श्रन्य नहीं थे, वे भी पैशवा ही थे तथा सवाई माधव राव का जन्म होने के पहले तक वास्तव में रैंधुनाथराक

गहीं के म्रिधकारी थे म्रीर कर्मचारी लोग विद्रोही थे; यह हैदर म्रली के समान, म्रंगरेज भी कह सकते थे। इसके सिवा एक बात ग्रीर भी थी, वह यह कि स्वयम पेशवाई के कितने ही लोगों को यह भ्रम था कि सव।ई माधवराव नारायण राव का पुत्र नहीं है, तो फिर म्रपने लाभ म्रीर सुभीते के लिए म्रंगरेज लोगों को इस भ्रम से लाभ उठाने में क्या हानि थी? सब तरह से फायदा ही था।

रघुनाथराव का भगड़ा ग्रापस में तय कर देने के लिए सिन्धिया ग्रौर होलकर मध्यस्थ हुए थे, परन्तु जब इनकी मध्यस्थता का कुछ परिएाम नहीं हुन्ना तब रघुनाथराव पेशवा के शत्रु ग्रों से मिलने की चिन्ता में पड़े। शुजाउद्दीला ग्रौर हैदरग्रली बहुत दूर थे ग्रौर ग्रंगरेज पास ही में गुजरात में थे, इसलिए उनका विचार इन्हों से मिलने का हुग्ना। उधर बड़ोदा में गायकवाड़ के उत्तराधिकारियों में भी भगड़ा हो रहा था, फतहसिंहराव गायकवाड़ ने पूना के कारबारियों का ग्राश्रय ले रक्खा था ग्रौर गोविन्द गायकवाड़ पहले से ही रघुनाथराव के पक्ष में थे, इसलिए गुजरात में रघुनाथराव को ग्रंगरेजों के सिवा गोविन्दराव की भी सहायता मिलने की ग्राशा थी। इन्हीं ग्राशाग्रों से प्रोरत होकर रघुनाथराव ने गुजरात की ग्रोर ग्रपना मोर्चा किया।

पहले रघुनाथराव, गोविन्दर।व गायकवाड़ श्रौर मानाजी फड़के ने मिलकर हिरिपन्त फड़के से युद्ध किया। सिन्धिया श्रौर होलकर के बीच में पड़ने से यह युद्ध कुछ दिनों तक रुका, परन्तु जब श्रापस में सिन्ध नहीं हो सकी तब माही नदी के किनारे पर युद्ध हुग्रा श्रौर जस युद्ध में रघुनाथराव को पूरी हार हुई। इनके सब हाथी श्रीर तोपें हिरिपन्त को मिलीं। रघुनाथराव थोड़ी सौ सेना के साथ खम्बात् की श्रोर भाग गये। रास्ते में समाचार मिला कि पटवर्धन पीछा करता श्रा रहा है तब रघुनाथराव ने खम्बात् के किले में श्राश्रय लेना चाहा, परन्तु खम्बात् नवाब ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की। श्रन्त में, लाचार होकर रघुनाथराव ने नवाब से यह प्रार्थना की कि "हमें श्रंगरेजों के पास सूरत पहुँचा दो।" नवाब ने थह प्रार्थना स्वीकार की श्रौर उन्हें भावनगर को रवाना कर दिया। भावनगर के बन्दर में नवाब के जहाज थे। उनके द्वारा ७०० साथी तथा श्रन्य सामान सिहत रघुनाथराव सकुशल सूरत पहुँच गये। माही नदी के युद्ध में पराजित हो जाने पर भी रघुनाथराव के पास १०० घोड़े श्रौर ७ हाथी बच गये थे, परन्तु जब इन जानवरों को किसी ने भी रखना स्वीकार न किया तब वे यों ही छोड़ दिये गये।

इस घटना के कुछ दिनों पहले दादा साहब रघुनाथराव मालका की थ्रोर भाग गये थे। वहाँ से सिन्धिया श्रौर होलकर की मध्यस्थता में वापिस लौटे थ्रौर •जब तासी नदी के के पास पहुँचे तब उन्होंने सूरत के श्रंगरेज द्वारा बंबई के श्रंगरेजों से बातचीत शुरू की। श्रंगरेजों ने कहा कि ''सुद्ध प्रारंभ करने के लिए पहले १५ से २० लाख रुपये नकद देने होंगे श्रौर जब पूना के बारह भाई का विद्रोह नष्ट हो जाय तब हमें साष्टी श्रौर बसई ये दो स्थान देने होंगे। युद्ध के लिए हम तोपों के सहित ढाई हजार पैदल सेना से तुम्हारी सहाधता करेंगे। '' परन्तु दादा साहब रघुनाथराव ने मह बात स्वीकार नहीं की, प्र्योंकि उस समय उसके पास पन्द्रह लाख रूपये नकद नहीं थे, दूसरे उनमें इतना स्वाभिमान इस दशा में भी शेष बचा हुग्रा था, जिससे वे साष्टी श्रौर वसई देना श्रपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समभते थे, इसजिए उन्होंने ग्रंगरेजों से कहला भेजा कि 'श्राज हमारे पास न तो १५ लाख रूपये नकद ही है श्रौर न हम बसई श्रौर साष्टी हो देना चाहते हैं। यदि तुम १००० गोरे श्रौर २००० देशी सैनिकों श्रौर १५ तोपों से हमारी सहायता करो, तो हम गुजरात में तुम्हें ११ लाख रुपये की श्रामदनी का प्रान्त दे सकते हैं। '' बम्बई के श्रंगरेजों को यह शर्त भी बहुत कुछ पसन्द थी, परन्तु वे चाहते थे कि यदि साष्टी न मिले तो न सही, गुजरात ही में साढ़े श्रठारह लाख की श्रामदनी का प्रान्त तो भी हमें दिया जाय।

इस बीच में यह अफवाह उड़ने पर कि पोत्पीज साष्टी लेने का प्रयत्न करने वाले हैं; यह बातचीत जहाँ की तहाँ रुक गई। इसके पहले साष्टी के किलेदार ने श्रंगरेजों से रिश्वत लेकर किला देने की बातबीत चलाई थी श्रौर दो लाख साठ हजार रुपये माँगे थे। ग्राँगरेज गवर्नर हार्नवी १ लाख रुपये देने को तैयार थे ग्राँर ग्रन्त में १ लाख २० हजार में सौदा ठहर भी जाता, परन्तु पूना दरबार की गड़बड़ी के कारए। दसरी टीति से भी किला मिल जाने की ग्राशा ग्रंगरेजों को थी, ग्रत: रिश्वत देकर किला लेने का विचार ग्रंगरेजों ने छोड़ दिया। पोत गीजों के ग्राक्रमण करने का भी समाचार उन्हें मिल गया था। इधर यही समाचार पूना भी पहुँचा। तब वहाँ से किले-दार की सहायता के लिये ग्रीर पाँच सौ सेना भेजने का निश्चय हुग्रा, इसलिए किलेदार को भी रिश्यत लेकर किता देने का ग्रवपर न मिल सका। ग्रन्त में ता० ह दिसम्बर सन १७७४ के दिन ग्रंगरेजों ने साण्टी लेने का विचार किया श्रौर ६२० गौरे सैनिक, तोपखाना २००० गोलन्दाज, १००० काले सैनिक जनरल राबर्ट गार्डन की ग्रध्यक्षता में किले पर स्राक्रमण करने को भेजे स्रौर यह ठहराया गया कि जनरल गार्डन स्थलभूमि से ग्रौर कप्तान वाट्सन जलमार्ग से थाना पर ग्राक्रमण करें।ता० २० दिसम्बर को किले की दीवालों पर गोलों की वर्षा होने लगी। प्र दिन में दिवालों में छेद हो गये । खाई को पूर कर किले में प्रजेस करने के काम में ग्रंगरेजों को बहुत कष्ट उठाना पडा । २७ दिसम्बर का म्राक्रात्म मराठों ने निष्फल कर दिया । उस दिन श्रंगरेजों के १०० सियाहा मारे गये, परन्तु दूसरे दिन श्राक्रमण कर श्रंगरेजों ने किला लें लिया स्रीर उसके भीतर बहुत से सियाहियों का वध किया। इसी समय में वसींवा, उररण ग्रांदि थाने लेने का भी ग्रंगरेजों ने प्रयत्न किया ग्रीर दिसम्बर के ग्रन्त तक

माना का किला ग्रीर उसके ग्रास पास के सब थाने मित्र कर साष्टी बन्दर ग्रंग्रेजों के श्राधकार में ग्रागया ग्रीर यह एक बड़ा विकट प्रश्न मराठों के सन्मुख ग्रा खड़ा हुग्रा। ता० ३ जनवरी सन १७७५ को रघुनाथराव दादा दस हजार सवार ग्रीर चार सौ पैदल सेना के साथ बड़ोदा की ग्रीर रवाना हुए। इनके पीछे पीछे पेशवा के सुख्य सेनापित हरिपन्त फड़के थे। हरिपन्त के साथ सिन्धिया तथा होलकर से बातचीत करने के लिए नाना फड़नवीस ग्रीर सखाराम बापू भी थे; परन्तु साष्टी-पतन के समाचार सुन कर ग्रीर इस भय से कि कहीं ग्रंग्रेज बसई पर भी ग्राक्रमण न करें तथा घाट की ग्रीर भी सेना न भेजें, दोनों कारबारी पुरन्दर को लौट ग्राये।

इसके पदवात् कुछ दिनों तक सिन्धिया ग्रौर होलकर के बीचबचाव के कारण रघनाथराव हरिपंत से संधि की बात का ढकोसला दिखलाते रहे; परन्तु ग्रन्त में जब उसका कुछ परिगाम न हुम्रा तब ६ मार्च सन १७७५ के दिन म्रंग्रेजों से राधोवा (रघनाथ-राव) की सन्धि हो गई। उसके अनुसार अंग्रेंजों ने रघुनाथराव को पहले ५०० गोरे और १००० देशी सिपाही श्रीर स्रावश्यकता पड़ने पर सात व स्राठ सौ गोरे व १७०० देशी सिपाही तथा श्रन्य मजदूर श्रादि सब मिला कर ३००० सेना से सहायता देने का बचन दिया भ्रौर रघुनाथराव ने इसके बदले में २५ सौ लोगों का डेढ़ लाख रुपये के लगभग सैनिक खर्च देने ग्रौर खर्च के लिए ग्रामोद, हनसोद, ब्हासा ग्रौर ग्रंकलेक्वर ये चार ताल्लकों की भ्रामदनी लगा देने का करार किया । साथ ही उन्हें यह भी करार करना पड़ा कि जब ∙रघनाथराव गद्दी पर बैठे तब बसई ग्रौर उसके नीचे का सवा उन्नोस लाख रुपयों की स्रामदनी का प्रान्त तथा साष्टी स्रौर उसके सिँमीपस्थ जम्बसर, स्रोलपाड़ स्रादि बन्दर स्रंग्रेजों को सदा के लिए दें, स्रभी नकद रूपये पास न होने के कारए छ: लाख के जवाहिरात श्रंग्रेजों के पास गिरवी रक्खें, बंगाल प्रान्त तथा ग्रर्काटके नबाब के राज्य पर मराठे श्राक्रमण न करें ग्रौर ग्रंग्रेजों के जहाज तथा कम्पनी सरकार के निज्ञान धारण किये हुए भ्रन्य जहाज यदि टूट जाने के कारण श्रयवा ग्रन्य कारएों से मराठों की सीमा में ग्रा जावें, तो वे जिसके हों उन्हें लौटा दिये ज्ञायं । ये शर्ते म्रंग्रेजों से निश्चित हो जाने पर, हिरपत्त से रघुनाथराव की जो बात-चीत चल रही था वह बन्द हो गई, ग्रौर फिर से युद्ध प्रारम्भ हम्रा; परन्तु जब हरिपन्त के सन्मुख रधुनाथराव न टिक सके तब वे सुरत भाग गये।

सूरत में रघुनाथराव के सहायतार्थ पन्द्रह सौ सेना तो तैयार थी ग्रौर मद्रास की ग्रोर से ग्रौर भी ग्राने वाली थी। रघुनाथराव से सन्धि होने के पहले ही ग्रंग्रेजों ने ग्रपः ग्री ग्रोर से मराठों से युद्ध छेड़ दिया था ग्रौर यह सब बम्बई के ईस्ट इग्डिया कम्पनी के ग्रधिकारियों की करामत थी। कलकत्ते के ग्रंग्रेजों को यह बात पसन्द नहीं श्री। उन्होंने, इसके पहले युद्ध में मराठों से मैत्री तोड़ने के सम्बन्ध में बहुत ग्रप्रसञ्जता प्रगट की; परन्तु युद्ध प्रारम्भ हो गया था ऐसे समय में कम्पनी सरकार की इज्जत के

बिरुद्ध ऐसा कोई काम न कर सके जिससे उन्हें ग्रसफलता मिले। उनका यह व्यवहार मनुष्य-स्वभाव ग्रोर राजनीत के ग्रनुकूल भी था; परन्तु कम्पनी सरकार की इज्जत रखते हुए युद्ध को बन्द करने के प्रत्येक प्रसंग का उन्होंने उपयोग किया। ग्रन्त में बुरी भली कैसी भी क्यों न हो, सालबाई में मराठे ग्रौर ग्रंगोजों की सन्धि हुई ग्रौर युद्ध समाप्त हुगा। मराठों से फिर मैत्री हो जाने के कारण कलकत्ते के ग्रंगोजों ने हृदय से ग्रादन्द प्रगट किया ग्रौर बम्बई के ग्रधकारियों को यह स्पष्ट रीति से लिख दिया कि "यह सन्धि इंग्लैंड के राजा ग्रोर वृद्धि पार्लियामेन्ट की ग्राज्ञा से हुई है, इसालए यदि तुम इस सन्धि को किसी भी कारण से तोड़ोगे, तौ हम ग्रपने उच्च ग्रधकारों का ब्यवहार करेंगे।" परन्तु बम्बई के ग्रंगोजों ने कलह का जो बीजारोपण कर दिया था उसका ग्रंकर पूर्णतया कभी नब्द नहीं हो सका। इतना ही नहीं, २०, २५ वर्ष बाद कलकत्ते के ग्रंगरेजों ने ही बम्बई वालों का ग्रनुकरण किया ग्रौर फिर उन्होंने युद्ध का जो मंडा हाथ में उठाया उस जब तक महाराष्ट्र सत्ता की इमारत भस्म होकर धरान्वायी नहीं हो गई, जब तक नीचे नहीं रखा। बम्बई वालों की भगड़ालू पद्धित की विजय देरी से ही क्यों न हुई हो, पर हुई ग्रवह्य।

स्व-हित की हिंदि से बंबई के ग्रंगरेजों की पद्धित ठीक थी। यद्यपि रघुनाथराव ग्रौर नाना फड़नवीस के परस्पर के कलह का लाभ उठा कर बम्बई के ग्रंगरेजों ने मरा-ठों से स्वयं ही छेड़-छाड़ शुरू की थी, तथापि रघुनाथराव भी उनको उसकाने वाला एक सहकारी मिल गया था। रघुनाथराव ने स्वयम उनके पास ज.कर कहा था कि "तुम हमारी कलह के बीच में पड़ो ग्रौर हमारी सहायता करो। हमारी सहायता करने से हम तुम्हें बहुत पारितोषिक दंग।" ऐसी स्थित में स्वहित-साधन का घर बैठे ग्राया ग्रवसर ग्रंगरेज छोड़ भी कैसे सकते थे? ग्रत: इस ग्रवसर से लाभ उठाने का उन्हें सहज में ही ग्रानिवार्य मोह हो गया। तारीख ६ ग्रक्टूबर सन् १७७५ को बम्बई के ग्रङ्गरेजों ने कलकत्ते को एक खरीता भेजा उसमें उन्होंने रघुनाथराव की तरक से जो युद्ध किया था उसके कारण सविस्तार लिखे थे। इस खरीते को पढ़ने से बम्बई के ग्रंगरेजों की पद्धित स्पष्ट-तया ध्यान में ग्रा जाती है। वह खरीता इस प्रकार है:—

"रघुनाथराव ही गव्दी के वास्तिविक उत्तराधिकारी हैं। उनके पक्ष में बहुत से ब्राह्मण श्रौर मराठे भी हैं। नागपुर के भोंसले श्रौर बड़ोदे के गायकवाड़ के घरानों में भी एक प्रमुख सरदार रघुनाथराव के पक्ष में था। यद्यपि सिन्धिया श्रौर होलकर उनके पक्ष में नहीं थे, तो भी उन्होंने उसे पूर्णतया छोड़ा भी नहों था। ये दोनों श्रपने उत्पर की खरड़नी का हिसाव चुकता करने का भार टालने के लिए स्पट्ट रीति से किसी भी पक्ष में शामिल न होकर पेशवा के घराने की फूट से लाभ उठाते हैं। निजाम श्रौर हैदर श्रली कभी इस पक्ष में, तो कभी उस पक्ष में मिलकर दावपेंच खेलते थे। स्वयम रघुनाथराव के पास भी बहुत सेना थी, इसलिए उन्हें थोड़ी सेना की सहायता देकर श्रपना

होर्य, निकालने का ग्रवसर था ग्रोर उनके गद्दी पर बैठ जाने पर वे कोई भी प्रान्त हमें देसकते थे।"

यद्ध में सम्मिलित होने के इस ग्रवशर से लाभ उठाने पर ग्रंगरेजों को ऊपर के काम पूरे होने की बहुत ग्राशा थी परन्तु खरीते से स्पष्ट मालूम न हो सकने के काररण यह प्रदत खड़ा ही रहता है कि इस भगड़े में पड़ने से उन्हे क्या प्राप्त होने वाला था ? इस प्रश्न का उत्तर यह है भ्रंगरेज लोग इस हिन्ट से युद्ध में सिम्मिलित नहीं हुए थे कि रघनाथराव के साथ ग्रन्याय हो रहा है, किन्तु उन्हें ग्रपना कुछ स्थार्थ सिद्ध करना था। बम्बई में कोठी बनवाने से ईस्ट इंडिया कम्पनी का हेतु व्यापार करने का था। व्यापार करते-करते ही उन्होंने बम्बई पर श्रिधकार कर लिया तथा उस बन्दर की रक्षा के लिए बम्बई को लेकर उसकी तटबन्दी की। बम्बई बन्दर में श्राया हुन्ना माल दिशावर को भेजने के लिए खुश्की के रास्ते से साष्टी का ही मार्ग मुख्य था। साष्ट्री के स्रागे पर्वत स्रोर घाटियाँ शुरू होती हैं। वहीं मराठों का राज्य भी शुरू होता था. इसलिए ग्रंग्रेजों ने साब्टी लिया ग्रोर इसे ग्रयने ग्रधिकार में रखने के साथ ही साथ वे बम्बई के समीप के दूसरे बन्दर ग्रीर बसई भी चाहने लगे थे। रघनाथ राव ये सब स्थान ग्रंग्रेजों को खुशी से दे सकते थे ग्रीर बसई से सुरत तक के थाने भी ध्यापारिक हिंडि से महत्व के होने के कारएा रघनाथराव से उनके मिलने की भी ग्राज्ञा थी। इन बन्दरों ग्रौर थानों के हाथ में ग्रा जाने से बम्बई का व्यापार बिना भय के खूब चल सकता था। इसके सिवा महाराष्ट्र में पहले से ही चौदह लाख रुपयों का ऊनी माल प्रति वर्ष विकता था । उत्तम कपास पैदा करने वाला गुजरात का प्रान्त व्हाथ में म्रा जाने पर बङ्गाल म्रौर चीन के व्यापार बढ़ने की भी खब म्राशा थी। इधर कोंकनपट्टी पर ग्रधिकार हो जाने से डच, पुतुर्गाली श्रीर फ्रेंचों के हाथ से व्यापार निकल सकता था भ्रौर इस तरह केवल ईस्ट इंडिया कम्पनी ही व्यापार की ठेकेदार बन सकती थी । ग्रभी तक बम्बई का व्यापार हानिकारक था । उसमें डेढ़ लाख पौएड की हानि थी, परन्तु रघनाथराव ने जो प्रदेश देने का वचन दिया था उसके मिलने पर यह धारा निकाल कर दो-ढाई लाख पोंड का लाभ होता दीखता था। बम्बई नगर की तट बन्दी हो जाने से उसे फौजी थाने का स्वरूप प्राप्त हो गया था श्रीर यह नगर जहाज बनाने के भी योग्य था। रघनाथराव ने जो प्रान्त देने कहे थे उनसे बहुत ग्रधिक मिलने की ग्राशा थी। इन्हीं स्वार्थों की पूर्त के लिये ग्रंगरेजों ने पेशवा का ग्रापस में भगड़ा करवा दिया। इस समय ऋंग्रेजों ने जो यह उदगार निकाला था कि ईश्वर हमें बिना मानवता के ही मिला, वह मनुष्य स्वभाव के बहुत कुछ ग्रनुकुल था।

रघुनाथराव दादा, पेशवाई के किल पुरुष कहलाते थे। वास्तव में म्रन्य पुरुषों की म्रपेक्षा वै म्रपिक मूर्ल थे या नहीं, यह निश्चित करना बहुत कठिन है, परन्तु यह

श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इनके सब कार्य पेशवाई की सत्ता, पेशवाई का प्रभाव ग्रीर पेशबाई का ऐश्वर्य नष्ट करने के कारगािभूत अवश्य हुए । ग्रधिकार-लालसा, महत्वाकांक्षा, और प्रतिपक्षियों से प्रतिरोध की इच्छा से यदि इन्होंने सिधिया, होलकर ग्रादि महाराष्ट्र सत्ता के प्रबल सरदारों को ग्रपनी ग्रोर मिलाकर भ्रथवा उनका ग्राध्य लेकर नाना फडनवीस से कलह की होती श्रीर उन पर विजय प्राप्त कर उन्हें कार्य-भार से निकाल दिया होता एवं सर्वसत्ता ग्रपने ग्रधिकार में ले ली होती, तो म्राज उन पर दोषारोपए। करने का कोई कारए। नहीं था; परन्तु उन्होंने परदेशी म्रंग्रेजों के म्राश्रित होकर उन्हें म्रपने घर में घुसा लेने के कारए। जिस विष-वृक्ष का बीजारोपए। किया, उसने धीरे-धीरे बल प्राप्त कर महाराष्ट्र-सत्ता की भव्य इमारत गिराकर मिट्टी में मिला दी ग्रौर जिस-जिसने इस वृक्ष के फल खाये ग्रन्त में उन सबकी स्वतन्त्रता का नाश ही हुन्रा। रघ नाथराव का यह म्रपराध कभी क्षमा-योग्य नहीं कहा जा सकता; नाना फडनवीस भी कुटिल-नीति श्रीर महत्वाकांक्षा में रघुनाथराव से कम नहीं थे श्रीर उन्हें भी ग्रंगरेजों से सहायता लेने की ग्रावश्यकता हुई थी, परन्तु नाना फड़नवीस ने जो ग्रंग्रेजों से सहायता ली वह विरोधी-शत्रुग्रों से लड़ने के लिये ली थी, परन्तु रघुनाथराव ने जो सहायता ली वह ग्रपने घर-वालों से हो लड़ने के लिए ली। यह हो सकता है कि रघुनाथराव के सहायतार्थ कोई प्रवल मराठा या ब्राह्मण सरदार तैयार न हुम्रा हो । इससे यही तात्पर्य निकलता है कि उस समय का लोकमत रघुनाथराव का पक्ष ग्रन्याय ग्रौर नाना फड्नवीस का न्याय का रहा होगा ग्रौर ग्रंगरेजों का ग्राक्षय ले लेने से इस ग्रन्याय में जो कुछ कमी रह गयी होगी, वह भी पूरी हो गई होगी।

सब लोग निस्सन्देह यह मानते हैं कि रघुनाथराव बहादुर ग्रौर ग्रूर थे, परन्तु यह देखा जाता है कि बहादुर ग्रौर वीर पुरुष लिखने के कार्य में योग्य नहीं होते ग्रौर यह कमी राघोवा (रघुनाथराव) में भी थी। इसलिए विजय प्राप्त करने ग्रौर चढ़ाई करने के काम में तो रघूनाथराव योग्य थे, पर व्यवस्था ग्रौर द्रव्य सम्बन्धी कार्य में उन्हें कीई भी योग्य नहीं मानता था।

नाना-साहब के जीते जी रघुनाथराव की कलह-प्रियता प्रगट होना सम्भव नहीं था, परन्तु उनकी मृत्यु के बाद माधवराव पेशवा के गद्दी पर बैठते ही इस कलह का ग्रारम्भ हुग्रा। मालूम होता है कि उस समय भी यह सभ्य जनापुनोदित नियम ही माना जाता था कि पेशवा के पश्चात उसका लड़का ही, चाहे वह ग्रत्य-वयस्क ही क्यों न हो; गद्दी पर बैठे, परन्तु पेशवा का भाई, चाहे वह लड़के से वयस्क ही क्यों न हो, गद्दी पर न बैठे। इसीलिये नाना साहब की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी उनके पुत्र माधव-राव को मिली ग्रीर रघुनाथराव को न मिल सकी। इस नियम के श्रमुसार, माधव-राव की मृत्यु के बाद, उनके पुत्रहीन मरने के कारण पेशवाई के वस्त्र नारायणराव

को मिलना चाहिए था ग्रौर उन्हें ही मिले। एक बार बलात रघु नाथराव ने इस वस्त्र को प्राप्त कर लिया था, परन्तु उनका यह हृत्य ग्रन्यायपूर्ण था, ग्रत: लोकमत के विरुद्ध वे इन वस्त्रों को ग्रधिक दिन तक न रख सके। यद्यपि पेशवाई के वस्त्र प्राप्त करने की उनकी महत्त्राकांक्षा कभी भी न्यायपूर्ण नहीं मानी जा सकती थी, पर कार्यभारी प्रधानमन्त्री बनने का उनकी महत्त्राकांक्षा के सम्बन्ध में भी यही विधान इतना ही बलपूर्वक नहीं किया जा सकता। माधवराव के गद्दी पर बेठने पर माधवराव की माता गोपिकाबाई की मत्तर बुद्धि के कारण जब पेशवाई के प्रधानमन्त्री का पद नाना फड़नवीस ग्रोर पेठे को दिया गया, तो इस सम्बन्ध में रघु नाथराव के पक्ष में भी लोकमत को सहानुभूति थी। रघुनाथराव ने इस पद को प्राप्त करने के लिए मुगलों की सहायता लेकर लोकमत प्राप्त कर लिया ग्रोर किर माधवराव को कैद करके सब ग्रपने ग्रधिकार में ले लिया। साथ ही नाना फड़नवीस से उनका काम छीनकर चिन्तोबिट्ठल रायरीकर को दिया (१७६२), परन्तु शोघ्र ही (१७६३) मुगलों से सन्धि हो जाने के कारण माधवराव किर से गद्दी पर बेठे ग्रोर प्रधानमन्त्री का कार्य रायरीकर से छीन-कर नाना फड़नवीस ग्रौर मोरोवा को दिया।

इसके पाँच वर्ष बाद तक माधवराव ग्रीर रघुनाथराव में ग्रधिक भगड़ा नहीं हुन्ना। रघुनाथराव चढ़ाई म्रादि के काम पर जाते थे म्रीर माधवराव कारभारी के कहे अनुसार काम करते थे। यद्यपि किसी श्रंश में यह ठीक है कि मातृभक्त माधवराव की माता गोपिकाबाई, माधवराव को रघनाथराव के सम्बन्ध में चैन नहीं लेने दिती थीं, पर यह सर्वथा सत्य है कि रघनाथराव की स्त्री श्रानन्दीबाई तो रघनाथराव को एक क्षरण भी चैन से नहीं बैठने देती थी। किसी काररण से क्यों न हो, भ्रन्त में, रघुनाथराव के ग्रसन्तोष ने खुल्जमखुल्ला विद्रोह का रूप धारण कर लिया ग्रौर पाँच वर्ष पहले का समय चक्र उलटा घूम गया श्रर्थात् श्रब की बार माधवराव का पराभव हुम्रा म्रोर उन्हें पूना के शानवार बाड़े में कैद कर दिया गया । माधवराव म्रौर नाना फड़नवीस का मन पहले से ही मिला हुन्ना था न्नीर रघुनाथराव का गैरमुरसहो-पन नाना फ़ड़नवीस को रुचता नहीं था। इसीलिये रघनाथराव के पराभव करने के काम में माधवराव को नाना फड़नवीस की सहायता मिला करती थी तथा माधवराव जब चढ़ाई पर जाते थे, तब रघुनाथराव की देख-रेख का काम नियमानुसार इन्ही नाना फड़नवीस को ही सम्हालना पड़ता था। इसलिये रघुनाथराव स्रौर नाना फड़नवीस के बीच में जो मनमुटाव हो गया था वह कभी भी दूर न हो सका। अपन्त में, जब माधवराव मरने लगे, तब उन्होंने रघुनाथराव को कैद से छोड़ दिया ग्रीर नारायरा-राव का हाथ उनके हाथ में देकर मन से सब द्वेष निकाल डालने भ्रौर नारायराराव पर प्रेम रखने को प्रर्थना क्ली। मृत्यु-शय्या पर पड़े हुये मनुष्य की प्रार्थना कोई भी

प्रस्वीकार नहीं कर सकता, श्रत: रघुनाथराव ने भी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और महत्वकांक्षा तथा ग्रपनी स्त्री ग्रानन्दीवाई की घूर्तता पर ध्यान न देकर वे नारायण राव पर प्रेम रखने लगे। उनके लिये यह बात भूषणावत हुई। कितने ही दिनों तक काका भतीजे, सोते भर श्रलग थे, भोजन-पान, उठना-बैठना ग्रादि सब साथ ही करते थे, परन्तु दुर्भग्य से यह स्नेह ग्रधिक दिनों तक न टिक सका। पेशवाई के समय केवल खोटे सलाहगीरों से ही नहीं घिरे हुए थे, बल्कि नारायणराव की भी यही दशा थी। नारायणराव जितना ही कोधी था उतना ही कानों का कच्चा भी था इसीलिए लोगों के बहकाने पर उसने रघुनाथराव से मन फरे लिया ग्रौर उन्हें तथा उनकी स्त्री को कारावास में डाल दिया। नाना फड़नवीस ग्रौर सखाराम बापू इस काम के विरुद्ध थे परन्तु उन लोगों की कुछ भी न चली ग्रौर इस कलह की ज्वाला फिर भदीप्त हो गयी। रघुनाथराव के पक्षपातियों ने नारायणराव को कैद करने का निश्चय किया, ग्रौर ठीक उसी समय पर ग्रानन्दीवाई, गारद के कुछ लोगों तथा नारायणराव से द्वेष करने वाले कुछ प्रभुग्रों से मिलकर, कैद करने के षड़यंत्र में शामिल हो गयी ग्रौर इस तरह नारायणराव का करल ता० ३ ग्रगस्त १७७३ को कर दिया गया।

गद्दी लेने की ग्रभिलाषा के कारण भतीजे के खून करने का ग्रारोप जब बन्दीगृह में पड़े हुए रघुनाथराव पर किया गया तो उसके सम्बन्ध में जनता की बची हुई
थोड़ी बहुत सहानुभूति भी नष्ट हो गई। उस समय नाराप्रण्राव की स्त्री गर्भवती
थी, श्रंत: वंश चलने की ग्राशा लोगों को होने लगी। सर्व साधारण ने रघुनाथराव
को ग्रपराधी समक्त कर गद्दी से उसका स्पर्श न होने देना ही ग्रच्छा समका। ग्रानन्दी
बाई को जब यह समाचार मिला कि नारायण्रराव की स्त्री गर्भवती है ग्रौर पुत्र होना
संभव है, तब वह नारायण्रराव के किये गए खून को निष्फल समक्तने लगी। किन्तु वह
इतने से ही हताश न हुई। उसने पहले तो नारायण्राव की स्त्री को ग्रौर फिर प्रसृति
होने पर उसे तथा उसके पुत्र सवाई माधवराव को मारने के ग्रनेक प्रयत्न किए, जो
थोछे से प्रगट हुए। इन कारणों से रघुनाथराव पर जनता का द्वेष ग्रौर ग्रधिक हो गया
ग्रौर इसलिये नारायण् राव के मरने के तेरह दिन बाद जो बारह भाइयों का गुट बन।
उसे दिन पर दिन पुष्टि ही मिलती गयी। उस समय कार्यभारियों ने गंगाबाई के नाम
से सनद देना ग्रौर पहले के समान नारायण्राव के नाम का सिक्का जारी रखा।

रघुनाथराव के चढ़ाई पर जाने के कारए। बारह भाई के गुट्ट को विशेष बज़ मिला। रघुवाथराव के साथ जो सरदार गये थे उन्हें भी नाना फ़ड़नवीस ने फोड़ लिया था ग्रीर वे विद्रोही सरदार एक-एक करके कुछ न कुछ बहाने बना कर पूना लीट ग्राये। रघुनाथराव को जब बारह भाई के गुट के समाचार मिलें तब वह चढ़ाई का काम छोड़कर फौज के साथ पूना लीट ग्राया। रघुनाथराव को लीटते देखकर

नाना फड़नवीस ने ध्यम्बकराव दामाबेटे ग्रीर हरिपन्त फड़के को फौज के साथ रघुनाथराय का सामना करने को भेजा। दोनों ग्रीर से पंढरपुर के पास कासेगांव में युद्ध हुग्रा जिसमें व्यम्बकराव की हार हुई ग्रीर वह स्वयं भी मारा गया। बारह भाई के पहले ही प्रयस्त में यह 'प्रथम ग्रासे मिक्षकापात:, होता देख नाना फड़नवीस की हिम्मत कुछ कम हुई, परन्तु हरिपन्त फड़के को जीता देखकर उन्हें तथा सखा-रामबापू को यह ग्राशा बनी रही कि ग्रपने काम में एकदम ग्रसफलता ग्राना जरा कठिक है ग्रीर उनकी यह ग्राशा शीघ्र ही सफल भी हुई। हरिपन्त फड़के ने उधर फिर सैन्य-संग्रह करके सावाजी भोंसले तथा निजाम ग्रली की मदद से रघुनाथराव पर फिर चढ़ाई की। इस नई फीज को ग्राते वेखकर रघुनाथराव पूना का मार्ग छोड़कर बुरहानपुर भाग गये। इधर तारीख १८ ग्रप्रौल सन १७७४ को गंगाबाई के पुत्र उत्पन्न हुग्रा। इससे ग्रब बारह भाई के प्रयत्न को ग्रीर भी ग्रधिक बल प्राप्त हो गया। इस नवीनोत्पन्न पेशवा का नाम "सवाई माधवराव" रखा गया ग्रीर उसी के नाम से धड़ाके के साथ पेशवाई शासन का कार्य चलाया जाने लगा।

इस समय रघ नाथराव की तरफ पूना में मोरोवा फडनवीस, रायरीकर ग्रीर पुरन्दरे ये तीन सरदार थे। मोरोवा की सहायता से रघ ताथराव ने सवाई माधवराव ग्रीर उनकी माता गंगाबाई को पुरन्दर नामक किले के ऊपर तथा नीचे पकड़ने का प्रयत्न किया; परन्तु वह सिद्ध न हो सका। रघुनाथराव उस समय उत्तर हिन्दुस्तान की ग्रोर था, इसलिए नाना फड़नवीस को सिन्धिया ग्रीर होलकर की म्रावश्यकता थी भ्रौर उसके मिलने की उन्हें स्राशा भी थी; क्योंकि माघवराव पेशवा के ही समय में महादजी सिन्धिया को सरदारी मिली थी ग्रौर उन्हीं की कृपा से सिंघिया ने प्रतिष्ठा प्राप्त की धी भ्रौर होलकर महादजी सिंघिया की सलाह से तथा उनसे मिलकर चलते थे श्रयात् सिंधिया की मदद मिलने पर होलकर की सहायता भ्राप से भ्राप मिल सकती थी। नाना फडनवीस के ग्राज्ञानसार इन दोनों सरदारों की सहायता उन्हें मिली तो सही, परन्तु रघुनाथराव के पराभव करने में वे नाना फड़नवीस के समान उत्सुकता प्रगट नहीं करते थे, क्योंकि पेशवाई के भगडे से महादजी सिधिया अपना प्रभाव बढाने का लाभ सहज में ही उठा सकते थे। इसके सिवा सिधिया ग्रीर नाना फड़नवीस में पेशवा सरकार के हिसाब के सम्बन्ध में जो ऋगड़ा चल रहा था उसका भी परिग्णाम प्रगट नहीं हुम्रा था। महादजी सिंधिया पेशवाई के सरदार थे; उन्हें जो प्रान्त वसूली के लिये दिया गया था, उसकी वसूली करके म्रौर उसमें से अपनी फौज का खर्च काटकर शेष रुपये उन्हें पेशवा सरकार के यहां जमा कराना पड़ता था। नाना फड़नवीस थे पेशवाई के प्रर्थ-सचिव। उन्हें राज्य के प्रर्थ विभाग का सम्पूर्ण प्रबन्ध करना ग्रौर सब सरदारों से हिसाब लेना पड़ता था। महाद जी सिन्धिया ने चार सांल का हिसाब नहीं दिया था इसी सम्बन्ध में प्रथं-सचिव नाना फड़नवीस स्रोर महादजी सिंधिया में भगड़ा चल रहा रहा था । यही कारएा था जिससे रघुनाथ-राव के पीछे ही लगे हुये हरिपन्त फड़के भी सेना के साथ मालवा में घुसे परन्तु सिंधिया स्रोर हो तकर की स्रनुमित के बिना उनके प्रान्त में रघुनाथराव को पराजित करना हरिपन्त के लिये कठिन था। हरिपन्त फड़के को मालवा में स्राते देख महाद जी सिंधिया ने तुरन्त ही रघुनाथराव से संधि करने का राजनैतिक कार्य प्रपने हाथों में ले लिया स्रोर रघुनाथराव से संधि के विषय में बात चीत करना प्रारम्भ कर दिया। रघुनाथराव ने स्रपनी शतें प्रगट करने में बहुत स्रानाकानी की। रघुनाथराव ने कहा कि "पहले फौज के खर्च के कारएा जो ४-७ लाख रुपयों का कर्ज मुभ पर हो गया है, वह मुभे दिया जाय तब मैं सिंधिया की मार्फत स्थायी सिन्ध करूँगा, परन्तु यह रघुनाथराव का बहाना मात्र था। वह चाहता था कि हरिपन्त से रुपये मिल जाने पर स्रयोध्या के नवाब शुजाउद्दोला के पास चला जाऊँ। परन्तु सिंधिया ने उन्हें इस काम से रोका, तब वे दक्षिएा की स्रोर जाने को तैयार हुए। साथ में सिंधिया स्रौर होलकर भी थे। जब हरिपन्त ने देखा कि रघुनाथराव को मुगल स्रौर भोंसले की सहायता नहीं मिल सकती, तब उन्होंने भी रघुनाथराव को बरार प्रान्त में जाने की स्राज्ञा दी।

रघुनाथराव दक्षिण को सीधी तरह से नहीं ग्रा रहे थे। उनकी ग्रोर से कुटिल-नीति के प्रयत्न जारी ही थे। सिंधिया भी यही चाहते थे; क्यों कि उन्हें नानाफड़नवीस से अपनी शर्ते मंजूर करवानी थी श्रीर वे रघनाथराव के पूना पहुँचने के पहले ही मंजूर हो सकती थीं। इसलिये सिधिया ने प्रपने वक्केल पुरन्दरे को कार्य-भारी के पास भेजा ग्रौर रघुनाथराव तथा ग्रपने सम्बन्ध की सब शर्ते उससे स्पष्ट रूप से स्वीकार करवा लीं। उनमें रघुनाथराव को दस लाख रुपये की जागीर ग्रौर तीन किले सथा सिधिया को खर्च के बदले में एक लाख रूपये ग्रौर खिन्दखेड, प्रभृति ग्राम उपहार में देने ग्रादि की शर्तों के ग्रनुसार रघुनाथराव को स्वाधीन करने के लिये सिंधिया ने कारभारियों को उत्तर हिन्द्स्तान की भ्रोर बुलाया। वे लोग भी इस भगड़े को मिटाने के लिये ब्रातुर हो रहे थे, ब्रत: उन्होंने फिर मुगल ब्रौर भोंसले को ब्रपने सहायतार्थ बुलाकर खानदेश का रास्ता पकड़ा। यह देखकर रघनाथराव ग्रीर नई शर्ते करने लगे तथा सिंधिया की शिथिलता से लाभ उठाकर फिर उत्तर की भ्रोर रवाना हए । इस पर कारभारियों को निराशा हुई ग्रौर वे ग्रपने साथ की सेना को हरिपन्त की सहायतार्थ भेजकर वे पूना लौट गये। रघुनाथराव के साथ उनकी स्त्री स्त्रानन्दी बाई भी थीं। उस समय वह गर्भवती थीं। उसे साथ लेकर शीघ्रता से मार्ग तय हो नहीं सकता था, म्रत: उसे धार के किले में ठहराकर ग्रीर उसकी रक्षा का प्रबन्ध करके ग्राप भागने के लिये निश्चिन्त हो गये । वे धार से उज्जैन गये; परन्त्र जब वहां भी हरिपन्त को म्रपने पीछे म्राते देखा तो पश्चिम की म्रोर मुड्कर गुजरात में घुस गये म्रौर

बड़ोदां चले गये। हरिपन्त, रघुनाथराव के पीछे ही लगा हुन्ना था। उनके साथ-साथ संधि की बातचीत करते हुए सिंधिया और होलकर भी थे और इस तरह सब मराठा-मग्डली छुपा छुपौवल का खेल खेल रही थी। बड़ोदा में रहना सुरक्षित न समक रघुनाथराव ग्रहमदाबाद की ग्रोर रवाना हुए। हरिपन्त ने भी उनका पीछा वहाँ फिर किथा ग्रौर महीनदी के किनारे उससे जा मिला। बस युद्ध होने का समय ग्रा गया। इतने में हो सिन्धिया ने बीच में पड़कर संधि की बातचीत ग्रारम्भ कर दी। नदी के दोनों किनारे पर दोनों ग्रोर की सेना सत्रह दिन तक पड़ी रही; पर कुछ सार नहीं निकला।

पेशवाई के भगड़े के मूल कारण रघुनाथराव की स्थित इस समय बड़ी ही करुणाजनक थी। नारायणराव का वध होने के कारण बारह भाई ने उन्हें निकाल दिया था। जब रघुनाथराव ने देखा कि मेरी सहायता करने को कोई भी तैयार नहीं होता, तब उन्होंने ग्रंग्रेजों का ग्राश्रय लेने का विचार किया ग्रौर धार में साथ की सब बीज वस्तु रखकर गुलरात का रास्ता पकड़ा। खम्भात से भावनगर होकर जलमार्ग के द्वारा ता० २३ फरवरी सन १७७५ को वे सूरत पहुँचे। ग्रंग्रेज ग्रधिकारियों ने उनका खूब ग्रादर-सत्कार किया, परन्तु उन्हें जो धन की ग्रावश्यकता थी वह ग्रंग्रेज थोड़े ही पूरी कर सकते थे। उन्होंने सूरत में कर्ज लेने का विचार किया; परन्तु इसके लिये भी कोई सेठसाहुकार तैयार नहीं हुग्रा। इधर ग्रंग्रेजों ने संधि करने की शोधता की ग्रौर ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को स्वयं जामिन होकर तो कर्ज दिलाना दूर रहा, उल्टे यह कहने लगे कि तुम्हारे पास जो छ: लाख के जवाहिरात हैं उन्हें जब हमगरे पास संधि की जनानत के तौर पर रक्खोंगे तब हम संधि करेंगे। लाचार होकर रघुनाथराव ने ग्रंग्रेजों से संधि की जसकी मुख्य मुख्य शर्ते इस प्रकार थीं—

- (१) श्रंग्रेज श्रौर मराठों से जो पहले संधि हो चुकी हैं उसे रघुनाथराव भी मान्य करें।
- (२) भ्रंग्रेज भ्रभी पन्द्रह सौ भ्रौर फिर शीघ्र ही पचीस सौ सेना रघुनाथराव को सहायतार्थ दें।
- (३) इस सेना के ध्यय के लिये रघुनाथराव, सब साध्टी द्वीप, मराठों के स्रिधकार का उसका ग्राश्रित प्रदेश ग्रीर उसकी ग्रामदनी, गुजरात के जम्बूसर ग्रीर ग्रीलफड़ नामक परगने, कारंजा, बम्बई के पास वाले कान्हेरी प्रभृति द्वीप, वड़ोदा के गायकवाड़ की मार्फत भड़ोच शहर ग्रीर परगने से वसूल होने वाली ग्रामदनी, ग्रंकलेश्वर की ग्रामदनी में से प्रतिवर्ष पचहत्तर हजार रुपये तथा ग्रंग्रेजों की फीज के खर्च के लिये डेड़ लाख रुपये मासिक दें। इन डेड़ लाख रुपयों के लिये गुजरात के चार परगने जमानत के तौर पर दिये जायं।

- (४) बंगाल ग्रौर कर्नाटक की ग्रंग्रेजी जागीर पर मराठे भी न चढ़ाई करें।
- (४) ऊपर की शतों के अनुसार देने के लिये स्वीकृत किया हुआ प्रान्त संधि के दिन से ग्रंग्रेजों के अधीन किया जाय ग्रीर यदि रधुनाथराव तथा पूना के दरबार में संथि हो जाने से युद्ध करने का ग्रवसर प्राप्त न हो,तो भी यह समभा जाय कि ग्रंग्रेजों ने संधि के अनुसार सहायता की है ग्रीर इसके बदले में ऊपर लिखा हुआ प्रान्त उन्हें सदा के लिये दिया हुआ समभा जाय।

तदनसार संधि हो जाने पर बम्बई वालों ने कर्नल कीटिंग को रघुनाथराव के सहायतार्थ भेजा। कीटिंग ग्रीर रघुनाथराव की मुलाकात सूरत में फरवरी के ग्रन्त में हुई ग्रौर तुरन्त ही खम्भात से १६ मील दूरी पर दारा नामक स्थान पर रघुनाथराव ग्रौर श्रंप्रेजों की पचास हजार सेना एकत्रित की गई । इधर हरिपन्त के पास सेना बहुत कम रह गयी थी; क्योंकि सिन्धिया ग्रौर होलकर मालवा को लौट गये थे ग्रौर शेष बची हुई सेना भी बहुत दिनों से वेतन न मिलने से हतोत्साह हो रही थी। ऐसी स्थिति में हारास नामक स्थान में दोनों सेनाग्रों की मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में हरिपन्त को हार हुई; परन्तु कुछ ग्रंतिम परिगाम न निकल सका, क्योंकि वर्षः-ऋतु ग्रा जाने के कारए। कींटिंग हरिपन्त के पीछे न लग डभोई में वर्ष:-ऋतु की छावनी डालकर रहने लगे। पेशवा की सेना को यह अवकाश मिल जाने से रघुनाथराव की बड़ी हानि हुई क्योंकि बम्बई के म्रंप्रेजों ने जो रघुनाथराव से संधि की थी उसके समाचार जब कलकत्ता पहुँचे तब कलकत्ते के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिग्ज ने इस सींध को ग्रमान्य ठहराया-। सन १७७४ के रेग्युलेशन एक्ट के ब्रनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के स्वत्व मिल चुके ये ग्रौर दूसरे प्रान्तों के गवर्नरों पर उनका ग्रधिकार चलने लगा था। परन्तु इस बात को हुए एक ही वर्ष बीता था, इसिलये ग्रन्य गवर्नर को पहले के समान स्वतंत्रता से काम करने का श्रभ्यास छुटा नहीं था। इसी श्रभ्यास के वश होकर बम्बई के म्रंग्रेजों ने रघुनाथराव से संधि कर ली थी म्रौर कलकते के गवर्नर जनरल के मंजूरी की भ्रावश्वकता नहीं समभी थी । यदि कलकता में समाचार पहुँचने के पहले ही यहाँ भटपट पेशवा से युद्ध हो गया होता ग्रौर उसका परिएगम श्रंप्रेजों के श्रनुकुल होकर रघुनाथराव पूना की गद्दी पर बैठता तो कदाचित बात दूसरी ही होती भ्रीर कलकत्ते वाले भी इस बात से लाभ उठाने को तैयार हो जाते; परन्तु यहाँ तो बात ही दूसरी थी। एक सम्पूर्ण मराठी सेना से लड़ने का यह प्रशंग था, दूसरे सम्पूर्ण भराठे सरदार पूना दरबार के श्रन् गूल थे श्रौर रघुनाथराव के पास भी श्रधिक सेना नहीं थीं। फिर बम्बई के ग्रंग्रेजों की ग्रार्थिक स्थित भी ग्रच्छी नहीं थी। ऐसी स्थिति में कोई किसी के लिए और किसी युद्ध की घघकती ग्रग्नि में क्यों पड़ेगा ग्रौर फिर ऐसे व्यक्ति को जिस पर सम्पूर्ण जगत ने भ्रपने ही भतीजे का खून करने का प्रपराध लगाया हो, राज्य दिलाने के लिये भला कौन युद्ध करना चाहेगा ? यद्यपि यह ठीक है कि वारन होंस्टाज सत्य ग्रीर न्याय की मूर्ति नहीं थे, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि रघुनाथराव का पक्ष लेने का बम्बई वालों का कार्य उन्हें उचित नही प्रतीत हुमा। इसी लिये उन्होंने युद्ध बन्द करने की ग्राज्ञा बड़ी शीघ्रता से चारों ग्रीर भेज दी ग्रीर प्रपना एक वकील संधि करने के लिए पूना दरबार में भेजा। इस बात से बम्बई वालों के मुंह पर ग्रच्छा तमाचा लगा ग्रीर उन्हें रघुनाथराव से कुछ कहने में लज्जा मालूम होने लगी। उन्होंने कर्नल कीटिंग द्वारा रघुनाथराव को कहलवाया कि "यद्यपि बात यहाँ तक ग्रा गई है, तो भी हम तुम्हें शक्ति भर सहायता हेंगे। यदि संधि करने का भी मौका ग्राया तो हम उन शर्तों पर ही संधि करों जिनसे तुम्हारा हित होगा ग्रीर ग्रिधक तो नहीं ग्रपने यहाँ निर्भर रहने के लिये उत्तम स्थान तो ग्रवश्य देंगे।" इस निराशाजनक समाचार का प्रभाव रघुनाधराव पर क्या पड़ा होगा इसकी कल्पना सब कोई सहज में कर सकते हैं।

श्री युत राजवाडे ने "मराठों के इतिहास के साधन" नामक पुस्तक का जो बारहवाँ खंड प्रकाशित किया है उसमें रायरीकर के दफतर के उस समय से सम्बन्ध रखने वाले ग्रनेक पत्र छपे हैं जिसमें से कुछ पत्र तो रघुनाथराव के हैं भ्रौर कुढ़ वे हैं जो ग्रंग्रेजों के यहाँ रहने वाले रघुनाथराव के वकील ने रघुनाथराव को लिखे हैं। इन पत्रों के पढ़ने से इस वात का स्पष्टीकरएा भली प्रकार हो जातां है कि. ग्रंग्रेजीं के म्राश्रय में जाने पर रैघुनाथराव की स्थिति कितनी विषम हो गई थीं। कलकत्ते वालों की श्राज्ञा से युद्ध बन्द हो जाने के कारण रघनाथाराव के कार्य में बहुत भारी धका लगा; परन्तु बम्वई वालों ने पहले बहुत धीरज बंधाया श्रौर कहा कि ''इसी काम के लिये यहाँ से पत्र देकर टेलर साहब को कलकत्ते भेजा है; वहाँ २० दिन में पहुँचेगे ग्रौर जाने के डेढ़ मास बाद फिर युद्ध करने की ब्राज्ञा लेकर पत्र लिखेंगे ।" इस तरह पहले धीरज बंधाया । उस समय रघुनाथराव के वकील ने लिखा था कि "जनरल साहब ने जो हाथ श्रीमन्त का पकड़ा है उसे वे कभी न छोड़ेंगे, श्रीमन्त के पक्ष का समर्थन श्रवश्य होगा । श्रीमन्त चिन्ता न करें । बम्बई वालों को श्रपने स्वाभिमान-रक्षा की चिन्ता है । नवीन जनरल बिलायत से रवाना हो चुका है । वह पन्द्रह-बीस दिन में बम्बई श्रा पहुँचेगा । श्रीमन्त की द्रोर से जो लाभ होगा वह नये जनरल साहब को होगा यहाँ से न होगा" । रघुनाथराव को यह भूठी ब्राज्ञा भी दिलायी गई कि "किसी चतुर मनुष्य को विलायत भेजा जाय, तो ब्राठ-दस मास में सब पक्का प्रवन्य हो जायगा।" इधर यह जनश्रुति फैली थी कि गंगाबाई के जो लड़का हुआ था वह तो मर गया है; परन्तु उसके स्थान पर दूसरे बनावटी लड़के को रखकर सवाई माधवराव के जन्म होने की घोषणा की गई हैं। गंगाबाई के साथ ग्रन्य पाँच गर्भवती स्त्रियां इसी ग्राज्ञा

से रखी गयी थीं। इन बातों से रबुताथराव को गद्दी पर हक क्रोर भी प्रबल हो गया है. यह कहने का स्राधार संग्रेजों को मिल गया स्रोर इससे संग्रेजों का साथ करने का फल व्यर्थ नहीं जायेगा, ऐसी म्राशा रघुनाथराव को होने लगी। परन्तु।फिर दिन पर दिन यह क्राज्ञा कम भी होगे लगी; क्योंकि एक तो रघुनाथराव के पास स्वत: क्रपना पैसा बिलकुल नहीं बचा था, दूसरे गायकवाड़ से जो वसुली होती थी वह भी ग्रंग्रेजों के पास नहीं ग्राती थी। वे तो कभी गोविन्दराव ग्रीर कभी फतर्हांसह से मिलकर ग्रपना वसूली करने का काम निकाल लिया करते थे। गुजरात प्रान्त में जो परगने दिये थे उन्हें भी वे लेकर बैठ गये थे, परन्तु रघुनाथराव के खर्च का कुछ भी प्रबन्ध न करते थे। ग्रपने पास की सेना के बल पर बड़ोदा शहर को लेने का विचार रघ़नाथराव ने किया भी तो उसमें लोग ग्राड़े ग्रांगवे। ग्रव वर्षि उनसे लड़ाई छेड़ी जाती तो ग्रागे की सलाह घूल में मिल जाती। वेतन न मिलने से सेना के कुछ लोग भी जाने की तैयारी करने लगे। उधर कलकत्ते से स्राध्विन के स्रन्त तक यद्व फिर प्रारम्भ करने के समाचार ग्राने वाले थे; परन्तु कार्तिक समाप्त होने पर भी पत्र का कहीं पता न था। नर्मदा के तीर पर कहीं मुभीते की जगह देखकर रघुनाथराव ने रहने का विचार किया परन्तु कर्नल कीटिंग यह भी नहीं करने देते थे। वे सेना के सहित जाने का ग्राग्रह करते थे। रघुनाथराव ने एक पत्र में लिखा है कि "तमदा तट पर रहने नहीं देते ऐसी श्रघबीच की स्थिति में श्रा पड़ा है। जनरल लोग भीतर हो भीतर क्या लिखते हैं यह भी समभ में नहीं स्राता, तो भी जनरल स्रादि चालाक स्रोर हमारे हितेषी हैं यह जानकर मैं रवाना होता हूँ। फिर इक्वरेच्छा बालीयसि।" स्राधा मार्ग-षोर्ष मास चला गया, परन्तु कलकत्ते से कोई उत्तर नहीं ग्राथा। तब बम्बई वालों से रघुनाथराव के वकील ने कहा कि" यदि बंगाल वाले तुम्हारी नहीं मुनेंगे, तब तुम क्या करोगे ? हमें तुम्हारे विश्वास पर धोखा तो नहीं खाना पड़ेगा ?" परन्तु बम्बई वालों ने कहा--''सुनेंगे क्यों नहीं ? ग्रवश्य सुनेंगे । चिन्ता मत करो ।'' वे इस प्रकार ग्राश्वासन देते रहते थे परन्तु ये ग्राव्वासन शीघ्र ही निष्फल सिद्ध हुए, क्योंकि फाल्गुन मास के लगभग बंगाल वालों के वकील साहब ने पूना पहुँच कर बारह भाई से संधि कर ली भीर उसके समाचार बम्बई वालों को भेज दिये । इस सन्धि की मुख्य शर्त रघुनाथराव को बारह भाई के ग्रधीन करने की थी। जब यह शर्त बम्बई वालों ने जानी होगी तब रघुनाथराव पर प्रगट करते समय उन्हें कैसी कठिनाई पड़ी होगी इसका अनुमान पाठक गए। स्वयं कर लें । रघुनाधराव भी यही समभने लगे कि बम्बई वालों ने हमसे विश्वासघात किया ग्रॉर उनके मंह से यह उदगार सहज ही में निकले कि-" ग्रंग्रेजों के घर रहते हुए भी हमें ये बारह भाई के म्रधीन कर कैद करवाते हैं। इसलिए यह बात ग्रंग्रेजों के लिये ग्रभिभानपूर्ण नहीं है।" रद्यनाथराव ग्रंग्रेजों से पूछने लगे कि ''तुमसे कुछ नहीं होता न सही; पर चुपचाप तो बैठो ग्रीर कहो कि इस तरह तटस्थ रहने का क्या लोगे ?" वे विचारने लगे कि वर्ष दो वर्ष गुजरात में ध्यतीत कर अपने उद्योग से जो मिलेगा उसी पर निर्वाह करेगे। एक बार यह भी विचार किया कि भड़ोंच के पास रएगढ़ में नर्मदा-तट पर रहकर वर्ष-दो वर्ष स्नान-संध्या में व्यतीत करूं ग्रीर इस बीच विलायत तथा भारत में बारह भाई के शत्रु से कुछ राजनैतिक अगड़े करवा कर ग्रपने भाग्य की परीक्षा करूं, परन्तु वहां रहना सम्भव नहीं था; क्योंकि कलकत्ते वाले ग्रंग्रेजों की ग्राज्ञा से संधि हो जाने पर रघुनाथराव को सेना के साथ गुजरात में ग्रपना ग्राश्रित बनाकर प्रथवा सम्मति से रहने देने का ग्रधिकार बम्बई वालों को नहीं था । इस पर रघुनाथराव सिर पीटकर रह गये । उन्होंने एक स्थान पर लिखा हे कि " ग्रंग्रेजों को उदार ग्रौर बलवान समभकर उनका ग्राश्रय लिया था; परन्त भाग्य ने वहां भी धोखा दिया। श्रब जनरल को क्या दोष दिया जाय ? जो होना है सो होगा ही ! सब में श्रेष्ठ ग्रंग्रेजों को शामिल कर शत्रु को प्राय: ग्राधा पराजित भी कर दिया, तो भी जब धक्का बैठा, तो श्रव वैराग्य धारण करना ही उचित है।" रघनाथराव के मन में था कि कम्पनी के प्रधिकार के किसी एक स्थान को देखकर वहाँ रहें क्योंकि कोपरगाँव में रहना तो एक प्रकार से बारह भाई की कैद में ही रहना था। परन्तु उनका यह बिचार भी पूरा न हो सका स्रौर इतना ही नहीं; किन्तु रघुनाथ राव के जो छ; लाख के जवाहिरात ग्रंग्रेजों के पास थे उन्हें भी बारह भाई के देने की कार्त ग्रप्टन साहब ने पूना दरबार से की थी। रघुनाथराव को यह तो ग्रन्याय की परमावधि ही प्रतीत होने लगी श्रीर वे पूछने लगे कि "हमारे जवाहिरात देने वाले श्राप कौन हैं ?" परन्तु उन्होंने अपने आपसे यह नहीं पूछा कि अंग्रेजों के बारह भाई से संधि कर लेने पर यह प्रश्न पूछने वाले रहानाथराव भी कौन होते हैं। शक सम्बत् १६९८, चैत्र बदी चतुर्दशी के पत्र में निराश होकर रघुनाथराव ने इस प्रकार उदगार निकाले हैं " सब सलाह धूल में मिल गयी। श्रंग्रेजों की प्रतिकूलता के कारण सब संकट सिर पर ग्रा पड़े हैं। ग्राज तक ग्रंग्रेजों की यह ख्याति थी कि इन्होंने जिसका पक्ष लिया उसे कभी न छोड़ा; परन्तु हमें तो बहुत घोला दिया श्रीर हमारे साथ विश्वासघात, दगाबाजी स्रौर बेईमानी की । इनके द्वारा हमारे सम्बन्ध में ऐसा दगा हुस्रा है जैसा किसी को भी न हुम्रा होगा।" यह ऐसा समय था कि रघुनाथराव को यह नहीं सूऋता था कि कहाँ जावें ग्रौर कहाँ रहें। यदि जहां थे वहाँ से हटकर जाते तो मुल्की सिपाही वेतन के लिये जान खा जाते ग्रौर यदि जहां के तहां रहते, वह भी ग्रसंभव, क्यों कि ग्यांवियर भ्रौर कीटिंग ने भ्राकर यह स्पष्ट कह दिया था कि ''तुम्हारे रहने के कारए। सेना को परिश्रम करना पड़ता है। फड़के की सेना तुम पर श्राक्रमरा कैरने वाली है। हम तुन्हारी सहायता नहीं कर सकते ग्रीर यदि सेना सहित तुन्हें रखते हैं तो हमें बदनामी उठानी पड़ती है। इसलिये आप यहाँ से रवाना होकर जिस तरह बने ग्रपना बचाव करें। ग्राप ग्रपनी सेना को बचायें, हमारे भरोसे न रहें। यदि ग्राप शहर में भ्राना चाहते हैं तो दो सौ मनुष्य से ग्रधिक हम नहीं ग्राने देंगे।"

जब कर्नल ग्रप्टन पूना जाकर कारभारियों से सन्धि की बातचीत करने लगे, तब पहले तो कारभारियों ने कर्नल साहब को सहायता नहीं दी ग्रौर यही कहा कि बम्बई वालों ने निष्प्रयोजन हमसे भगड़ा किया है, इसिलये साष्टी ग्रौर उसके साथ में लिया हुग्रा सब प्रदेश हमें दो ग्रौर रघुनाथराय का पक्ष बिना किसी शर्त के छोड़ो, तब हम सन्धि करेंगे। परन्तु ग्रंग्रेजों के वकील को यह ग्रनान्य था। ग्रत: पहले तो यह सन्धि होने की ग्राशा ही टूट गयी ग्रौर तारील ७ मार्च सन १७७६ को कलकत्ते वाले ग्रंग्रेजों ने बम्बई वालों को मराठों से युद्ध करने की ग्राशा देने का निश्चय किया; परन्तु यहां इससे छ: दिन पहले ही ग्रथ त् १ मार्च को ही सब शर्तें ठहर कर पुरन्दर में संघि पर हस्ताक्षर भी हो गये थे। इस सन्धि की मुख्य-मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं—

- (१) ग्रंग्रेजों ने जो साब्टी द्वोप ले लिया है सो उन्हीं के पास रहे ग्रौर यदि कभी वे देने को तैयार हों, तो पेशवा श्रंग्रेजों को तोन लाख की ग्रामदनी का प्रान्त बदले में दें।
- (२) भड़ोंच शहर ग्रौर उसके चारों ग्रोर का जो प्रदेश पेशवा के ग्रधिकार में है वह ग्रर्थात लगभग तीन लाख की ग्राय वाला प्रदेश, मराठे ग्रंग्रेजों को दें।
- (३) म्रंग्रेज रघुनाथराव का पक्ष छोड़कर उनके पास से ग्रपनी सेना हटा लें भौर रघुनाथराव भी ग्रपनी फीज के साथ कोपरगाँव में ग्राकर रहे; उन्हें २४ हजार रुपये मासिक खर्च के लिये दिये जायँगे।

इस सन्धि के अनुसार मराठों का लगभग छ: लाख वाधिक आमदनी वाला प्रवेश अंग्रेजों के अधिकार में चला गया; परन्तु गृह-कलह मिटाने और अपने राजनैतिक कायों में जो दूसरे के प्रवेश होने का भय था उसे दूर करने के अभिप्राय से उन्होंने यह छ: लाख रुपये का प्रान्त देकर सन्तीष धारणा किया था; पर अंग्रेजों को इस सिन्ध से सन्तोप नहीं हुआ। उन्हें छ: लाख की आमदनी का प्रदेश प्राप्त करने की अपेक्षा मराठों से लड़ने के कारणभूत रघुनाथराव को अपने हाथ में रखने की इच्छा अधिक थी। वे पुरन्दर की संधि के अनुसार तीन लाख का प्रान्त भी लेना चाहते थे और रघुनाथराव को भी आश्रय देने के लिये तैयार थे। उन्होंने रघुनाथराव को पेशवा के अधीन न कर दस हजार रुपये मासिक वेतन देकर बम्बई में रखा और गुजरात में अपनी कीज भी तैयार रखी। स्वयं गवर्नर वारन हेस्टिंग्ज़ को यह संधि स्वीकृति नहीं थी और इधर बम्बई वालों ने भी कलकत्ते वालों के विरुद्ध इंगलैंड के राजा के पास नियमानुसार म्रापील करने का मार्ग रघुनाथराव को बतलाकर खलबली मचा दी थी। रघुनाथराब ने इंगर्लेंड के राजा को जो पत्र लिखा था उसका ग्रांशय इस प्रकार था—

"मेरा पक्ष सत्य है स्रौर यही बेलकर बम्बई के संग्रेजों ने मुक्ते सहायता देने का बचन दिया था। कर्नल कीटिंग की बीरता के कारण हमने गुजरात में पांच-छः लड़ाइयों में विजय प्राप्त की स्रौर वषा ऋतु के समाप्त होते ही हम पूना पर चढ़ाई करने वाले थे; परन्तु इतने में ही कलकत्ते वालों ने युद्ध रोक दिया। संग्रेजों की सर्वत्र यही नीति है कि एक गर्नर के कोई काम शुरू करने पर दूसरे गर्नर उसे सहायता देकर कार्य-सिद्ध कर लेते हैं; परन्तु मालूम होता है कि वारन हे।स्टग्ज़ को यहां की स्थित का पूर्ण स्रनुभव नहीं हुस्रा है। इसीलिए उन्होंने युद्ध बन्द करने की घोषणा की होगी। यहां संग्रेजों की न्याय प्रियता बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए बम्बई वालों के स्रौर मेरे बीव में जो सन्धि हुई है उसे पूरी करना उचित है। मेरे उपर स्राप का जो प्रेम है उसे ध्यान में लाकर मुक्ते पूना की गद्दी प्राप्त करने के कार्य में बम्बई स्रौर कलकते वाले संग्रेजों की सहायता देने के लिये स्राप छुपा कर स्राज्ञा हें।"

इस पत्र का प्रत्यक्ष में कोई परिएगाम नहीं हुआ। इधर पुरन्दर की सिन्ध के अनुसार अंग्रेजों को काम करते हुए देखकर और रघुनाथराव को आश्रय देने के कारण, रघुनाथराव सम्बन्धी मुख्य शर्त पूर्ण होने तक, पूना वालों ने गुजरात प्रान्त का जो तीन लाख का आमदनी वाला प्रान्त देना स्वीकार किया था वह नामंजूर कर दिया और एक ऐसी स्थित उत्पन्न हो गई थी कि न तो युद्ध ही होता था और न तो संधि की शर्तें ही पूरी होती थीं। परन्तु कलकता-कौंसिल ने यह सिन्ध स्वीकार कर ली थी; इसलिये अंग्रेज उसे एकाएक तोड़ने में असमर्थ थे और उधर नाना फड़नवीस भी यह चाहते और प्रयत्न करते थे कि पुरन्दर की सिन्ध के अनुसार काम हो। रघुनाथराव भी उधर चुप नहीं बैठे थे। वे अंग्रेजों से स्पष्ट कह रहे थे कि या तो सूरत की सिन्ध के अनुसार काम करो या मुभे तुम्हारे आश्रय की आवश्यकता नहीं है। मुभे जैसा स्भेगा वैसा करू गा। बम्बई वालों के लिए भी यह एक लाभदायक बात हुई; क्योंकि रघुनाथराव के आश्रत होकर रहने से उन्हें जो खर्च पड़ता वह बच गया।

दूसरे वर्ष एक नई बात पैदा हो गई। वह यह कि फ्रेंचों ने ग्रपने वकील सेंट त्यूविन के द्वारा दरवार से बातचीत करना प्रारम्भ किया। ग्रंग्रेजों के समान महाराष्ट्र में व्यापार बढ़ाने ग्रौर पेशवाई की राज-व्यवस्था में प्रवेश करने की इच्छा फेचों की भी थी। उस समय फेचों ग्रौर ग्रंग्रेजों की वैराग्नि धधक रही थी ग्रौर जिस तरह ग्रमेरिका में फेचों ने ग्रंग्रेजों के विरुद्ध वहाँ के निवासियों को भड़काया था, उसी तरह यहाँ भी पेशवा को ग्रंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने का फेचों का विचार था। पेशवा ने भी ग्रंग्रेजों, के रघुनाथराव सम्बन्धी ब्यवहार के बदले में फ्रेचों को हाथ में लेना उचित समभा ग्रौर इसीलिये ग्रंग्रेजों का दिल जलाने के लिये जानबूफ कर उनके वकील का

लूब सस्कार किया। यदि उस समय पेशवा ग्रीर फ्रेंचों की स्थायी सन्धि हो जाती तो उसका परिगाम क्या होता थह श्रतुमान करना बहुत कठिन है। कदाचित फ्रेंचों की सहायता से पेशवा ने भ्रपनी कवायद करने वाली पलटनें तैयार कर ली होतीं ग्रौर पेशवा की सहायता से फ्रेंचों ने पूना में एक छोटी-मोटी कोठी खोलकर बम्बई के ब्रास-पास बन्दर प्राप्त किया होता; परन्तु यह सन्धि नहीं हो सकी। इसमें सन्देह नहीं कि उस समय यह जन-श्रुति थी कि नाना फड़नवीस ग्रीर सेंट त्यूविन की परस्पर में सन्धि हो गयी है तथा यह भी खबर थी कि एक दिन नाना फड़नवीस के धर सेंट ल्यूबिन म्रोर मुख्य-मुख्य स्रधिकारी एकत्रित हुए थे श्रौर उन सबके सामने ल्युविन ने बाइबिल की ग्रौर नाना ने गाय की शपथ लेकर संधि निश्चित की थी। उस सन्धि के ग्रनसार यह निश्वय हम्रा था कि ''पेशवा, फ्रेंचों को चील बन्दर दें म्रीर फ्रेंच म्रंग्रेजों से लड़ने के लिये मदद दें।" जिस समय फ्रेंच वकील ग्राता था उसे लेने के लिये हाथी भेजा जाता था ग्रीर स्वयं नाना फडनवीस ग्रीर सखाराम बापू उसका स्वागत करने के लिये डेरे से बाहर ग्राते थे; परन्तु जब ग्रंग्रेजों का वकील ग्राता था तब उसे लेने के लिये कोई-एक दूसरी श्रेणी का सरदार भेजा जाता था। इस प्रकार का भेद-पूर्ण व्यवहार श्चंग्रेजों के ध्यान में नहीं श्राया हो यह बात नहीं; किन्तु यह बहुत सम्भव है कि उनके ध्यान में लाने ही के लिए नाना फड़नवीस ने यह प्रपंच रचा हो । कुछ भी हो, ग्रन्तिम परिएगम देखने पर यही प्रतीत होता है कि पेशवा ग्रीर फ्रेंचों की मैत्री बहुत काल तक न टिकी।

कितने ही ग्रंग्रेज ग्रंथकारों का यह मत है कि यदि उर्स समय पूना के दरबार में फ्रेंचों के पैर जम गये होते, तो मराठों ने सम्पूर्ण भारत पर ग्रंधिकार कर लिया होता। उस समय के बम्बई के ग्रंग्रेज ग्रंधिकारियों को यह भय होने लगा था कि कारोमन्डल किनारे पर जैसी घटना हुई थी, वैसी ही कहीं फ्रेंचों के षड्यंत्र से यहाँ भी न हो ग्रंथांत कारोमन्डल किनारे की तरह बम्बई भी न छोड़ना पढ़े। उनका यह भय उस समय के कागज-पत्रों में भी देखने को मिलता है; परन्तु पूना में फ्रेंचों का पैर जम न सका, क्योंकि एक तो ग्रंग्रेजों ने बम्बई में लगातार सौ वर्षों से ग्रंपने पूरे पैर जमा रक्खे थे; दूसरे ससुद्र-किनारे पर सुरक्षित रीति से जमने के लिए फ्रेचों को ग्रंधिक स्थान नहीं था। नाना फड़नवीस भी यह बात जानते थे। उन्होने ग्रंग्रेजों पर प्रभाव जमाने ग्रौर धाक उत्पन्न करने के लिये फ्रेंचों की ग्रोर ऊपरी मन से ग्रंधिक सहानुभूति दिखलायी होगी। पुर्तगालियों ग्रौर ग्रंग्रेजों का तो उन्हें पूरा ग्रन्थव था ही, ग्रब तीसरे फ्रेंचों के ग्रा जाने से दु:खों के कन्न हो जाने की ग्राशा भी नहीं थी; परन्तु एक का भय दूसरे को दिखाने की नीति उस समय ग्रावद्यक ग्रौर चतुराई से भरी होने से उन्होंने स्वीकार की होगी। एक बार तो ग्रंग्रेजों के वकील ने बम्बई को लिखा था कि नापा फड़नवीस

कहते हैं कि — "हम पूना से सब यूरोपियनों को निकाल देंगे। यदि किसी को वकील के तौर पर दरवार में ग्राने-जाने वाले मनुष्य की जरूरत होगी तो एक कर्मचारी रख देना बहुत होगा।"

उस समय पूना बरबार में प्रवेज होने की स्पर्धा जिस तरह यूरोपियनों में थी. उसी तरह दुदै व से पूना दरबार के दो कारभारियों में भी थी। म्रत: रघुनायराव के पत्रपातियों ने उन्हें पूना लाने के लिये बम्बई के ग्रंपोजों से बातचीत चलाई । इस काम में सलाराम बायू, मोरोवा फडनवीस, बजावा पुरन्दरे भ्रोर तुकोजी होलकर शामिल थे श्रोर ये चारों ही पश्रावशाली पुरुष थे; पर सलाराम बापू का प्रभाव श्रीर ही बढ़कर था, क्योंकि यह पूना दरबार का मुख्य कारभारी था ग्रीर पुरन्दर के सन्धि-पत्र पर पहला हस्ताक्षर इसी का था, नाना फड़नवीस का तो उसके नीचे था। उसी सखाराम-बापू ने जब रयुनाथराव को पूना लाने की बातचीत छेड़ी, तो ग्रपने स्वार्थ के लिए भ्रंग्रेज इसका यह मतलब लगाने लगे कि जब पुरन्दर की सन्धि करने वाला ही यह बात बीत चलाता है, तो हम यही समभते हैं कि पूना-दरबार ही पुरन्दर की सन्धि तोड़ने का प्रारम्भ करता है, ऐसा करने के लिए हमें निमन्त्रण देता है। ग्रंप्रेजों ने श्चाने सभीते के लिए यह भी विश्वास जमा लिया कि सन्धि तोड़ने का दूसरा कारए। क्रे चों के साथ पेशवा का बातचीत चलाना है। उन्होंने यह भी समभ लिया कि नाना-फडनवीस के सिवा ग्रन्य सब कारभारी-रघुनाथराव के पक्ष में होंगे। विलायत से ग्राने वाले पत्रों में भी कम्पनी के मुख्य ग्रधिकारियों ने भी रघुनाथराव के प्रति ग्रपनी ग्रत्-कुजता प्रकट को । उथर विजायत से एक बहुत बड़ा जंगी जहाजों का बेड़ा भी स्ना रहा था इससे भी लाभ उध्या जा सकता था। इन सब बातों पर ध्यान देकर बम्बई के श्चित्रों ने पूना में रहने वाले अपने वकील को सखाराम बापू से गुप्त-रीति से बातचीत चलाने के लिये जिला। इनके कार्य में विघन डालने वाली केवल एक ही बात दीखती थी। वह यह कि सवाई माधवराव को ही नारायराराव के सच्चे ग्रीर सरपुत्र होने के कारण गद्दी का स्वामी मानने में महाराष्ट्र-प्रान्त में किसी को ग्रापित न थी; यहां तक कि स्वयं रवनाथराव के पक्षपाती भी इसके विरुद्ध बोलने को तैयार नहीं थे। थह वेलकर ग्रंग्रेजों ने यही उवित समक्ता कि रघुनाथराव को गद्दी पर बैठाने की ग्रपेका सवाई माधवराव के वयस्क होने तक उन्हीं को कारभारी वनाया जाय; क्योंकि ऐसा करना ग्रन्छा ग्रौर न्यायपूर्ण प्रतीत होगा। ग्रत: श्रंप्रेजों ने ग्रपने वकील को इसी ग्राशय की सूचना दी। ग्रंपोजों को दोनों बातों से लाभ की ही ग्राशा थी। रघुनाथराव को गद्दी पर बैठाने से उन्हें जितना लाभ था उससे उसके कारभारी ही जाने से कुछ कम न था, क्यों कि गद्दी के स्वामी के ग्रल्प-वयस्क होने से ग्रिधिकार कारभारी का ही

होता। इसलिए रघुनाथराव को गद्दी पर बैठाने में साक्षात ग्रन्याय का पक्ष लेकर, भ्रपना काम बिगाड़ना ग्रंग्रेजों ने उचित नहीं समक्षा।

पुरन्दर की सन्धि हो जाने पर भी बम्बई वालों के इस षडयन्त्र को कलकत्ते वाले ग्रंगरेजों ने भी ग्रपनाया। कलकता कौन्सिल के केवल दो सभासद फान्सिस ग्रीर ह्वीलर इस षडयन्त्र के विरुद्ध थे, परन्तु ग्रब वारन हेस्टिंग्ज के विचार बदल गये थे ह पहले उन्हें मराठों के भगड़े में पड़कर पेशवाई से बैर करना उचित नहीं दिखता था. परन्त प्रव उसे इसमें कम्पनी-सरकार का हित दिखलाई देता था। उसे यह ग्राशा थी कि इन अगड़ों में पड़ने से पूरे-दरबार में हमारा प्रभाव स्थायी रूप से जम जायेगा ग्रौर इस कार्य से बिगाड़ करने का कार्य ग्रन्याय पूरा होने पर भी उसे सुभीते का दीखने लगा। वारन हेस्टिंग्ज ने बम्बई के गयर्नर को लिखा कि जब पुरन्दर की सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले एक मुख्य कार्यभारी ने सन्धि की शर्त तोडुने की सूचना स्वयं दी है, तो उस सन्धि के विरुद्ध रघुनाथराव को पूना ले जाना ग्रावस्यक है ग्रीर इस कार्य के लिये बम्बई वालो को दस लाख रुपयों की सहायता देने का निश्चय करके उन्होंने कर्नल लेस्त्री को सेना के सिहताबम्बई को रवाना किया। इधर नाना फडनवीस ने विद्रोही दल के मोरोवा फड़नबीस को कैद करके किले में रखा। बम्बई के श्रंग्रेजों को गुप्त समाचारों से यही पता लगा कि मराठा-शाही में इस समय बहुत दुर्व्यवस्था है। ग्रत: उन्होंने रघुनाथराव को पूना लाने का विचार पक्का कर लिया ग्रौर कलकत्ते से म्राने वाली फौज की प्रतीक्षा न कर ता० २४ नवम्बर सन १७७८ को रघुनाथराव से नवीन सन्धि की, भ्रौर दूसरे ही दिन कर्नज एगर्टन को पांच सौ गोरे भ्रौर दो हजार देशी सैनिक देकर बम्बई बन्दर से रवाना भी कर दिया तथा स्नावश्यकता पडने पर राजनैतिक बातचीत करने के लिये जानकार नाक तथा टामस मास्टिन नामक दो सिविल ग्रधिकारियों को भ्रपना प्रतिनिधि बनाकर सेना के साथ भेजा।

कर्नल एगर्टन की यह सेना पनवेल में उतरकर ग्रौर वहाँ से घाटियों में से होती हुई २४ दिनों में खएडाले तक ग्रा पहुँवी। नाना फड़नवीस को ग्रंग्रेजों के समाचार प्रतिक्षण मिला करते थे। इस समय उन्होंने ग्रयना सब भरोसा सिंधिया पर रख कर ग्रौर उन्हें बुरहानपुर देना स्वीकार करके सेना के साथ ग्रंग्रेजों का सामना करने को भेजा। दशहरे के बाद सिंधिया ग्रौर होलकर की तथा रास्ते में मिलने वाली प्रति-निधियों ग्रादि की सेना मिलकर चालीस हजार के लगभग तैंयार हो गयी। इस समय ग्रंगरेजों से जी होमकर लड़ाई होने की ग्राशा थी। ग्रत: तोपखाने का बहुत ग्रच्छा प्रबन्घ किया गया ग्रौर वह यम्बकराव पान की नायकता में रएक्षेत्र को भेजा गया। ग्रंगरेजों की सेना को बेहोशी के साथ चढ़े चले ग्राते देख मराठी सेना कुछ पोछे हर गयी ग्रौर उसे बराबर ग्रपने ऊपर ग्राने दिया ग्रौर यह निश्चय कर लिया कि ग्रावहय-

कता पड़ने पर तलेगांव को भस्म कर देंगे ग्रौर फिर चिंचवड़ ग्रौर पूना भी भस्म कर वेंगे । जनवरी के प्रारम्भ में कर्नल एगर्टन भ्रस्वस्थ होने के कारण भ्रपना पद-स्याग कर जाने को तथार हुए, परन्तु यह देखकर कि मराठों ने कोकए। के रास्ते बन्द कर दिये हैं, वह फिर से तलेगांव लौट भ्राया । कर्नल बाग के लगने से खएडाला में जरूमी हुआ ग्रीर कार्ल के मुकाम पर तोप के गोले से कक्षान स्टुग्नर्ट की सृत्यु हुई। मिस्टर मास्टिन बोमार हुए भ्रौर उनको भी मृत्यु हुई । घाट चढ़कर भ्राते ही रघुनाथराव के पक्ष के सरदार हमको मिलेंगे, ऐसी म्राज्ञा म्रंगरेजों की थी; परन्तु वह निष्फल हुई। यह देखकर कि न तो म्रागे बढ़ सकते हैं म्रौर न तो पीछ हट सकते हैं, म्रंगरेजी सेना तले-गांव का ग्राश्रय लेकर ठहर गयी। परन्तु उसने देखा कि तलेगांव में भ्रनाज, घास ग्रादि मिलना कठिन है। यह मौका देखकर मराठी सेना ने ४ मील के ग्रन्दर से उसे घेर लिया। ऐसी ग्रवस्था में ग्रागे बढ़कर पूना जाना तो ग्रसम्भव था; परन्तु लूटमार करते हुए पीछे हटने से शायद वहीं मार्ग खुला हो, ऐसा समक्र कर ता॰ ६ जनवरी को ग्रंगरेजी सेना खंडाले की तरफ चली। जब मराठों को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने तोपों की मार शुरू कर दी। एक रात्रि में ३००-४०० ग्रंगरेज मारे गये ग्रोर पांच तोपें, १००० बन्द्रकें मराठों के हाथ लगीं। ग्रंगरेजी सेना बड़ी कठिनाई से पीछे हटते हए २-३ मील पीछे जाकर बड़गांव में घुसी; परन्तु वहां भी मराठों की तोपों की मार बराबर होती रही तथा सवार भ्रौर पैदल दोनों फौजों ने भ्राक्रमण किया।

तारीख १४ को ग्रंगरेजों ने मिस्टर फार्मर नामक ग्रपना वकील मराठा लक्कर में सिन्ध की बातचीत करने को भेजा। उन्हें नानाफड़नवीस ने पहली शर्त यह सुनाई कि रघुनाथराव को हमारे ग्रधिकार में करो। संधि तुमने तोड़ी है ग्रथीत पहले की संधि ग्रब रह हो गयी। इसिलए साष्टी, उरएा, जम्बुसर ग्रादि पेशवे ग्रौर गायकवाड़ के जो जो प्रवेश पहले तुमने लिए हैं उन सब को लौटाना होगा ग्रौर पहले श्रीमन्त नाना साहब तथा माधवराव पेशवा के साथ की हुई सिन्ध के ग्रनुसार देश पाने की ग्राशा छोड़ों ग्रौर केवल मित्र-भाव से रहने को तैयार होग्रो। ये शर्तें बहुत किठन समक्तकर ग्रङ्गरेजों के वकील ने सिंधिपा से बातचीत शुरू की, परन्तु उसने जरा भी ध्यान न दिया। ये शर्तें स्त्रीकार करने कौ ग्रपेक्षा जितनी हानि हो उसे सहकर निर्ण्य पूरा करने के प्रयत्न का विचार फिर से हुग्रा, परन्तु ग्रंगरेज ग्रधिकारियों में उसके शक्य या ग्रशक्य होने के विषय में मतभेद हुग्रा। फिर से सिंधिया से बातचीत शुरू की गई ग्रौर उनसे ग्रङ्गरेज वकील ने कहा "यदि ग्राज हम निरूपाय होकर यह सिन्ध स्वीकार कर लें तो उसके करने का हमें पूर्ण ग्रधिकार न होने से सम्भव है कि उसे कलकत्ते वाले, स्वीकार न करें।" सिंधिया ने उत्तर दिया 'जब पुरन्दर को सिन्ध तोड़ने का तुम्हें ग्रधिकार था, तब सिन्ध करने का भी ग्रधिकार तुम्हें होना ही चाहिये ग्रीर

यदि रघुनाथराव को हमारे ग्राधीन करने में तुम्हें बहुत कष्ट होता हो, तो तुम स्वयं यह न करो, उसे हम स्वत: कर लेंगे; परन्तु नाना फड़नवीस की दूसरी शतें तो तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। यदि नहीं मानोगे तो उसका फल बुरा होगा। हम तुम्हें एक पग भी ग्रागे नहीं बढ़ने देंगे। तब लाचार होकर ग्रङ्गरेजों को नाना फड़नवीस की शतें माननी ही पड़ी ग्रोर सन १७६२ से साष्टी के सहित जो-जो प्रवेश ले रक्खे थे वे सब लौटाने को तैयार हो गए ग्रोर यह स्वीकार किया कि 'कलकत्ते से जो कर्नल गार्डन सेना के साथ ग्रा रहा है उसे लौटाने को लिख देंगे ग्रीर रघुनाथराव को तुम्हारे ग्रधीन कर देंगे, फिर सिंधिया उनका चाहे जो प्रबन्ध करे तथा रघुनाथराव से ग्राज तक जो दस्तावेज, सन्धि-पत्र ग्रादि लिये हैं वे सव तुम्हें लौटा देंगे। इस सन्धि के ग्रनुसार काम करने को जमानत के तौर पर कप्तान स्टुग्नर्ट तथा फार्मर मराठों के पास रहेंगे।' यह सिन्ध करा देने में, सहायता करने के उपलक्ष में नाना फड़नवीस ने सिंधिया को भड़ोच ग्रीर चार लाख रुपये देना स्वीकार किया।

ऊपर के भ्रतुसार सन्धि हो जानें पर रघुनाथराव तीन सौ सवार, दस बारह सौ सिपाही, कुछ तोपें ग्रादि सामान के साथ सिन्धिया के पड़ाव में ग्राये। रघुनाथराव के पड़ाव के चारों स्रोर; परन्तु दूर-दूर, सिंधिया की चौकियाँ थीं । रघुनाथराव यद्यपि नजर कैंद थे, परन्तु उनका सब प्रबन्ध सिंधिया के साथ होने के कारण उनकी देख-रेख, दूर से ही क्यों न हो, किन्तु बड़ी सावधानी से सिन्धिया को करनी पड़ती थी। रघुनाथराव के ग्रन्य साथियों को यह सुभीते नहीं दिये गये थे। चिन्तो विठुल, रायरीकर ग्रौर खड़र्गांसह ग्रन्य कैंदियों की तरह रक्खे गये थे। नाना फड़नवीस ने रघुनाथराव से मिलना भी भ्रस्वीकार कर दिया भ्रौर सिधिया के द्वारा उनसे यह लिखवा लिया कि "ग्रब हम पेशवा की गद्दी पर किसी प्रकार का हक नहीं जमायेंगे।" श्रोरों के समान सखाराम बापूको इस समय ठीक कर देना उचित था; क्योंकि नाना फड़नवीस के पास उसके विद्रोही होने का लिखित प्रमाण था, परन्तु सिथिया ने उस समय यह बात दबा दी थी। ग्रंग्रेजों के चले जाने पर रघुनार्थराव के सहित सिंधिया की सेना एक माह तक तलेगाँव में ब्रौर पड़ी रही। ब्रन्त में रघुनाथराव को भाँसी में रखना निश्चित हुग्रा ग्रौर उनके खर्च के लिये पाँच-सात लाख रुपये वार्षिक तथा उन पर देख-रेख करने के खर्च के लिए सिंधिया को उतने ही रुपये नाना फड़नवीस ने देना स्वीकार किया । तब सिधिया ने ग्रपने सरदार हरि बाबाजी की कैद में रघुनाथ-राव को भांसी में रवाना किया। इतनी व्यवस्था हो जाने के बाद सखाराम बापू को उसी के हाथ का लिखा हुम्रा विद्रोही-पत्र दिखाया गया भ्रौर इस ग्रपराध में सिधिया द्वारा केंद्र करवा कर उसे सिहगढ़ में रखा।

मराठों ग्रीर ग्रंग्रेजों के सम्बन्ध का यह प्रकरण समाप्त करने के पहले यहाँ वह पत्र उद्धत करना हम उचित समभते हैं, जो पेशवा ने इङ्गलेंड के राजा को लिखा था। इस पत्र में रघुनाथराव के षड़यन्त्र का दोष ग्रंगरेजों पर लगाया गया है। मूल पत्र मराठी भाषा में है ग्रीर "ऐतिहासिक लेख संग्रह" में प्रकाशित हो चुका है। इस पत्र में नाना फड़नवीस ने मराठों ग्रीर ग्रंग्रेजों के सम्बन्ध का वर्णन बहुत रोचक ढंग से किया है।

## सवाई माधवराव का विलायत के बादशाह को पत्र

"बहुत समय व्यतीत हुन्ना। म्रापकी म्रोर से मैत्री का कोई पत्र न म्राने के कारए चित्त खेद से विचलित हो रहा है। मित्रता के व्यवहार में यह होना उचित नहीं। सदा पत्र-व्यवहार का होना ही ठीक है। संसार में मित्रता के सिवा उत्तम बस्त ग्रन्य नहीं है। हम यही चाहते हैं कि पहले की शतों के ग्रनुसार चलकर दोनों ग्रोर से मित्रता की वृद्धि दिन पर दिन होती रहे। पहले हमारे राज्य में पोर्तगीज ग्रीर डच लोग व्यापार करते थे। उस समय बम्बई एक छोटा सा स्थान था ग्रीर श्रंगरेज थोड़े से लोगों के साथ विलायत से बम्बई में श्राते-जाते थे। तब बम्बई के जनरल ने स्वर्गीय बाजीराव पेशवा से मित्रता की सन्धि की। उस समय कहा जाता था कि सब टोपी वालों में ग्रंगरेज बादशाह बहुत ग्रन्छे स्वभाव के, सत्यवादी, बचन के पक्के, न्याय-निष्ठ भार कौल-करार के भ्रतुसार चलने वाले हैं। इसी बात पर ध्यान देकर बम्बई वालों से सन्धि की गई ग्रीर उसके ग्रनुसार पूर्तगालियों तथा उच लोगों का ज्यापार बन्दकर ग्रपने राज्य में ग्रंगरेजों को ज्यापार करने की ग्राजा दी गई। यह सन्धि स्वर्गीय नाना साहब ने भी स्वीकार की, परन्तु उस समय हमन्दी सरकार के करारों के अनुसार भ्रांभे भ्रंभेजों से व्यवहार नहीं करता था, उलटा उनसे शत्रुता श्रीर भगड़ा करताथा। श्रत: श्रांग्रे को यहां से लिखा गया, पर उसने सरकारी श्राज्ञा नहीं मानी। तब सरकार की श्रोर से रामा जी महादेव को श्राज्ञा बेकर म्रांग्रे के विजय दुर्गम्रादि किलों पर घेरा डलवा दिया गया। इन्हीं दिनों ग्रंगरेजों के सैनिक जहाजों ने सुरत के किले पर ग्रधिकार कर लिया। उस समय म्रंगरेजों से यह वादा हो गया था कि भीतर के सब सामान सहित किला हमारे हवाले करना होगा, परन्तु भंगरेजों ने उसके भीतर का सामान हमें न देकर खाली किला हमें दिया। करार के अनुसार किले की सामग्री हमको मिलनी चाहिए थी; परन्तु हमने मित्रता के कारए। उनसे कुछ नहीं कहा । कुछ समय बाद नाना साहब की सृत्यु हो गयी ब्रीट्र माधवराव साहब राज्याधिकारी हुए। उन्होंने भी पहले के करारों को मन्जूर किया ग्रीर जिस तरह मैत्री पहले से चली ग्रा रही थी उसे चलाया। उस

समय विलायत से स्रापका पत्र लेकर टामस मास्टिन माधवराव साहब की सेवा में उपस्थित हुए। उस पत्र में लिखा था कि मास्टिन को ''श्रीमान् ग्रपनी सेवा में सदा रक्लें। यदि कोई श्रंगरेज कृष्यवहार करेगा तो मास्टिन साहब उसे सचेत करेंगे, जिसमें दोनों पक्षों की मित्रता में कमी न हो।" ग्रंगरेजों से पहले ही दोस्ती थी। उस पर जब श्रीमान् का पत्र ग्राया, तो बहुत प्रसन्नता हुई ग्रौर ग्रंगरेजों के वकील को दरबार में रखने का नियम न होने पर भी मास्टिन साहब को केवल भ्रापके पत्र के कारए। सम्मान के साथ पूना में रक्खा गया। मास्टिन साहब पाँच-सात वर्षों तक दरबार में रहे। कुछ दिनों बाद माधवराव साहब स्वर्गवासी हए। इसलिए नारायएा राव साहब जो राज्य के उत्तराधिकारी थे, राज्य करने लगे। उनके साथ रघुनाथराव ने भाई-बन्धु होने पर भी विश्वासघात किया। उसका यह काम लोक-रीति के विरुद्ध था ग्रीर हिन्द-धर्म के ग्रनुकल भी नहीं था, तथा मुसलमान ग्रीर टोपी वालों के धर्म के भी विरुद्ध होगा, यह जान कर राज्य के सरदार, उमराव, कारभारी श्रीर कर्मचारियों ने मिलकर रघनाथराव को ग्रधिकार से भ्रष्ट ग्रौर पवच्युत कर दिया। उस समय हमारे कारभारी लडाई पर गये हुए थे. श्रत: बम्बई वालों ने मौका पाकर श्रपनी हृष्टि बदल ली श्रौर सब शतों को तोडकर साष्ट्री द्वीप ले लिया, फिर रघुनाथ-राव को ग्राश्रय दिया । पाँच वर्षों से युद्ध प्रारम्भ है । इन दिनों में फ्रेंब ग्रादि टोपी वालों ने अपना वकील भेज कर हम से मैत्री करने की बहुत उत्कंटा दिखलाते रहे, परन्त दूर-हिंडट से हमने यह सोचा कि ग्राप कहेंगे कि हमें पहले सुचना देना उचित था, जिससे हम बम्बई वालों को तुम्हारी शतों के ग्रनुसार चलने को बाध्य करते। इसी विचार के ग्रनुसार ग्रौर पहले के कौल-करारों को ध्यान में रखकर यह पत्र श्रापको भेजा जाता है। श्राप पूछेंगे कि बम्बई वालों से कौन सा व्यवहार श्रवुचित हुमा ? उसी के उत्तर में भ्रापको स्पष्ट भ्रौर पूर्ण-रोति से उनके भ्रनुचित स्पवहार यहाँ लिखे जाते हैं ताकि स्राप स्रच्छी तरह से जान जायें स्रौर स्रापकी विश्वास हो जाय ।

नाना साहब के स्वर्गवास के पश्चात् राज्य के ग्रधिकारी माधवराव ग्रौर नारायए। राव थे। माधवराव साहब की भी मृत्यु हो गयी, जिससे नारायएएराव राज्य करने लगे। उस समय हमारे कुटुम्बी रघुनाथराव ने दगा कर राज्य करने के इरादे से नारायएएराव का खून किया। यह बात हिन्दू-धर्म के प्रतिकृत थी ग्रौर राज्य का ग्रधिकार भी हमारा था। ग्रत: कारभारी ग्रौर सब ग्रमीर-उमरावों ने रघुनाथराव को ग्रधिकार से वंचित कर दिया ग्रौर कारभारी लोग सेना ग्रादि के साथ रघुनाथराव को रोकने के लिये गये। यह ग्रच्छा मौका देखकर मास्टिन राहब ने बम्बई बालों को लिखा ग्रौर हमारी सरकार के साष्टी ग्रादि चार द्वीप ले लिये। वहां हमारी

सरकार का शासन था ग्रीर सरकार का तथा प्रजा का जो बहुत ग्रधिक घन वहां था, वह सब ग्रंगरेजों ने ले लिया। इस तरह दूर-हिष्टि न रखकर ग्रीर सब शर्ती को तोड़कर ग्रंगरेजों ने यह अगड़ा खड़ा कर दिया। टामस मास्टिन श्रीमान का पत्र लेकर दरबार में रहने को ग्राये थे। उसमें लिखा था कि यदि कोई ग्रंगरेज बेग्नबदी करेगा तो उसे सूचित कर दोस्ती निबाही जायेगी। विजय-दुर्ग में ग्रांग्रे की जो करोड़ों रुपयों की संपत्ति थी उसे हमारे हवाले कर देने का वचन था, सो उसे देना तो दूर रहा उलटे मास्टिन साहब ने यह नया खेल ग्रीर खेला ग्रीर स्वयं बेग्नदबी की। ग्रब ग्राप ही सोचिये, बादशाही हुक्म ग्रीर की ज-करार कहाँ रहे ?

स्वर्गीय बाजीराव के समय से करीब चार-पाँच बार र्प्रगरेजों से सन्धियां हुईं जिनमें ग्रंगरेजों ने करार किया कि सरकार के श्रात्र ग्रंगरेजों ने करार किया कि सरकार के श्रात्र न उनकी सहायता करेंगे, किन्तु उन्हें सरकार के ग्रधीन कर देंगे। यह करार रहते हुए भी ग्रंगरेजों ने रघुनाथराव को ग्राश्रय दिया ग्रीर उसके सहायतार्थ कर्नल कीटन ने ग्रंगरेजों की फौज के साथ गुजरात प्रान्त के करोड़ों रुपये के प्रभृति प्रदेश को नष्ट कर दिया ग्रीर चालीस-पचास लाख रुपये भी वहाँ से चसून कर लिये। उनका सामना करने को जो हमारी फौजें गईं थी, उन पर भी करोड़ों रुपयों का खर्च हुग्रा। हमारे ग्रीर ग्रंगरेजों के बीच में जो शतें हुई थीं, उनको भी उन्होंने तोड़ डाला ग्रीर साष्टी ले लेने के बाद हमें लिखा कि उसे पुर्तगालो लेने वाले थे, ग्रत: हमने ले लिया। भला, यह कहां का न्याय है?

कर्नल कीटन ने रघुनाथराव को साथ लेकर गुजरात प्रान्त में धूम मचाना शुरू किया। इसलिए उनका सामना करने को सरकारी फौज ग्रौर सरदार भेजे गये। एक दो युद्ध हुए ग्रीर युद्ध चल ही रहा था कि इतने में ही कलकत्ते के जनरल ग्रौर कौसिल ने पत्र लिखा कि "ग्रंगरेजों को किसी का राज्य नहीं चाहिए ग्रौर ग्रंगरेज बादशाह तथा कम्पनी यह चाहती है कि किसी को सैनिक सहायता देकर भगड़ा न किया जाय। बम्बई वालों ने जो बीच में यह भगड़ा खड़ा किया है उसके लिए कलकत्ते से लिखा गया कि भूठा भगड़ा मत खड़ा करो, सेना को वापस बुला लो। दोनों ग्रोर से मैत्री की वृद्धि के लिए एक प्रतिष्ठित वकील को यहां से भेजा जा रहा है। सरकार भी ग्रपनी फौज ग्रौर सरदारों को युद्ध न करने के लिए ग्राज्ञा दे।"

कलकत्ता वालों को बादशाह ग्रीर कम्पनी का मुख्तार समक्षकर ग्रीर उनका लिखना उचित, न्यायानुमोदित ग्रीर मैत्रों के ग्रनुकूल होने से सरकार ने ग्रपनी सेना तथा सरदारों को लौट ग्राने की ग्राज्ञा दे दी। उसके ग्रनुसार सरकारी सेना लौट ग्रायी। कनल कीटन ने इस समय मैदान साफ देखकर तथा हमारी फौज का डर न

रहने के कारण, कलकत्ता वालों की बालों पर ध्यान न देकर रघुनाथराव के साथ हमारी सरकार के सरदार फतहाँसह गायकवाड़ पर चढ़ाई कर दी और उनसे सम्पक्ति तथा बहुत-सा प्रवेश ले लिया। इतने में ही कलकत्ता के वकील कर्नल जान हाप्टन कलकत्ता से हुजूर के दरबार में ग्राये। उन्होंने कहा-- 'सम्पूर्ण हिस्दुस्थान ग्रीर दक्षिरण के सभी बन्दरों की देखभाल के लिए कलकत्ते की कौसिल भीर भ्रंगरेज मुख्य श्रिधिकारी हैं। उनका मुख्तारनामा लेकर हम ग्राये हैं। ग्रत: हम जो सन्धि करेंगे वह बन्दरों पर रहने वाले सभी ग्रंगरेजों को मान्य होगी।" उस समय सरकार के मन्त्री ने कहा कि ''सब भगड़े की जड़ बम्बई वाले हैं। कलकत्ता वालों के सूचना दे देने पर भी जब कर्नल कीटन ने ऋगड़ा बढ़ाया, तो तम्हारी फिर मुस्तारी कहाँ रही ? म्रतः पहले बम्बई वालों की म्रोर से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को लाम्रो, तब सन्धि होगी।" इसका उत्तर उक्त कर्नल ने इस प्रकार दिया कि "श्रंगरेजों का नियम है कि वे मुख्तार की सब बात मानते हैं। इसलिए बम्बई वालों की क्या मजाल कि वे कलकत्ता वालों के ठहराव के विरुद्ध कुछ करें।" फिर उसने कम्पनी की मुहर लगा मुख्तारनामा दिखलाया । तब सरकार भ्रौर ग्रंगरेजों की सन्धि हुई भ्रौर उसके भ्रनुसार उक्त कर्नल ने कलकत्ता की कौसिल के हस्ताक्षर सहित कम्पनी की मुहर लगा हुन्ना सिन्ध-पत्र सरकार में दाखिल किया म्रोर सरकारी इकरारनामा लिया। कर्नल जान हाप्टन ने सन्धि की सूचना बम्बई वालों को दी ग्रौर बम्बई वालों ने भी ग्रपने शहर में सन्धि होने की इन्ड्री पिटवाकर कर्न जान हापून को लिख दिया कि हमने ग्रापकी की हुई सन्धि को स्वीकार किया है। इस इकरारनामे के अनुसार कर्नल हाप्टन ने स्रौर बम्बई वालों ने कर्नल कीटन को लिख दिया कि तुम रघुनाथराव का साथ छोड़ वो; परन्तु कीटन दो महीने तक टाल-मटोल करते रहे ग्रीर श्रन्त में सुरत चले गये भीर रघुनायराव को भ्रपने पास बुला लिया। सरकारी फौज जब हमारे पास भ्रा गयी तो रघुनाथराव को सूरत से खुश्की के मार्ग से बम्बई भेज दिया। उस समय सरकार के मकानों को रघनाथ राव ने मार्ग में हानि पहुँचायी। म्रत: फिर सरकारी फौज रव नायराव पर भेजी गयी, परन्तु बम्बई बालों ने जहाज भेजकर उनको बम्बई बुला लिया। यह सब स्थिति सरकार ने कलकत्ते को लिखी। तब कलकत्ता वालों ने उत्तर दिया कि "हमने लिख दिया है कि ग्रव वे कम्पनी की ग्रोर से रधनाथ राव को ब्राश्रय न देंगे।" परन्तु बम्बई वालों ने फिर भी कलकत्ता वालों का कहना नहीं माना और रघनाथराव की भ्रपने भ्राश्रय में रखकर सरकारी राज्य में उत्पात मचाना शुरू किया। नबीन सन्धि का भी जब यह फल हुन्ना तो फिर सदा के सरलतापूर्ण श्यवहार को पूछ्ता ही कौन है ?

कलकत्ता वालों ने लिखा था कि "ग्रंग्रेज किसी का राज्य नहीं ज्वाहते, ग्रौर

किसी की सहायता करना भी बादशाह तथा कम्पनी को स्वीकार नहीं है। कम्पनी के सर्वेसर्वा हम हैं। '' उनके इस लिखने को प्रामाणिक समक्ष कर तथा ग्रंग्रेज बादशाह न्यायी हैं, ग्रत: उनके कर्मचारी भी न्यायी होंगे, ऐसा जान कर बम्बई वालों ने जो दुःर्यवहार ग्रौर ग्रन्याय किया था, उसका न्याय करने का काम कलकत्ते के नवर्नर जनरल ग्रौर कौंसिल को दिया गया। इस पर उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने ग्रपने स्वार्थवश, बम्बई वालों के हस्तगत किये हुए साष्टी ग्रादि अवेश सरकार के सिपुर्व करने की ग्राज्ञा बम्बई वालों को नहीं दी। ऐसी दशा में मुख्तारी ग्रौर न्याय प्रियता कहां रही।

कोंकरा प्रान्त में समुद्र के किनारे पर कुछ विद्रोहियों ने विद्रोह शुरू किया उन्हें दबाने के लिये सरकारी फौज भेजी गयी। तब विद्रोही लोग कुछ धन लेकर साष्ट्री की श्रोर भाग गये। वहां उन्हें श्रापके श्रादिमयों ने श्राश्रय दिया। कोंकरा की लाखों रुपयों की संपत्ति विद्रोहियों के पास ही रह गयी। विद्रोही लोग जब जहाज पर बैठकर बंबई जाने लगे तो राघो जी श्रांग्रे ने उन्हें कैंद कर लिया। इस पर बम्बई के श्रंग्रेजों ने श्रांग्रे को लिखा कि "तुमने बम्बई श्राते हुए विद्रोहियों को क्यों कैंद कर लिया? उन्हें हमारे पास भेज दो, नहीं तो हम तुम पर चढ़ाई करेंगे।" भला, सिंध हो जाने के बाद ऐसी चाल चलना श्रीर विद्रोहियों को शरण देना किस राज-नियम के श्रमुसार है?

फ्रान्स के बादशाह ने स्वयं ग्रपने वकील को हमारे दरबार में भेजा था। परन्तु हमने उन्हें ग्रपने यहां ग्रंग्रेजों की मैत्री का ख्याल रखकर नहीं रक्खा। यद्यपि हम रख सकते थे; क्योंकि कर्नल हासन द्वारा को ग्रंग्रेजों से सन्धि हुई थी, उसमें यह शर्त कहीं नहीं है।" इस पर ग्राप ध्यान दें।

फतेहसिंह गायकवाड़ सरकारके सरदार हैं। इनसे चिरवली झादि ताल्लुके झंग्रेजों ने ले लिया हैं। इस सम्बन्ध में कर्नल जात हाप्तन से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि—"यदि फतेहसिंह गायकवाड़ पत्र द्वारा हमें यह लिखें कि ताल्लुका झादि देने का झिषकार रावपन्त प्रधान को है हमको नहीं, तो हम लिए हुए स्थान झापको लौटा देंगे।" गायकवाड़ का पत्र भी मंगा दिया है, तो भी हमें ताल्लुके नहीं सींपे गये। क्या यह कार्य उचित है?

सरकार ने सन्धि के झनुसार सब शर्तों का पालन किया है, परन्तु बम्बई बालों की झोर से एक भी शर्त पूरी नहीं की गयी, प्रत्युत झंग्रेजी सेना के साथ रघुनाचराव को लेकर बम्बई वाले कोंकए। प्रान्त के सरकारी जिलों में झाये और वहां से कम्पनी के मुहर किये हुए पत्र रघुनाथराव की झोर से सरकारी सरदार झौर मन्त्रियों को भेजे, जिसमें लिखा था कि—"रघुनाथराव को गद्दी पर बैठाने की सलाह को सिल की, कलकते के गवर्नर की और हमारी पेक्लेट कमेटी की है।" यह पत्र सरकार में ज्यों के त्यों मौजूद हैं। श्राप इसकी जांच करें कि ऐसा लिखने का क्या कारण था श्रीर इन्हें क्या ग्रिधकार था?

सम्पूर्ण शर्तों को ताक पर रखकार रघुनाथराव को साथ में ले फौज के साथ कारनेक ग्रादि ग्रंग्रेज गाड़ियों पर चढ़कर पूना के पास तलेगाँव तक ग्राये। सरकारी सरदार ग्रीर कर्मचारी ग्रपनी कीज के साथ सामना करने को तैयार हुए। जहाँ न्याय है, वहाँ जय है। यहाँ भी यही सर्वमान्य सिद्धान्त सत्य ठहरा। ग्रंग्रेजों ने ये समाचार भ्रापको लिखे ही होंगे। उस समय कारनेक भ्रादि भ्रंग्रेजों ने फिर सन्धि की भ्रौर कम्पनी सरकार की ग्रोर से युद्ध तथा सन्धि करने के ग्रधिकार को ग्रपने नाम का मुरुतारनामा बतलाया ग्रौर कहा कि ''कम्पनी की मुहर हमारे पास मोजूद है, हम जो करेंगे वह सब को मान्य होगा।" इस सन्धि के ब्रनुसार साष्टी, जम्बुसर, गायकवाड़ के परगने ग्रौर भड़ोंच लौटाने की प्रतिज्ञा ग्रंग्रेजों ने की ग्रौर रघुनाथराव का प्रदेश भी लौटाना स्वीकार किया। कर्नल हाप्तन की मार्फत जो सन्धि हुई थी, वह भी बम्बई वालों की स्रोर से स्रमल में नहीं स्नाई, इसलिये वह सन्धि भी रद्द हो गयी। फिर एक नया इकरारनामा लिखा गया जिस पर मुहर लगायी गयी । इसके श्रनुसार यह ठहराव हुम्रा कि — "पहले की सन्धि के भ्रतुसार दोनों पक्ष काम करें स्रोर साष्टी, प्रभृति द्वीप, जम्बसर ग्रादि परगने ग्रौर भड़ोंच का शासन हमारे ग्रधीन कर दिया जाय।" इस शर्त के पूरे होने तक चार्ल्स स्ट्यूट ग्रीर फारमर नामक ग्रंग्रेजों को बतौर जमानत के प्ना दरबार में रक्ला श्रीर कारनेक श्रादि श्रंग्रेजों को मार्ग में रक्षा के लिए सेना साथ देकर बम्बई पहुँचाया । रधनाथराव ग्रंग्रेजों के यहाँ से निकल कर हमारे यहाँ श्राये । इतना होने पर भी श्रंग्रेजों ने क्षतों के साथ काम नहीं किया, ग्रलग कलकत्ते के ग्रंग्रेजों से सैनिकों सहायता माँगी। कलकत्ते वालों ने भी बम्बई के लिखने पर लेस्लीन नामक सरदार को सेना के साथ बम्बई भेजा। पहले से यह नियम चला स्राता है कि संग्रेज लोग समुद्री-मार्ग से स्रावागमन करते हैं, स्थल-मार्ग से नहीं। श्रत: कलकरो वालों का सरकार की श्रोर से लिखा गया कि खस्की के रास्ते से सेना भेजने का कारण क्या है ? उन्होंने उत्तर दिया कि "बंबई वालों ने सेना मंगाई है, इसलिये वहाँ के बन्दरों पर प्रबन्ध करने को भेजी गयी है।" कर्नल लेस्जीन की सृत्य रास्ते ही में हो गयी, ग्रत: कर्नल गाडर मुख्यतार ग्रीर सरदार होकर सेना सहित सुरत आये और वहाँ से सरकार को लिखा कि "किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सन्धि करने के लिये भेज दीजिये। हम प्रतीक्षा कर रहें हें ग्रथवा स्थान नियत कीजिये तो इम स्वयं मैत्री करने को ग्रा जावें।" यह लिखना विश्वास योग्य समक्ष कर सरकार

की 'स्रोर से प्रतिष्ठित पुरुष सूरत को रवंगा किये गये। इतने में रघुनायराव ने सरकारी सरदारों की फौज में उपद्रव खड़ा कर दिया स्रौर स्राप सूरत खला गया। कर्नल गार्डर ने भी स्रपनी निगाहें बदली। वे सवाल कुछ स्रौर जवाब कुछ देने लगे। हमारे वाकील को लौटा दिया। फिर कलकत्ते वालों का पत्र स्राया कि स्नेह (इसके स्रागे के शब्दों को नकल करने वालों ने छोड़ दिया है, ऐसा मालूम होता है)।

कर्नल गार्डर सेना के सहित सूरत से रवाना होकर गुजरात के सरकारी जिलों में उपद्रव कर रहे हैं। मःग्रं में ग्रीर भी दूसरे स्थानों को हानि पहुँचायो है। इसलिये उनका सामना करने के लिये सरकारी फौज ग्रीर सरदार भेजे गये हैं, युद्ध जारी है। बम्बई वालों ने भी कोंकगा प्रान्त में भगड़ा खड़ा कर दिया है। उनका बन्दोबस्त करने के लिये भी सरकारी सेना भेजी गयी है। इस समय दोहरी लड़ाई हो रही है। सरकार की ग्रीर से पहले कोई बात हातों के विरुद्ध नहीं की गयी। बम्बई ग्रीर कलकत्ता वालों से हमने सन्धि के ग्रनुसार हो व्यवहार किया, परन्तु वे लिखते कुछ हैं ग्रीर करते कुछ हैं। बन्बई वाले कहते हैं कि हमें कलकत्ता वालों की बातों स्वीकार नहीं हैं। कलकत्ता वाले कहते हैं कि बम्बई वालों ने सन्धि करने में भूल की है, हम उसे मंजूर नहीं कर सकते। दोनों एक-दूसरे पर डालते हैं। एक दूसरे से सहमत तो नहीं दोखते हैं, परन्तु दोनों के काम करने की पद्धित भीतर से एक है। ग्रब हमें क्या समभना चाहिये। राज्य में सबसे बड़ी बात बूचन पर हद रहना है। यदि इसमें भिन्न-भिन्न भगड़े खड़े हों ग्रीर ठहरी हुई हार्तों का पालन किया जाय तो किर लाचारी है। ग्रापके ध्यान में सब बातें ग्रा जाँय, इसलिये सब बातें साफ साफ लिखी गई हैं। ग्राप जैसा उचित समभें वैसा प्रबन्ध करें।

"जब कलकता वालों ने सेना भेजी थी, तब उन्होंने हमको लिखा था कि फ्रांसीसी गड़बड़ मचा रहे हैं उनके प्रबन्ध के लिये सेना भेजी जाती है, प्रत; सेना जाने दी जाय।" तब यहाँ से लिखा गया कि "— सरकारी खुक्की रास्ते से प्राने की हमारी ग्राप की शर्त नहीं है।" उन्होंने लिखा कि— "ग्रब हम सेना को लौटा नहीं सकते।" बम्बई वाले ग्रपने को मुखतार बताते थे ग्रीर जब कारनेक ने सिन्ध की तब गार्डर को लिख दिया था कि तुम लौट जाग्रों तथा सरकारी तौर पर भी यहाँ से लिखा गया था, परन्तु उन्होंने नहीं माना ग्रीर लिखा कि— "हम बम्बई वालों के ग्रधीन नहीं हैं। उन पर सेना मेजने का विचार था, परन्तु स्नेह पर ध्यान देकर स्थिगत कर दिया गया। कर्न ल गार्डर सेना सिहत सूरत चले गये। इन उदाहरणों पर से बन्दरों, में रहने वाले ग्रंग्रेजों की चालें ग्रापके ध्यान में ग्रा जायंगी। बंगाल प्रान्त नौ करोड़ रुपयों की ग्रामदनी का है ग्रीर वह कलकत्ते वालों के ग्रधीन है। वहां

सहकारी फीज भेज कर लूट मार झादि करने से पैसे की झामदनी उन्हें नहीं होगी और यह कहना कोई कठिन भी नहीं है, पर ग्रभी तक शतों पर ध्यान रख कर यह विवार हमने नहीं किया ग्रीर भोंससे ग्रादि की सेना को बंगाल पर ग्राक्रमए। करने से मना करते रहे हैं। अंग्रेजों ने जितनी बेम्रदबी की उसका बदला सरकार से दिया गया। बन्दर दालों ने ग्राप को जो कुछ भी लिखा हो, परन्तु उनकी चालें बहुत सूक्ष्म रीत से ग्राप ध्यान में लावें। भारतवर्ष में सुविज्ञ, सत्य भाषी, परिषक्षा करने वाले, न्याय निष्ठ हद निश्चय होने के सम्बन्ध में चारों ग्रोर ग्राप की ख्याति है, इसलिये दूरदर्शी होकर ग्राप बम्बई ग्रौर कलकत्ते वालों को स्वर्गीय रावपन्त प्रधान से जो करार हुई हैं उनके म्रनुसार चलने के लिए तथा म्रशिष्ट म्रौर छली व्यवहार न करने के लिये बाध्य करें। यदि वे लोग भ्रापके भ्राज्ञाकारी नहीं हैं भ्रोर नौकरी के विरुद्ध भ्राचरए करने का उनका विचार हो, तो फिर ग्राप का बश ही क्या है ? परन्तु ऐसा होने पर म्राप हमें तुरन्त उत्तर देवें, जिसमें दूसरा प्रबन्ध किया जावे। राज्य देना ईश्वराधीन हैं क्रोर यह बात सब धर्मों में प्रसिद्ध है कि जहां न्याय क्रोर नियमियता है, वहीं ईश्वर है। इसके बाद जो घटना होगी वह सामने श्रायेगी। हम उत्तर की प्रतीक्षा में रहेगें। यह पत्र विलायत के ग्रंग्रेज बादशाह को सरकार के नाम से दिया जाता है। श्रंप्रेजों ने जगह-जगह विश्वास श्रीर वचन देकर श्रीर उन्हें फिर भंग कर कितनों ही के राज्य ले लिये हैं। नौ दस करोड़ म्रामदनी का देश म्राधीन कर लिया गया है. इस लिये न्याय मन्याय की खब छान बीन करें।"

## चौथा ग्रध्याय

## बाद की घटनायें

बड़गाँव की ग्रपमान जनक सन्धि को बम्बई कम्पनी वालों ने स्वीकार नहीं किया और कलकत्ता की कम्पनी वालों का भी यही हाल हुआ, अत: उन्होंने तुरन्त ही कर्नल गोडर्ड को पूना पर धाक्रमण करने का आदेश दिया और कह दिया कि यदि पुरन्दर की सन्धि को फिर से दोहराने की तथा फ़ेचों को किसी भी प्रकार से सहायता न देने की शर्त स्वीकार करें तो नवीन सन्धि करने श्रीर यदि यह न ही सके, तो युद्ध करने का पूर्ण श्रिधिकार तुम्हें दिया जाता है । परन्तु श्रिधिकारी वर्ग भी बड़गांव की सन्धि रद्द करने के लिए तैयार नहीं थे, ग्रत: कर्न ल गोडार्ड बन्देलखग्ड होकर पहले स्रत ग्राया । वहाँ से डमोई ग्राकर उसने गायकवाड़ से गुजरात का बटवारा करने की सिन्ध की, फिर ग्रहमदाबाद पर चढ़ाई करने को गयाकवाड से की गई नवीन सिन्ध के के अनुसार अहमदाबाद पेशवा से छीन कर फतेसिंह राव गायकबाड़ को देना था, अत: म्रहमदाबाद पर घेरा डाल्कर ग्रीर धावा करके गोडार्ड ने उसे छीन लिया। इतने ही में उसे समाचार मिला कि सिन्धिया थ्रौर होलकर चालीस हजार सेना के साथ मुभ पर चढ़े चले श्राते हैं तब वह बड़ोदा पर श्राक्रमण करने को निकला। गोडार्ड को श्राते देख सिन्धिया ने बड़गांव की सन्धि के ग्रनसार जो दो ग्रङ्गरेज जामिन बना कर रक्से थे उन्हें छोड़ दिया ब्रौर ब्रपना वकील साथ में देकर गोडार्ड के पास भेज दिया ब्रौर यह बात-चीत शुरू की कि "रघुनाथराव, ठहराव के भ्रन्सार गद्दी का सब हक छोड़ **देवें श्रीर उनके लड़के बाजीराव को पेशवा का दीवान नियत कर सब** कारभार हमारी देखरेख में चलना स्वीकार करें तो बड़गाव की सन्धि का संशोधन करने का विचार हम कर सकते हैं।" परन्तु, गोडार्ड ने यह स्वीकार नहीं किया, श्रत: दोनों स्रोर से युद्ध करने का विचार निश्चित हुन्ना। उस समय बबंई कम्पनी की सम्मति थी कि कर्नल गोडार्ड, सिन्धया ग्रौर होलकर पर चढ़ाई न करके पहले बसई का प्रबन्ध पक्का कर लें तो श्रच्छा हो; परन्तु कर्नल गोडार्ड ने उनकी सम्मति पर ध्यान न दिया तथा कर्नल हार्टले को बम्बई की सेना के साथ बसई भेजा श्रीर वर्ष ऋत थ्रा जाने के कारण अधिक हलचल होने की मम्भावना न देख सिन्धया धौर होलकर भी ग्रपने-ग्रपने स्थान को लौट गये। इसी समय समाचार भ्राया कि हैदरभ्रली ने साठ हजार सेना के साथ कर्नाटक पर चढ़ाई कर दी है, इसलिये कर्नल गोडार्ड को कलकत्ता से ग्राज्ञा मिलीं कि पूना को तरफ का काम बहुत शीघता से पूर्ण करो । दिसम्बर में गोडार्ड ने बसई ले लिया ग्रोर उसी सिल-सिले में पूना पर चढ़ाई करने के लिये सन् १७६१ के फ़रवरी मास में वह वोरवाट ग्रा पहुँचा । यहाँ उसे मालूम हुग्रा कि ग्रागे बढ़ने में बड़ा खतरा है । इधर बम्बई कम्पनी के लोगों ने कल्याण को वापस लौट ग्राने ग्रीर वर्ष ऋतु में बम्बई में सेना की छावनी रखने का ग्राग्रह किया, इसलिये उसने ग्रपना मोचां फिराया ग्रीर कल्याण का रास्ता पकड़ा, परन्तु रास्ते में मराठों की फौज ने छापे मार-मार कर उसे जर्जर कर दिया । इस काम में हरिपन्थ परशुराम माऊ मुखिया थे । इस तरह से पूना पर का यह संकट टल गया । जिस समय गोडार्ड पूना की ग्रोर बढ़ा चला ग्रा रहा था, उस समय यह देख कर कि मराठों की बड़ी भारी सेना होते हुए भी वह घाटियों तक ग्रा पहुँचा है, पूना वासी बड़े घवड़ाये ग्रोर भाग खड़े हुये, परन्तु ग्रन्त में ऊपर लिखें ग्रनुसार गोडार्ड को हो लौट जाना पड़, तारीख १६-२६ ग्रीर २६ मार्च तथा फिर तारीख २० ग्रीर २३ ग्रप्रैल को दोनों ग्रोर से भयंकर मार-काट हुई जिसमें ग्रंग्रेजों की भारी हानि हुई ग्रीर बम्बई से रसद ग्राने का रास्ता भी भय पूर्ण हो गया, परन्तु इतने कठट सह कर ग्रन्त में गोडार्ड पनवेल पहुँच हो गया।

इसी समय उत्तरी हिन्दुस्तान में श्रंग्रेंजों श्रौर सिन्धिया के बीच यद्ध छिड गया था। मार्च महीने में सिन्धिया तथा कमेक ग्रौर कर्नल मूर की सेना में मार काट हुई। यद्यपि इस यद्ध में ग्रंग्रेजों को थोड़ी बहुत सफलता मिली तथापि ग्रभी तक सिन्धिया उन की छाती पर छावनी डाले पड़ा ही रहा। इधर हैंदर भ्राली के सर उठाने के कारण श्रंग्रेज श्रीर मराठों का युद्ध धीरे-धीरे सिथिल पड्ने लगा । हिन्दुस्तान भर के भ्रंभेजों से युद्ध करने के लिये निजामम्रली, हैदरम्रली तथा भोंसले म्रादि श्रराठों ने निश्चय किया था, परन्तु निजाम ग्रली ने कुछ नहीं किया। भोंसले ने कुछ नहीं किया मोसले ने बंगाल पर चढ़ाई करने का बहाना करके ग्रन्त में भ्रपनी ग्रलग सन्धि कर ली। रह गये हैदर म्रली म्रीर मराठे-ये दोनों लड़ रहे थे म्रीर इन दोनों में से भी मराठों का भगड़ा बहुत कुछ मिटने पर स्राया था क्यों कि पहले के युद्ध में संग्रेंजों ने मराठों से हार , रघुनाथराव का पक्ष छोड़ कर सिन्ध कर ली थी, परन्तु उत्तर हिन्दु-स्तान को जाते समय रघनाथराव ने सिन्धिया के सरदार हरि बाबा जी को मार कर उसका पडाव लूट लिया श्रीर फिर सुरत जाकर वह कर्नल गोडाई से मिल गया। भ्रंप्रेजों ने भी उसे पांच हजार रुपये मासिक देना ठहरा कर अपने भ्राश्रय में रख लिया। इसलिये कर्नल गोडार्ड ने पूना के अधिकारियों द्वारा की हुई सन्धि की उपेक्षा की आरे कहने लगे कि पहले शाष्ट्री प्रान्त श्रीर रघुनाथपाव को हमारे श्रधीन करो तब हम सन्धि लेगें। इस प्रकार उत्तर मिलने पर फिर यद ग्रारम्भ हुग्ना ग्रौर ऊपर लिखे अनुसार किसो को भी उसमें जय नहीं मिली, किन्तु असन्तोष रूपी वृक्ष बद्दता ही गया श्रीर उसमें शक्षाये फूटने लगीं | इसी समय अकेले हैदर अली ने सिर उठाकर अंग्रेजों को पराजित किया श्रीर श्रकांट प्रान्त ले लिया फिर पूना के अधिकारियों को यह सन्देशा भेजा कि—' श्रव मद्रास के श्रंग्रेजों का भय न रहने के कारण में बड़ी भारी सेना के साथ बम्बई के श्रंग्रेजों से युद्ध करने के लिये तुस्हें सहायता देने को श्राने वाला हूँ।''

यह सब स्थित ध्यान में रख कर मद्रास, बम्बई ग्रीर कलकत्ता के ग्रंग्रेजों ने विचार किया कि इस समय हैदर ग्राली को वलवान होने देना उचित नहीं है ग्रीर इसके लिये मराठों से जो यद्ध चल रहा है, उसे बन्द करना पड़े भ्रौर रधनाथराव का पक्ष छोडना पडे तो भी कुछ हानि नहीं। इसलिये इन दोनों ने फिर जोर शोर से श्रिधिकारियों से सन्धि करने की बात-चीत चलाई। नागपूर के भोंसले भी श्रंप्रोजों से सिन्ध कर ही चुके थे, अतएव इस सिन्ध के लिये मध्यस्थता करने लगे; परन्त अंग्रेज लोगों को ग्राज तक के अनुभव से यह वात ग्रन्छी तरह से विदित हो गई थी कि दूसरे पक्ष के ग्रधिकारियों से बातचीत करने के लिये महाद जी सिन्धिया के समान प्रभाव शाली ग्रौर वजनदार मनुष्य दूसरा नही है, श्रत: उन्होंने ग्रन्य प्रयत्नों को छोड कर सिन्धिया से श्रद्धा पूर्वक वातचीत करना शुरू किया ग्रौर इसलिये उसके प्रान्तों में तथा म।लवा प्रान्त में उन्होंने जो धूमधाम मचा रक्ली थी, उसे बन्द करना ठीक समभा । श्रंग्रेजों ने कर्नल मूर को श्राज्ञा दी की तुम युद्ध बन्द करो जिससे कि सिन्धिया को सिन्ध करने का अवसर मिले, अतः वे यमुना उतर कर चले गये। सन् १७८१ के दिसम्बर मास में द्रंग्रेजों की ग्रोर से मिस्टर डेविड एन्डरसन ग्रीर महाद जो सिन्धिया के द्वारा सन्धि का प्रयत्न श्रारम्भ हम्रा श्रीर श्रन्त में तारीख १७ मई सन् १७८२ को सालवाई गाँव में ग्रंग्रेज ग्रौर पेशवा के बीच सन्धि हो गई। उसमें यह निश्वय हम्रा कि पुरन्दर की सन्धि के पश्चात ग्रंप जो ने मराठों से जो स्थान लिये हों उन्हे वापस दिये जाँय ग्रौर हैदरग्रली ने ग्रंगरेजों के पास से जो स्थान लिये हों वे श्रंगरेजों को लौटा दिये जाँय। मराठों के राज्य में श्रंगरेजों श्रीर पौतर्गीजों के सिवा दूसरे यूरोपियन देशों के मनुष्य न रहने पावें। सिन्धिया को सन्धि कराने में तथा सन्धि की शर्ते पालन करने के बदले की तौर पर भड़ोच का इलाका दिया जाय ग्रीर ग्रंगरेज रघनाथराव का पक्ष सदा के लिए छोड़ दे तथा रघनाथरव पचीस हजार रूपये मासिक लेकर गोदावरी के किनारे जहाँ उनकी इच्छा हो, वताँ रहें। इस सन्धि पर तारीख २४ फरवरी सन् १७६३ तक पेशवा के हस्ताक्षर नहीं हुए थे, परन्तु तारीख ७ दिसैम्बर सन् १७५२ के दिन हैदर ग्रली के मरने का समाचार ग्राने के कारण मालूम होता है कि इसते प्रधिक समय लगाना उन्होंने उचित नहीं समभा होता। तारीस १० फरवरी सन् १७८३ के दिन पूना में सवाई माधवराव का विवाह बहुत घूमधाम से हुमा । इस ग्रवसर पर श्रीमन्त महाराज छत्रपति ग्रावि महाराष्ट्र प्रान्त के मुख मुख्य व्यक्ति उपस्थित हुए थे। सालबाई की सन्धिहो जाने के कारण इस ग्रानन्दोस्सव में बहुत विशेषता उत्पन्न हो गई थी।

सालवाई की संघि हो जाने पर भी रघुनाथराव ग्रधिकारियों के ग्रधीन रहना स्वी-कार नहीं करते थे परन्तु संधि हो जाने के कारण उन्हे भ्रपने राज्य में रहने देना ग्रथवा उन्हें मासिक वृत्ति देते रहना शक्य नही था, अपने राजनैतिक कार्यों के लिये श्रतिशय उपयोगी भ्रोर स्तेही रघुनायराव से भ्रंगरेजों को स्पष्ट कह बेना पड़ा कि भ्रव तुम सरत छोडकर भ्रन्यत्र चले जाभ्रो। यद्यपि सिन्धिया ने रघुनाथराव को लिखा था कि यदि तुम पूना दरबार के राज्य में नहीं रहना चाहते हो तो मेरे राज्य में रहो। मैं क्षुम्हें ब्राश्रय देने को तैयार है परन्तु रघुनाथराव ने यह नहीं माना ग्रौर गोदावरी के तट पर स्नान सन्ध्या में समय ब्यतीत करते हुए रहना स्वीकार किया। बाद में वे परशुराम माऊ, हरिपन्त फड़के तथा तुकोजी होलकर से ग्रलग ग्रलग लिखित ग्राझ्वासन श्रीर श्रायथ लेकर तात्पी नदी के किनारे होते हुए खान देश ग्राए ग्रीर कोपरगांव में रहने लगे। परन्तु इतनी चिन्ता ग्रौर ग्रथमानपूर्ण वृत्ति का उपयोग करने के लिए वे ग्रिधिक दिनों तक जीवित नहीं रहे। कोपरगांव में रहने के बाद नवम्बर में उनका स्वास्य बिगड़ गया ग्रौर तारीख ११ दिसम्बर सन् १७८३ के दिन उनकी मृत्यु हो गई । इस समय उनके श्रमृत राव नामक दत्तक पुत्र तथा बाजीराव नामक श्रीर सुपुत्र जिसका जन्म धार में सन् १७७५ में हुआ था मीजूद थे श्रौर तीसरा पुत्र चिभाजी ग्राधा गर्भ में था।

उनकी मृत्यु के बाद दो वर्ष शान्ति से व्यतीत हुए, क्योंकि इन वर्षों में भ्रंगरेजों को भ्रवकाश न होने के कारण इनमें भ्रौर ग्रंगरेजों में कोई भगड़ा नहीं हुम्रा। श्रंगरेजों को भ्रवकाश न मिलने का कारण यह था कि हैदरम्रली का देहान्त हो गया था भ्रौर उसके पुत्र टीपू ने भ्रपने पिता का भ्रमुकरण कर ग्रंगरेजों से युद्ध चालू रक्खा था। पहले तो भ्रंगरेजों ने उसके बहुंत से स्थान ले लिये थे, परन्तु तुरन्त ही उसने एक लाख सेना तथा तोपलाने के साथ उन पर चढ़ाई की भ्रौर जनवरी सन् १७८४ तक समुद्र के किनारे तक के प्रदेश जो ग्रंगरेजों ने जीत लिया था श्रपने ग्रधीन कर लिया।

सालबाई की सिन्ध के तीन वर्षों बाद ग्रंगरेजों का विचार पेशवा के दरबार में सदा के लिए ग्रंथना वकील रखने का हुआ, ग्रंगरेजों को यह विश्वास था कि यह काम सिवा सिन्धिया के दूसरे से होना कठिन है, ग्रत: उन्होंने पहले इस विषय में सिन्धिया हे ही बातचीत करना उचित समका ग्रौर इसके लिए पेशवा दरबार के भावी वकील

मिल्टर चार्ल्स मेलेट ता० १४ मार्च सन् १७८४ को सूरत से रवाना होकर उज्जैन श्रौर ग्वालियर होते हुए ग्रागरा गये भौर वहाँ से मथुरा जाकर सिन्धिया से मिले। उस समय यहां पर मुगल बादशाह शाहग्रालम भी ठहरे हुए थे। मेलेट ने उनसे भी भेंट की; परन्तु पोशाक ग्रीर नजराना देने के सिवा मुगल बादशाह से मेलेट का कोई काम नहीं था, क्योंकि इस समय सुगल बादशाह की सब सत्ता सिन्धिया के हाथों में श्रा गई थी। मेलेट साहब की श्रौर सिन्थिया की इस मुलाकात से पूना में श्रंगरेजों का वकील रखने का काम पूरा नही हुन्ना, क्योंकि सिन्धिया इसके विरुद्ध थे। सिन्धिया के दरबार में कलकता वालों का वकील रहता ही था, ग्रत: सिन्धिया नहीं चाहते थे कि ग्रंगरेजों का वकील पूना में रहे ग्रौर ग्रंग्रेजों से जो ध्यवहार चल रहा है वह दुम्ही हो जाय । परन्तु बम्बई के भ्रंगरेजों को पूना में वकील रखना इष्ट था, क्योंकि इनका काम पूना में था ग्रौर जिसके द्वारा काम हो, वह रहे पूना से सैकड़ों मील की दूर पर, यह वे कब पसन्द कर सकते थे ? सम्भव है कि पेशवा को भी यह बात प्रिय न रही हो कि श्रंग्रेजों का वकील पूना में न रहकर सिन्धिया के दरबार में रहे। इधर सिन्धिया ने दिल्ली के बादशाह से इसी समय पेशवा के नाम पर बकील उल्मुतल की सनद में ली घी, म्रत: इस काम में म्रौर भी म्रधिक उलक्कने पैदा हो गई थी। क्योंकि सिन्धिया पूना बरबार में भ्रंगरेज वकील रखने के विरोधी थे भ्रौर उन्होंने बादशाह से जो सनव प्राप्त की थी, उसके कारण बंगाल में जो बादशाही प्रदेश ग्रंप जों के ग्रधीन था उसकी चौथाई वसूल करने का भ्रपना हक सिन्धिया बतलाने लगे थे, भ्रत: भ्रंगरेजों के महत्व का काम पेशवा की अपेक्षा सिन्धिया से ही अधिक था और उनके दरबार में कलकत्ते वालों का वकील रहता ही था, ग्रत: इन कारगों से कलकत्ता वाले पूना में वकील रखने की वम्बई वालों की सूचना को व्यवहार में लाने के लिए तेयार न थे। मेंलेट से मिल कर महादजी ने इधर उधर बात चीत करके उससे कहा कि "इस सम्बन्ध में मुक्ते पूना के श्रधिकारियों से विचर करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभे यह मालूम नहीं है कि श्रंग्रेजों के वकील रखने की योजना उन्हें पसन्द है या नहीं।" इतना कह कर सिन्धिया ने उन्हें रवाना किया। मेलेट साहब म्नागरा होकर कानपुर गये । कई महीने बाद मिन्धिया की स्वीकृति मिलने पर गवर्नर जनरल की स्रोर से मेलेट साहब को संग्रेज वकील का भ्रधिकार पत्र दिया गया।

सालबाई की सिन्ध के बाद कुछ वर्षों तक मराठों ग्रोर ग्रंगरेजों में खूब हेल-मेल रहा। सन् १७८३ ई० में पेशवा ने टीपू पर चढ़ाई की। इस चढ़ाई में उन्हें निजाम भोंसलें वगैरह की सहायता थी। ग्रंगरेजों को भी इस चढ़ाई में शामिल होने के लिए नानाफ इनीस ने बहुत प्रयस्न किये थे। परन्तु ग्रंगरेजों ने कहा कि टीपू से हमारी सिन्ध

हाल में हुई है; ब्रन: उसे तोड़कर ब्रपनी ब्रप्रतिष्ठा करवाने को हम तेयार नहीं है। ग्रंग्रेजों ने उस समय केवल ग्रपनी पांच पलटने निजाम ग्रौर पेशवा की सीमा पर उनके मुल्क के रक्षार्थ भेजना स्वीकार किया पर पेशवा ने यह सहायता लेना स्वीकार नहीं किया ग्रोर टीपू को यह प्रगट करने के लिए कि ग्रंगरेजों की तथा हमारी मैत्री है; मतः श्रंगरेजों से सहायता की आशा करना व्यर्थ है, नाना फडनवीस पूना दरबार के श्रंगरेज वकील सर चार्स्स मेलेट को अपनी छावनी में जो कि बदामी में थी लाये और अपनी सेना के साथ उन्हें भी रक्खा। ता० २० मई को मराठी फौज ने बदामी किले पर धावा किया और टीपू के सरदार के हाथ से छीन लिया। निजाम बदामी लेने के पहले ही लौट गये थे श्रीर फिर नाना फड़नबीस परशुराम भाऊ तथा भोंसले भी लौट गये। केवल हरिपन्त फड़के ने ७५ हजार सेना सहित युद्ध का काम चालू रक्खा । होलकर न्नादि सरदार ४० हजार सेना के साथ सावन्**र हुबली की घोर थे। इस** लड़ाई में बहादर टीपू ने मराटों के समक्ष ग्रपना युद्ध कौशल बहुत दिखलाया। उसने ग्रनेक छापे मार कर मराठों को हानि पहुँचाई। उसके एक छापे में तो होलकर की सेना के साथ जो डिएडारी लोग थे उन्होंने यह समक्ष कर कि लूटने का यह बहुत बढ़िया अवसर है, स्वयम् ग्रपनी ही फौज को मराठी फौज को लूटा इसके सिवा सन्धि करने का होलकर को विश्वास दिलाकर उसने कई बार फंसाया, ग्रनेक स्थान ले लिये ग्रीर ग्रंत में १७८७ के ब्रप्नेल मास में दोनों स्रोर से सन्धि होकर यह ठहरा कि टीपू मराठों की ४८ लाख रुपये, कुछ राज्य भ्रौर किले देवे । इस युद्ध में मराठों, का सवा करोड़ रुपया खर्च हुम्रा था। इस हृष्टि से मराठों को हानि ही उठानी पड़ी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि टीपू का पत्ला जबरदस्त होने पर भी उसने सन्धि क्यों की ? इसका उत्तर यही है कि उसे ये पक्के समाचार मिले थे कि सुभापर चढ़ाई करने के लिये ग्रंग्रेज तैयारी कर रहे हैं।

इस समय के वो ही वर्ष बाद मराठे और निजाम ने मिलकर टीपू पर फिर चढ़ाई की। इस समय उन्हें अंग्रेजों की प्रत्यक्ष सहायता थी। इसलिये, यह भी कहा जा सकता है कि यह युद्ध कराने में मुख्या भी वे ही थे, अंग्रेज वकील का यह आपह था कि स्वयम पेशवा युद्ध क्षेत्र में जावे, परन्तु अन्त में, परशुराम भाऊ को ही भेजना निश्चित हुआ और निजाम बराबर बराबर समानता से बांट लेंगे। इस त्रिपुटी में से मराठों को फोड़ने का प्रयत्न टीपू ने किया था; परन्तु वह सिद्ध न हो सका। नाना-फड़नवीस ने मीठे बोल बोल कर टीपू से गत सिन्ध के अनुसार जितनी मिल सकी उतनी रकम वसूल की। सन १७६० के मई-जून माह में बम्बई से अंग्रेजों को फोज जयगढ़ की खाड़ी में से होकर संगमेश्वर पर से अम्बा धाटी के ऊपर चढ़कर तासगांब आई। कसान लिटिल उस समय अदाई हजार सेना का प्रथम अधिकारी था। इसके साथ परशुराम भाऊ प्रगस्त मास में चढ़ाई करने को निकले। घटप्रभा नदी उतर जाने पर पहले ही धारवाड़ पर घेरा डाला गया, अन्यत्र भी सरदार भेजे गये। धार-वाड़ के युद्ध में ग्रंग्रेजों ने खब बीरता प्रगट की ग्रीर तोपों की मार ग्रन्छी तरह करके मराठों से धन्यवाद प्राप्त किया । किले में लड़ने वाले, टीपू के सरदार, बद्रीजमाल ने बड़े वीरता का काम किया; पर परिएगम कुछ नहीं निकला। तारीख ४ अप्रैल सन १७६१ के दिन सात मास तक युद्ध करने के पश्चात् उसे किला छोडना पडा । धार-वाड़ ले लेने के पश्चात मराठा और अंग्रेज श्रीरंगपट्टन की और रवाना हए । मई मास में हरिपन्त फड़के सेना के साथ था रहे थे, उनकी थोर भाऊ की सेना मिल गई। लाई-कार्नवालिस निजाम की सेना के साथ तीसरी ही भ्रोर से भ्रा रहे थे। इस प्रकार सबों ने मिल कर चारों भ्रोर से टीपू को घेर लिया भ्रौर उसे हानि पहुँचाई । भ्रन्त में टीप को सन्धि करके श्रीरंगपटम का घेरा उठाना पड़ा । टीपू ने ३० करोड रूपये ग्रीर ग्राधा राज्य देना स्वीकार किया । इसके भ्रनुसार प्रत्येक के हिस्से में चालीस २ लाख रुपयों की म्रामदनी का प्रदेश म्राया। मराठों ने वर्धा तथा कृष्णा नदियों के बीच का प्रान्त तथा सोंड्र म्रादि स्थान मौर गुती, कडापा, कोपल, म्रादि कृष्णा तथा तुंगभद्रा के बीच का प्रान्त निजाम को दिया गया । श्रंग्रेज श्रौर मराठों की यह चढ़ाई सहकारिता-पूर्वक हुई थी। इससे भी थोडा बहुत मन-मुटाव हुन्ना, परन्तु ग्रन्त में किसी तरफ बिगाड न होकर दोनों ने काम पूरा किया। लाउँ कार्नवालिस ने परशुराम भाऊ को जाते समय १७ तोपें नजर किया। परश्राम भाऊ की सेना को भ्राते समय मार्ग में बहुत कट उठाने पडे श्रीर श्रंग्रेजों की सेना जहाजों पर बैठकर बम्बई को चली गई।

टीपू पर तीसरा भ्राक्रमण करने के समय फिर इस सहकारिता का योग नहीं भ्राया। इसी बीच में सवाई माधवराव की भी मृत्यु हो गई थी भ्रौर बाजीराव गद्दी पर बैठा था, पर वह दौलतराव सिन्धिया के पंजे में पूरी तरह से था। सन १७६६ मे निजामभ्राली ने भ्रंग्रेजों से नवीन सिन्ध की, जिसके भ्रनुसार निजाम दौलत ने भ्रपनी कवायदी सेना को तोड़कर भ्रंग्रेजों की छु: हजार सेन। भ्रौर तोपखाना भ्रपने यहां रखना भ्रौर उसके खर्च के लिए २४ लाख रुपये वेना स्वीकार किया, निजाम चौथाई तथा सरदेशमुखी का कर ग्रब तक मराठों को देते थे। उसे न देने के लिए ही भ्रंग्रेजों से यह मैत्री की गई थी, क्योंकि निजाम जानता था कि इस कार्य में भ्रंग्रेजों के सिवा दूसरे से यह काम नहीं हो सकता। भ्रंग्रेजों का काम भी मुफत में बन गया, क्योंकि निजाम की इस सिन्ध से सेना का खर्च निजाम के सिर पर था भ्रौर कौज भ्रंग्रेजों के भ्रधीन थी तथा निजाम भ्रंग्रेजों के शुत्र मराठों के भ्राश्रय से सदा के लिए निकल्ल जाने बाला था। इस तरह भ्रंग्रेजों का चारों भ्रोर से लाभ ही था। इन्हीं शतों पर भ्रंग्रेजोंने पेशवा से भी सिन्ध करने का निद्वय किया था; परन्तु दौलतराव सिन्ध्या भ्रौर नाना ने इस

प्रकार की सन्धि न करने की सम्मति दी; श्रत: वह न हो सकी; परन्तु बाजाराव ने टीपू के विरुद्ध यद्ध करने में सहायता देने का वचन श्रंग्रेजों को दिया श्रीर पहले के श्रनसार परशराम भाऊ को सेना के साथ अंग्रेजों के सहायतार्थ भेजने का निश्चय किया। साथ में रास्ते, बिख्र रकर स्रादि सरदारों को भी भेजने का नाना० ने विचार किया, परन्त दौलतराव सिन्धिया ने इस विषय में यह आग्रह किया कि टीपू के साथ यद्ध करने में मराठों को प्रत्यक्ष में शामिल होना उचित नहीं है। कहा जाता है कि टीपू ने सिन्धिया द्वारा पेशवा को तेरह लाख रुपये दिये थे। यह सच है या भूठ यह तो नहीं कह सकते: पर इतना अवश्य हुआ कि बिलकुल मौके पर बाजीराव पेशवा ने श्रंग्रेजों को सहायतार्थ सेना भेजना रोक दिया। इससे नाना० को भी बहुत ग्राश्चर्य हुग्रा। ग्रन्त में, ग्रंपेजों को ग्रपने बल पर श्रीर गपटून पर चढ़ाई करनी पडी । टीपू से मित्रता कर निजास पर चढाई करने का दोलतराव सिन्धिया ग्रौर वाजीराव पेशवा का विचार था; परन्तु ग्रंग्रेकों के साथ की गई श्रीरंगपट्टन की लड़ाई में उसे ग्रसफलता हुई ग्रौर उसकी मृत्य भी हो गई; ग्रत: बाजीराव का विचार जहाँ का तहाँ रह गया । टीपू की मृत्य का समाचार सुनकर बाजीराव ने प्रगट किया, श्रीर तुरन्त ही मुंह फेर कर श्रंग्रेजों के कान में यह भर दिया कि स्नापके सहाययार्थ सेना न भेजने देने के कारए। नाना० ही थे। टीपू की सृश्य के पदवात जब मैसूर के राज्य के बंटवारा करने का समय भ्राया, तो भ्रंग्रेजों ने थोडा हिस्सा मराठों को देने के लिए भी निकाला; परन्तु उसके लिए यह शर्त डाली कि निजाम के समान हमारी सेना ग्रपने ग्राश्रय में रखने की जाँ सन्धि पहले ही हो चुकी थी. वह ग्रब मान्य की जाय, परन्तु नाना भ्रच्छी तरह जानते थे कि यह शर्त बहुत हानिकारक ग्रौर घातक है। ग्रत: इसे ग्रस्वीकार करने में बाजीराव को नाना की सहायता मिली। तब मराठों को देने के लिए निकाला हुन्ना प्रान्त भी ग्रंग्रेज ग्रौर निजाम ने ग्रापस में बाँट लिया । फिर निजाम ग्रौर ग्रंग्रेजों में एक संधि ग्रौर हुई जिसके श्चनुसार सन १८०२ श्रीर सन १७६६ में निजाम के हिस्से में जो ठीपू का प्रदेश श्राया था वह ग्रंग्रेजों को मिला ग्रौर उसके बदले में ग्रंग्रेजों की ग्राठ हजार की सेना ग्रात्म-रक्षारार्थ निजाम को ग्रपने गले में बांधनी पड़ी। सारांश यह है कि मराठों ग्रीर ग्रंग्रेजों की सच्ची सहकारिता से एक ही चढ़ाई हुई श्रीर वह टीपूपर सन १७६१ में की गई थी।

नाना फड़नबीस और बाजीराव को फिर शीघ्र ही ग्रंग्रेजों से सहायता लेने की आवश्यकता हुई; परन्तु यह सहायता नहीं थी; यह तो अपने ही हाथों से दूसरी बार अपने गृह कलह में ग्रंग्रेजों को धुसाना था। पहली बार और इस बार में अन्तर यह दिखाई हेता था कि पहले अपग्रा रघुनाथराव ने अपने सर लिया था और उस समय सब लोगों

ने इसके लिये उन्हें भला भी कहा था, लेकिन फिर ऐसा समय ब्राया कि रघुनाथराव के स्वयं प्रतिपञ्ची श्रौर राजनीतिज्ञ नाना फड़नवीस को यह बात करनी पड़ी। नाना फड़नवीस ग्रीर महाद जी सिन्धिया में यद्यपि परस्पर स्पर्धा थी, तो भी दोनों ग्रपने श्रपने राज्य के स्तम्भ थे। महादजी की सृत्य से नाना फड्नवीस का दाहिना हाथ ग्रयोत् ग्रस्त्र धारण करने वाला हाथ ही टूट गया ग्रौर उत्तर हिन्दुस्तान में नाना फड़नशीस की कार्य पद्धति संकुचित होते होते दिल्ली से मराठों के पैर उखड़ने लगे, परन्तु महाद जी की मृत्यु के दूसरे ही वर्ष खरड़ा की लड़ाई जीतकर नाना फड़नवीस ने जगत को यह दिखला दिया कि मराठों का तेज, वह चाहे दक्षिण ही तक क्यों न हो, पर ग्रभी तक कायम है। खरड़ा की लड़ाई में नाना फड़नवीस के वैभव मन्दिर पर मानो कलश चढ़ा दिया, परन्तु इसके दूसरे ही वर्ष सवाई माघवराव की ग्रसामियक मृत्यु हो जाने से क्रोर नाना फड़नवीस के शत्रु बाजीराव के गद्दी पर बैठने का प्रसंग म्राने से सब उलट पुलट हो गया । बाजीराव से नाना फड़नवीस को दो प्रकार का भय था। एक तो यह कि ज्ञायद वह क्रयने पिता का बदला लेने के लिये कष्ट दे म्रथवा घात करे ग्रौर दूसरा, जो कि पहले से भी ग्रधिक घातक था, यह था कि ऐसे बद्धिहोन पुरुष के गद्दी पर बैठने से कभी न कभी उसकी विडम्बना हुए बिनान रहेगी। इन विचारों के कारण नाना फड़नवीस ने बहुत शीघ्रता से सब बड़े बड़े सरदारों की पूना बुलाया ग्रौर उन्हें यही समकाया कि बाजीराव के गद्दी पर बौठने से ग्रंग्रेजों का हाथ किस प्रकार से दरबार के राजकाज में घुसेगा। परशराम भाऊ श्रीर पटवर्धन नाना फड़नवीस के अनुहूल ही थे, किन्तु बाहर के बड़े बड़े सरदारों में से होलकर ने भी नाना फडनवीस की पद्धति को पसन्द किया । यद्यपि सिन्धिया के कर्मचारियों श्रौर नाना फड़नवीस में मतभेद था, फिर भी उन्होंने यह निश्चय किया कि हमारे स्वामी दौलतराव सिन्धिया के ग्रल्प वयस्क होने के कारण होलकर के समान वयोवृद्ध मराठे नीतिज्ञ जो करेगें वह सिन्धिया को भी मान्य होगा। इस प्रकार सबने मिलकर निश्चय किया कि सवाई माधवराव की विधवा स्त्री को गोद में कोई दत्तक देकर गृही चलाई जाय भ्रौर बाजीराव को कैंद में ही रक्खा जाया जब ये समाचार बाजीराव को मालूम हए तब उसने सिन्धिया के कारभारी वाला जी तात्यां को मिलाकर नाना फड़नवीस के निश्वय को घूल में मिलाने का प्रयत्न किया। विकल्प श रू होने पर ग्रनेक प्रकार के कारए खड़े होने लगे। बहुतों को यह बात विचारएीय दीखने लगी कि बाला जी विश्वनाथ का वंश मीजूद होते हुए भी दूसरे घराने का लड़का गोद में क्यों लिया जाय ? इधर बाजीराथ ने सिन्धिया को चार लाख का प्रान्त ग्रीर गद्दी पर बैठाने में जो खर्च पड़े वह सब देने का लोभ दिखाया, ग्रत: इस प्रक्त को ग्रौर भी महत्व प्राप्त हो गया।

नाना फ़ड़नवीस को जब ये सब समाचार माल्म हुए तो उन्होंने परश्राम भाऊ को तुरन्त पूना बुलाया ग्रीर सलाह करके यह निश्चय किया कि सिन्धिया ग्रपनी सेना के बल जैसे बनेगा वैसे बाजीराव को गद्दी पर। बैठाये होगा, इसलिये यही काम यदि हमकर डालें तो सिन्धिया भी एक भ्रोर रह जायगा भ्रीर सम्भव है कि बाजीराव भी उपकार के भार से दबकर ग्रपने हाथ में ग्रा जाय । इस निश्चय के ग्रनुसार परशु-राम भाऊ ने शिवनोरी जाकर बाजीराव को बन्धन-मुक्त किया ग्रीर परश्राराम ने जब शपथ-पूर्वक यह कहा कि यह कपट नहीं है तब बाजीराव ग्रपने छोटे भाई चिमाजी म्राप्पा के साथ पूना म्राकर नाना फड़नवीस से मिला, उपरी ढङ्क से दोनों के दिल की सफाई हो गई ग्रौर नाना फड़नवीसको बाजीराव ने लिख दिया कि ''जो बातें हो चुकीहै उन्हें सब भूल जावें। राज-काज तुम्हारे ही हाथ में रक्ख्ँगा श्रौर तुम्हारी सलाह से ही सब काम करू गा।" बाजीराव गद्दी पर बैठाये गये; परन्तु यह समाचार सुनकर बालोबा तांत्या ( सिन्धिया के कारभारी ) को क्रोध उत्पन्न हुम्रा म्रौर उसकी सलाह से दोलतराव सिन्धिया ग्रपनी गोदावरी के तट पर की सेना लेकर पूना पहुँच गया। सिन्धिया का सैन्य-समुदाय देखकर नाना फडनवीस मन में डरे कि इसके स्रागे प्रपनी कुछ नहीं चलेगी। परश्राम भाऊ ने नाना० को बहुत धीरज बँधाया श्रीर समकाया कि स्नावश्यकता पड़ने पर हम लोग सिन्धिया से यद्ध कर सकेगें। उसकी क्या मजाल जो हम से लड़े ? परन्तु बालोबा ताँत्या के भय ग्रौर बाजीराव पेशवा के इस ग्रविश्वास से कि न मालम किस समय वह क्या कर डाले, नाना फडनबीस ने कारभार छोड कर पूना से चले जाने का ही विचार किया। बाजीराव के विश्वासघात के कारण सिधिया उससे प्रसप्रक्ष था ही ग्रौर इस विश्वासघात के प्रायिश्वत में उसे गद्दी से उतारना चाहता था। इस षड्यन्त्र में वह परश्रामभाऊ को शामिल करने का प्रयत्न करने लगा। इधर नाना फडनवीस भाऊ को फँसाकर पूना से चले गये, श्रत: भाऊ की स्थिति नि:सहाय सी हो गई। इसलिए श्रकेले सिन्धिया के सत्र ता करने की श्रपेक्षा उनके षडयन्त्र में शामिल हो जाना ही उन्होंने उचित समका । बाजीराव को गद्दी से च्युत कर चिमाजी श्रप्पा को सवाई माधवराव की बिधवा स्त्री की गोदी में बिठला कर गही पर बैठाने के लिए यह षड्यन्त्र रचा गया था। इस नये पेशवा का कार भारी परश -राम भाऊ को नियत करना निश्चित हुग्रा था। परशुराम भाऊ ने नाना फड्नवीस से बिना पूछे इस षड्यन्त्र में शामिल होने की स्वीकृति नहीं दी; परन्तु ग्रन्त में नाना फडनवीस, परश्राम भाऊ ग्रीर बालोबा का एक विचार हो जाने पर बाजीराव के कैंद होने का फिर मौका ग्राया।

नाना फड़नवीस पहले पूना से पुरन्दर गये ग्रौर फिर वहाँ से वाई जाकर वहाँ रहने लगे। वहाँ उन्होंने यह विचार कर कि सतारा के महाराज को बन्धन-मुक्त

कर राजकाज चलाने से मराठा सरदारों के एकत्र होने; ग्रीर सत्ता के एक-मुखी होने की सम्भावना होगी; इसके लिए प्रयत्न किया; परन्तु वह सफल न हो सका। इधर विमाजी ग्रन्था का दत्त विधान हो गया था; ग्रत: इस नये पेशवा के लिए वस्त्र लेने को नाना फड़नवीस स्वयम् सतारा गये स्रौर वहाँ से पेशवाई के वस्त्र प्राप्त किये। पहले यहां यह निश्चय हुआ कि नये पेशवा के कारभारी का काम परश-राम भाऊ करें; परन्तु फिर यह विचार उत्पक्ष हुन्ना कि कारभारी नाना फड़नबीस ही रहें अप्रोर सेनापित का काम भाऊ करें। श्रत: इस विचार के श्रनुसार नाना फड़नवीस से पूना म्राने के लिए बातचीत की गई: परन्तू बाजीराव के कहने से नाना फड़नवीस को भी कैद में रखने का सिन्धिया का विचार है ऐसी खबर सुनते ही नाना फड़नवीस पूना न ग्राकर पहाड़ की ग्रोर चले गये ग्रौर राय गढ़ से लड़ने का इन्होंने प्रयत्न किया। इस प्रकार म्राकस्मिक रीति से बाजीराव म्रौर नाना फडनवीस पर सम-दु:खी होने से एक विचार करने का स्रवसर स्रा पड़ा स्रौर बालोवा कुंजर की मध्यस्थता में इन दोनों का पत्र-व्यवहार शुरू हुन्ना। तुकोजी होलकर की सेना की सहायता नाना फड़नवीस ने बोलवा तात्या के प्रतिस्पर्धी रायाजी पाटिल के द्वारा सिन्धियाँ की दस लाख रुपये की स्नामदनी का प्रान्त, स्रहमदानगर का किला, परशुराम भाऊ की जागीर अप्रोर घाटने की सुन्दरी कन्या देना कबूल किया। मानाजी फाकड़े इसी हष्टि से सिन्धियाँ को सेना की भर्ती करने काम कर रहा था; परन्तु बाजीराव के कुछ कार्यों से यह षड्यन्त्र प्रगट हो गया। अत: बालीवा तात्या ने बाजीराव को उत्तर भारत की ग्रोर रवाना किया; परन्तु बाजीराव ने ग्रपने रक्षक घाटगे को मिला लिया ग्रौर उसे सिन्धिया की दीवानगिरी तथा सिन्धिया को दो करोड रुपये देना स्वीकार कर बीच ही में मुकाम करवाया। इधर नाना फड़नवीस ने रघुजी भोसले को ग्रपने पक्ष में मिला लिया और नाना फड़नवीस सेना सहित पूना श्राये तथा बाजीराव को वापिस लाकर ४ दिसम्बर सन् १७६६ में फिर गद्दी पर बैठाया श्रीर श्रपने हाथ में सब कारबार लेकर शास्त्रियों के द्वारा चिमाजी भ्रप्पा का दत्तक विधान शास्त्र-विरुद्ध ठहरा दिया।

इतना कार्य पूरा होते न होते पाँसा फिर उलटा । तुकोजी राव होलकर की मृत्यु हो गई नाना फनड़वीस ने निजाम को जो वचन दिये थे उन्हें बाजीराव ने पूरा करना स्वीकार नहीं किया; ग्रत: निजाम भी नाराज हो गये तथा बाजीराव ने यह विवार किया कि बन जाय तो सिन्धिया ग्रौर नाना फड़नवीस को एक ग्रोर रखकर ग्रापनी मनमानी करूं, परन्तु उसके इस विचार के ग्रानुसार सिर्फ नाना फड़नवीस हो के विरुद्ध षड़यन्त्रों ने ग्राधिक जोर पकड़ा। तारीख ३१ दिसम्बर के दिन नाना

सिन्धिया से मिलने गये, उसी समय सिन्धिया के सेना पति माइकेल फिलोज ने प्रपनी सेना के पड़ाव में ही नाना को कैद कर लिया भ्रीर सर्जेराव घाटगे ने भ्रपने नौकरों को भेजकर शहर में नाना फड़नवीस का बाड़ा ग्रीर उनके पक्ष के लोगों को लुटवाया। इसके बाद पूना में कितने ही दिनों तक धर-पकड़ ग्रौर खून-खरावी के सिवा ग्रौर कुछ दीखता ही नथा। यदि किसी को बाहर निकलना होता तो कई लोगों के साथ हाथ में ढाल-तलवार लेकर निकलना पडता था। जब नाना फडनवीस कैंद कर ग्रहमद नगर के किले में भेज दिये गये तब बाजीराव, सिन्धिया का प्रभाव नष्ट करने के उद्योग में लगे। यह सुनकर सिन्धिया ने ग्रपनी फौज का बीस लाख रूपया मासिक खर्च देने का ग्रड्झा बाजीराव के पीछे लगाया, परन्तु बाजीराव इतना खर्च देने भें ग्रसमर्थ थे ग्रत: उन्हें यह शर्त मान्य करनी पड़ी कि घाटगे, बाजीराव का कारभारी होकर रहे श्रीर वह जिस मार्ग से चाहे रुपये वसुल करे। इस समय घाटगे ने पूना में जो कुहराम मवाया था ग्रोर प्रतिष्ठित ग्रादिमयों की जिस प्रकार इज्जत ली थी उसका स्मरए करते ही ब्राज भी रोमांच हो ब्राता है, इस ब्रत्याचार के कारए। सिन्धिया पूना में अप्रिय हो गये, इस बात से लाभ उठाते हुए बाजीराव ने अम्द्रतराव की सहायता से म्रंग्रेजों के हाथों-तले सेना तैयार कर सिन्धिया को कैद करने का विचार किया म्रोर सिन्घिया को दरबार में बुलाकर भय भी दिखलाया, परन्तु ग्रन्त में उसे कैद करने का साहस बाजीराव को न हो सका।

सिन्धिया, यह कह कर कि अब मैं लौटा जाता हूँ दरबार से चला आया, परन्तु उसने पूना नहीं छोड़ा। तो भी चारों भ्रोर से विशेषत: गृह कलह के कारण उसकी इतनी बेइज्जती हो गई थी कि अन्त में उसकी अंग्रेजों से सहायता और मध्यस्थता के लिये याचना करनी पड़ी। इसके पहले वाजीराव ने स्वत: कनंल पामर की मार्फत सिन्धिया से मैत्री की बातचीत छेड़ी थी, परन्तु सिंधिया ने उस बात को अमान्य कर दिया। अब उसे स्वयं सहायता मांगनी पड़ी। उसने यह भी विचार किया कि अपनी सेना लेकर यहाँ से स्ववेश को चले जाँय। परन्तु सेना बिना वेतन लिये कैसे जा सकती थी १ अत: सिंधिया ने विचार किया कि नाना-फड़नवीस को बंधन मुक्त कर देने से द्रव्य लाभ अवश्य होगा और बाजीराव पर भी प्रभाव पड़ेगा। अत: वह नाना फड़नवीस को पूना लाकर छोड़ दिया और उससे दस लाख रुपये लेकर अपना काम निकाल लिया। नाना फड़नवीस को बन्धन मुक्त करने में अंग्रेजों को सहायता लेनी पड़ी और इससे उन्होंने लाभ भी तुरन्त उठाया। मराठों से मेत्री करके अंग्रेजों को टीपू के नाश करने का निश्चय था; पर वे जानते थे कि यह काम तब होगा जब सिंधिया पूना से चले जावें और नाना फड़नवीस अके से रह जाँय; अत: अंग्रेजों ने बाजीराव से यह कहना शुरू कि—"सिंधिया को जाने दो, तुम्हारी रक्षार्थ अत: अंग्रेजों ने बाजीराव से यह कहना शुरू कि—"सिंधिया को जाने दो, तुम्हारी रक्षार्थ

हमं सेना देंगे चिन्ता मत करो।" परन्तु अंग्रेज जैसे बार-बार कहते थे वैसे ही वैसे बाजीराव को यह सन्देह अधिक होता जाता था कि कहीं यह नाना फड़नवीस का ही ष्रड़यन्त्र न हो और वे सिधिया को दूर कर अंग्रेजों को घर में घुसेड़ना चाहते हों, बस, ऐसी कल्पना उत्पन्न होते ही उसके षड़यन्त्र के चक्र फिर उलटे फिरने लगे और सिधिया से लौट जाने की अपेक्षा वह भीतर ही भीतर यह कहने लगा कि—"अभी रहो जाग्रो मत" और इधर नाना फड़नवीस से मिला और कहा—"तुम मेरे पिता के समान हो, तुम जो कहोंगे में वही करूँगा।" ऐसा कह कर उसने नाना फड़नवीस के पैरों पर पगड़ी रख कर कसम खाई और नाना फड़नवीस को फिर काम काज सम्हालने को लगाया, परन्तु उसी समय वह नाना फड़नवीस को कैंद करने के लिये सिधिया से बात चीत भी करने लगा।

नाना फड़नवीस ने ऊपरी दिखाऊ ढंग से काम हाथ में ले लिया, पर भीतर से वे उदास ही थे, क्यों कि उस समय किसी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता था। उन्होंने मनमें यही निश्वय किया कि इस समय प्रंग्रेजों से सहायता लेने की ग्रावश्यकता होने के कारण यदि उनका विश्वास करना ही पड़े तो उसके करने में कोई हानि नहीं है ग्रौर ग्रापित काल में सहायता भी उन्हों की लेना ठीक है। परन्तु इसी स्थित में दो वर्ष व्यतीत हो गये ग्रौर ग्रन्त में १३ मार्च सन् १८०० के दिन नाना फड़नवीस की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु से बाजीराव ग्रौर सिधिया की स्थिति तो नहीं सुधरी किन्तु उनका एक मुख्य ग्राधार स्तम्भ टूट गया। ग्रब सिधिया को ग्रपना प्रदेश छोड़ कर पूना में रहना कठिन हो गया था, क्यों कि वशवन्तराव होलकर ने ग्रमीर खाँ से मैत्री कर सिधिया के प्रदेश को लूटने का काम शुरू कर दिया था। सन् १८०० के नवम्बर में सिधिया ने पेशवा से ४७ लाख रुपये लेकर पूना में घालगे की ग्रधीनता में कुछ सेना रख दो ग्रौर ग्राप उत्तर हिन्दुस्तान के लिये रवाना हो गया।

नाना फड़नवीस की मृत्यु हो जाने ग्रोर सिंधिया के ग्रपने स्थान को चले जाने पर बाजीराव को शान्ति से दिन ज्यतीत करने चाहिये थे, परन्तु ऐसा न करके उसने ग्रपने पिता रघुनाथराव के विरुद्ध रहने वाले सरदारों से बदला लेना शुरू किया। सरदार रास्ते को कैद में डाला ग्रौर विठो जी होलकर को हाथों के पावों से मरवा डाला। सिन्धिया के उत्तर भारत में ग्राने पर उससे थोड़ी बहुत छेड़ छाड़ कर यशवन्तर राव होलकर ने फिर दक्षिण भारत का रास्ता पकड़ा ग्रौर विठोजी होलकर के खून का बदला लेने के लिये पूना को भस्म करने का उद्देश्य प्रगट करते हुए वह खानदेश जा पहुँचा। ग्रतः वाजीराव को फिर सिन्धिया ग्रौर ग्रंग जों के सेना की सहायता मांगने की ग्रावश्यकता हुई, परन्तु ग्रंगोजों की शरतें कड़ी होने के कारण सिन्धिया

की सेना पर उसे ग्रवलिम्बत होना पड़ा। इस समय पटर्धन प्रभृति सरदारों से बहुत कुछ सहायता मिल सकती थी, परन्तु सरदार रास्ते से सरदारों को लूटने का प्रारम्भ करने के कारण सब सरदार ग्रपने ग्रपने स्थानों पर उदासीन ग्रौर सग्नंकित वृत्त से रहते थे। ता २३ ग्रक्टूवर को यसवन्त राव होलकर हड़पसर के पास ग्रा पहुँचा। इधर सिन्धिया की सेना धोर पड़ी के समीप पड़ी हुई थी ग्रतः तारीख २५ ग्रक्टूवर को दोनों में वड़ी भारी लड़ाई हुई, जिसमें सिन्धिया को हारना पढ़ा ग्रीर उसकी सेना का पड़ाव लूट लिया गया। तब बजीराव सात हजार सेना के साथ भाग कर सिंहगढ़ चला गया ग्रौर वहां से कर्नल क्लोज की मार्फत ग्रंग्रेजों से सहायतार्थ बात चीत करने लगा।

ग्रंग्रेज बाजीराव को सहायता देने के लिये सदा तैयार रहते थे। भला जिन श्चंग्रेजों ने नाना फड़वीस के जीवन काल में श्रौर पेशवा का ऐर्ध्य सूर्य जिस समय मध्यान्ह में था उस समय रघुनाथ राव को सहायता देकर मराठों से युद्ध छेड़ा था वे स्रंग्रेज गद्दी पर बैठे हए बाजीराव को जब कि वह निराश्रित होकर स्वयं सहायता मांग रहा है श्रौर नाना फड़वीस भी जीवित नहीं है, क्यों न सहायता देवें ? उनका तो बहुत दिनों से यही प्रयत्न रहा कि बाजीराव हमारी सहायता ले श्रौर लार्ड कार्नवा-लिस बहुत जोर से इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि निजाम के समान सब राजे राजबाड़े हमारी सेना की सहायता लेना स्वीकार करें परन्तू एक भी मराठा सरदार श्रंप्रेजों की इस प्रकार की सहायता लेने को तैयार नहीं होता था। महाद जी सिन्धिया नाना फडनवीस भ्रोर दौलत राय सिन्धिया ने तो इस भठी सहायता को अस्वीकार करने के लिये पेशवा को पहले ही सलाह दी थी श्रौर स्वयं बाजीराव की भी इस सहायता का भीतरी पेंच समभ सकने की बुद्धि थी। ग्रत: उसने भी जहाँ तक हो सका इसका विरोध ही किया था। भ्रंगरेज श्रधिकारियों के ग्रधिकार में रहने वाली श्रंप्रोजी सेना को श्रपने राज्य में रख उसके खर्च के लिये श्रंगरेजों को कुछ प्रदेश दे बेना ग्रौर ग्रावश्यकता पड्ने पर ग्रपनी रक्षा के लिये ग्रंगरेजों का मुंह ग्राकना भला कौन समभदार स्वीकार कर सकता था ? यह व्यवस्था निजाम को भले ही सुभीते की की जँची हो क्योंकि दक्षिए। भर में वह अर्कला ही था और दूसरे किसी की भी सहायता न थी परन्तू मराठों को ग्रंगरेजों की ग्राज्ञा से चलने वाली इस प्रकार की भड़ेत सेना के सहायता की भ्रावश्यकता महीं थी, पर गृह कलह के कारण उन्हें भी हुई स्त्रौर पहले चार बार जिस बात को भिड़कार दिया था, वही बात बाजीराव को निरुपाय होकर करनी पडी।

सबाई माधवराव की मृत्यु के बाद से पूना के दरबार में जो गडुबड़ी मचनी शुरू हुई उसे ग्रंगरेजों के वकील मैलेट साहब संगम तट पर बैठे हुए ध्यान से देख रहे थे। सिन्धिया, होलकर ग्रोर पटवर्धन ग्रादि सरदार, नाना, परशुराम भाऊ ग्रादि नीतिम ग्रोर बाजीराव पेशवा इनमें परस्पर भगड़ा चलने के कारण ग्रंग्रेजों को भयभीत होने का कोई कारण नहीं था। इस गृह-कलह के कारण ग्रंग्रेजों की ग्रीर तिरछी हिट से देखने का न तो किसी को ग्रक्सर ही था ग्रीर न कोई कारण ही। ग्रंग्रेजों की भलमन्सी सबके काम में ग्राती थी ग्रीर ग्रंग्रेजों की सैनिक सहायता की ग्राकांक्षा भी सब हो करते थे। पेशवा की राजधानी में यद्यपि पांच छ: वर्षों से ग्रमधाम चल रही थी, पर संगम पर ग्रंग्रेजों के ग्रथवा उनके ग्राश्रित लोगों के मार्ग में कभी कोई बाधा नहीं पढ़ती थी। संगम से तीन मील की दूरी पर सिन्धिया ग्रीर होलकर की सेना का तुमुल सुद्ध हुग्रा, पर उस समय ग्रंग्रेज रेजीडेन्ट कर्नल क्लोज संगम ही पर एक ऊंचा ग्रंग्रेजों निशान लगाकर ग्रानन्द से रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस निशान को दोनों ग्रोर से सन्मान मिलेगा। दूसरे दिन यशवन्त राव होलकर ने कर्नल क्लोज को ग्रपने डेरे में बुला कर सिन्धिया, पेशवा ग्रीर होलकर का भगड़ा मिटाने में मध्यस्थ बनने की ग्रपील की।

होलकर पूना पर चढ़ श्राया था श्रौर उसकी सेना ने जय भी प्राप्त की थी, तो भी पहले उसने पूना में श्रपनी सेना को पांव भी नहीं रखने दिया। उसने श्रपने पत्र- रुपवहार में बाजीराव से नम्नता का ही स्यवहार रक्खा श्रौर सिंहगढ़ से पूना श्राने के लिये प्रार्थना की थी। परन्तु बाजीराव डर रहे थे, इसलिए वे सिंहगढ़ से रायगढ़ चले गये श्रौर वहां से-पहाड़ जाकर श्रंग्रेजों को लिखा कि जहाज श्रौर श्रादमी भेजकर मुक्ते बम्बई बुला लो। इधर जब होलकर ने वेखा कि बाजीराव नहीं श्राते तब उन्हें पकड़ने के लिये उन्होंने श्रपनी सेना कोंकन को भेजी। तब बाजीराव श्रंग्रेजों के श्रादमियों के श्राने की प्रतीक्षा न कर स्वयम सुवर्णदुर्ग होकर खेदएड को गये श्रौर वहां से श्रंग्रेजों के जहाज में बैठकर तारीख ६ दिसम्बर को बसई पहुँचे।

इधर होलकर ने पूना से बहुत खराडनी बसूल की ग्रीर जुन्नर से ग्रमृतराव को लाकर गद्दी पर बैठाया। तब नाना फड़नबीस के ग्रीर बाजीराव के शत्रु चतुर्रासह भोंसले बाबी वाले ने ग्रपने प्रभाव को काम में लाकर सतारा के महाराज से ग्रमृत-राव को पेशबाई के वस्त्र दिलवाये। ग्रमृतराव के गद्दी पर बैठते ही होलकर ने पूना-निवासियों की जो दुर्दशा की थी उसे ग्रांख खोलकर देखने का काम इन पेशवाग्रों को करना पड़ा। पहले तो इतना ही था कि जरा भय का कारए। उपस्थित होते ही लोग भागकर ग्रपनी रक्षा कर लेते थे, पर होलकर ने तो शहर की नाकेबन्दी पहले से ही करके फिर लोगों को कटट देना प्रारम्भ किया था।

बाजीराव के पूना छोड़कर चले जाने पर रेजीडेन्ट कर्नल क्लोज भी बसई को चले गये। होलकर ने रेजीडेन्ट से ठहरने के लिये बहुत कहा, परन्तु उन्होंने होलकर

से सन्धि करने की ग्रपेक्षा ग्रपने हाथ में ग्राये हुये पेशवा से सन्धि करना ग्रधिक लाभ दायक श्रीर सुभीते की बात समसी श्रीर उसके द्वारा श्रंगरेजों श्रीर बाजीराव के बीच में तारीख ३१ दिसम्बर सन् १८०२ के दिन सन्धि हुई। सन्धि की मुख्य शर्ते श्रंग्रेजी सेना को भ्रापने यहां रखने के सम्बन्ध में थी। यह कहने की भ्रावश्यकता नहीं है कि इस सन्धि के प्रतुसार ग्रंग्रेजों की ६००० पैदल सेना पेशवा के राज्य में रखना स्थिर हम्रा भ्रौर युद्ध के समय पेशवा को रक्षा के लिए एक हजार सेना बाजीराव के पास रहना स्थिर किया गया। इसके खर्च के लिये पेशवा ने भ्रंग्रेजों को छुग्वीस लाख की श्रामदनी का प्रदेश देना स्वीकार किया तथा सुरत पर से पेशवा के श्रपना श्रधिकार उठा लेने, गायकबाड़ ग्रौर निजाम पर का दावा ग्रंग्रेजों की मध्यस्थता में निपटा लेने, भ्रन्य रजवाड़ों से जो युद्ध सन्धि श्रथवा भ्रन्य कार्य हों वह बिना भ्रंभेजों को मालूम हये न होने श्रौर दूसरे यूरोपियन लोगों को श्राश्रय न देने की शर्ते भी इस सन्धि में रक्ली गई । इस सन्धि पर ग्राएट डफ ने भ्रपने ये निन्दापूर्ण उदगार निकाले है कि "बाजीराव ने अपने स्वतन्त्रय को मूल्य के रूप में देकर श्रपने शरीर की रक्षा कर ली थी।" इस सन्धि से सिन्धिया बहुत ग्रप्रसन्न हुन्ना ग्रीर उसने बाजीराव की रक्षार्थ ग्रपनी सेनः भेजी, परन्तु उसने सन्धि करने के पहले सिन्धिया ग्रौर दूसरे हिचचिन्तक रघुजी भोंसले से एक शब्द भी नहीं कहा। इस सन्धि के कारण पेशवा तो श्रंगरेजों के हाथ के खिलौने हो गये स्रोर सिन्धिया, होलकर इत्यादि सरदारों स्रोर पेशवा के परस्पर सम्बन्ध के सब सूत्र ग्रंग्रोजों के हाथ में चले गये। इस सन्धि से मालिक को मालिकी चले जाने का जितना दु:ख नहीं हुम्रा उतना दु:ख सेवकों को सेवकाई के चले जाने का हुम्रा। बाजीराव ने ग्रपने साथ साथ दूसरे की स्वतन्त्रता भी नष्ट कर दो श्रौर श्रंगरेजों ने भी इस सन्धि को करने की शीव्रता में दूसरों की भ्रोर भांका तक नहीं। जो सिन्धिया सालबाई की सन्धि के समय ग्रंगरेजों के जामिनदार थे उन से यह सन्धि करते समया पूछा तक नहीं। यह देखकर कि जब समय का लाभ उठाकर सब ही स्वतन्त्र व्यवहार कर रहे हैं, तो सिन्धिया ने भी बसई की सन्धि स्वीकार नहीं की भ्रौर नागपुर के भोंसलो ने भी इस सन्धि के लिये कान पर हाथ रख कर मना कर दिया।

सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर होते ही बाजीराव को गद्दी पर बैठाने का प्रयस्त करना ग्रंगरेजों के लिये ग्रावश्यक हुग्रा, श्रत: उन्होंने हैदराबाद मैसूर श्रादि की श्रोर की सेना, जनरल बेल्स्ली की ग्रधीनता में एकचित्र करना प्रारम्भ किया। पटवर्धन, गोखले, निमाणीकर, बिच्चूरकर ग्रादि मराठे सरदार भी ग्रंग्रेजों के सहायतार्थ ग्रा पहुँचे। तब होलकर के द्वारा गद्दी पर बैठाये हुये ग्रल्पकालीन पेशवा ग्रमृतराव ने पूना शहर को जला कर अपनी नैराइयता का बदला सुका लेने का विचार किया, परन्तु बाजीराव और अंगरेजों की सेना के आने के समाचार सुन वह पूना से भाग गया और होलकर रास्ते में लूटपाट मचाने और गांवों को जलाते हुये औरङ्गाबाद होकर मालवा को चले गये। श्रस्तावा ने भी नासिक तक यही क्रम बारी रक्खा, पर अन्त में जनरल बेलस्ली से संधि कर और कुछ दिनों तक उनकी सेना के साथ में रह आठ लाख रुपये वाधिक की जागीर लेना स्वीकार किया और वह काशी में जाकर रहने लगा। ता० १३ मई १८०८ के दिन बाजीराव पूना आये और फिर गद्दी पर बैठे।

लौटते समय सिन्धिया ग्रंगरेजों का पतन करने का विचार करने लगा। भोंसले ने भी उसे सहायता देने का बचन दिया। तब दोनों ने मिलकर होलकर को शामिल करने के लिये प्रयत्न किया, क्योंकि उसके शामिल हो जाने की स्वाभाविकतया ग्राशा थी, परन्तु उस समय इस मित्र-संघ में शामिल होने की बुद्धि होलकर को नहीं हुई। ग्रत: दोनों ने मिलकर मुगलों की सीमा पर एक लाख सेना एकत्रित की। इधर ग्रंगरेजों ने सब प्रान्तों से बुला कर ५० हजार सेना एकत्रित की। जनरल बेलस्ली ने ग्रहमदनगर का किला ग्रधिकृत कर दिल्ली की ग्रौर प्रस्थान किया। सन् १८०३ में उसने दिल्ली लेकर बादशाह शाह-ग्रालम को ग्रपने हाथ में ले लिया ग्रौर ग्रन्त में लासवारी में युद्ध हुग्रा, जिसमें सिन्धिया का पराभव हुग्रा ग्रौर चम्बल नदी के उत्तर का सिन्धिया का सबै देश ग्रंग्रेजों के हाथ लगा।

सन् १८०३ के मई मास की ३० वीं तारीख को पूना के रेजीडेन्ट कनरल क्लोज को कलकता के गवर्नर ने जो खरीता भेजा था उसमें उन्होंने ग्रंग्रेजों की हिष्ट से मराठी राज्य की उस समय की स्थिति की परीक्षा की है। उसे जानना ग्रावक्यक समभ खरीते के कुछ ग्रंशों का ग्रनुवाद यहाँ दिया जाता है। गवर्नर लिखते हैं कि—

"मैसूर का राज्य नष्ट हो जाने से अब मरोठों के सिवा हमारा दूसरा कोई प्रति पक्षी नहीं रहा है और उनसे भी, जब तक उन्हें किसी यूरोपियन राष्ट्र की सहायता न मिले, तब तक हमें भय नहीं है। कोई केन्द्रीय शक्ति यदि अन्य राज्य कर्ताओं को मिला कर संध निर्माण करे तो यह हमारे लिये अवश्य भय का कारण होगा, परन्तु ऐसे संध से भी बहुत अधिक भय करने की आवश्यकता नहीं है। हां, ऐसे प्रयत्न अवश्य होने चाहिये जिससे संध का निर्माण न होने छवे। इसका सबसे उत्तम उपाय यही है कि मराठों के मुख्य-मुख्य राजाओं से अपना स्नेह हो और वह भी इस तरह का कि उन पर हमारा प्रभाव रहे और वे हमारी सेना पर अवलन्तित

रहें । बाजीराव से बसई की सन्धि करने में भी हमारा यही प्रयोजन था। इस सन्धि से यद्यपि पेशवा को गद्दी मिलेगी, तथापि पूना दरबार में हमारा इतना प्रभाव जम जायगा कि मराठे सरदारों को श्रपनी हित-रक्षा का कार्य हमारे द्वारा ही कराना होगा। ऐसा कोई काम-विदोष कर ग्रन्तर्व्यवस्था सम्बन्धी-मत करना जिससे वेशवा के स्वाभिमान में धक्का लगे और वह उसे श्रपमान-पूर्ण प्रतीत हो, किन्तु तुम उन्हें यह समभाने का प्रयत्न करो कि तुम्हारे ही प्रजा-जन, नौकर श्रौर माएड-लिकों ने जो ऋगड़े खड़े किये थे श्रौर तम्हारा श्रपमान किया था, वह हमने निवारए। कर दिया है श्रौर सिन्धिया, होलकर, भोंसलें श्रौर बेईमान श्रमृतराव के कारण तम्हें जो सन्मान तथा शान्ति कमी न मिलती, वह हमने तुम्हें दिला दी है। देखा, हमारे ग्राश्रय में ग्रा जाने से निजाम को कितना लाभ हम्रा है। बसई की सन्धि का एक मुख्य हेतु यह भी है कि फ्रेंच लोगों का पांच मराठी राज्य में जमने न पांचे, इसलिए कों को दरबार से निकालने के प्रयत्न में तुम तुरन्त लग जाम्रो। सन्धि के भ्रनुसार भ्रपने काम के लायक फौज रखकर बाकी लौटा दो भ्रौर फौज के व्यय के लिए जो प्रदेश अपने को देने कहा है वह तुरन्त अपने अधिकार में कर लो। राज-काज में तमसे जो सलाह लेवें सो खुशी से दो, परन्तु पेशवा के कार्य में विशेष उथल-पुथल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिना थोड़ी उथल-पुथल के कार्य चलेगा भी नहीं, क्यों कि जागीरदारों की मध्यस्थता का काम हमने लेना स्वीकार किया है।

"बाजीराव विश्वास योग्य नहीं है और न उससे जागीरवारों के हितों की रक्षा ही होनी सम्भव है। ग्रत: तुम जो उथल-पुथल करो उसके सम्बन्ध में पेशवा के मन में यह जमाजो कि हम यह सब न्याय के लिए ही करते हैं। काम लायक सेना, इससे भी ग्राधक पूना में रहे तो ग्रोर भी ग्राच्छा है, परन्तु इतना घ्यान रखना कि उससे पेशवा ग्राच्य मराठे सरदरों के मन में किसी प्रकार का सन्वेह उत्पन्न न होने पावे ग्रीर न पेशवा को यह मालूम पड़े कि हम जो हेतु ऊपर प्रविश्वत करते हैं उसके सिवा हमारा कोई ग्रान्य हेतु है। वौलतराव सिन्धिया पूना पर सब सेना लेकर चढ़ाई करना चाहता है, परन्तु हम भी उसके इस विचार को छुड़ा देने के प्रयत्न हैं। विना भोंसले ग्रीर होलकर की सहायता के सिन्धिया को भी युद्ध करने का साहस नहीं होगा। यद्यपि ग्रंगरेजों के नाम के भय से ही संघ शक्ति निर्मित न हो सकेगी, परन्तु संघ बनने की बातें तो बाजार में बहुत उड़ रही हैं या कि ये हमें डराने के लिए ही उड़ाई जाती हैं। ऐसी फूठी बातों को न उठने देने का प्रयत्न करना उचित है। यदि हमारे कार्यों से यद दीख पड़ा कि हम डर गये, तो यह संघ न भी बनता होगा, तो बन जायगा ग्रीर मराठों में साहस ग्रा जायगा। हम सिन्धिया ग्रीर भोंसले को परस्पर भिड़ा रहे हैं ग्रीर यदि सिन्धिया ग्रीर होलकर के बीच परस्पर मनमुटाव रहा, तो

ाफर ाचन्ता का कोई कारए। नहीं है । हम यह देखते हैं कि इन दोनों का यदि मिलाप भी रहा तो भी होलकर, निजाम या पेशवा के विरुद्ध उठते हैं या नहीं ? पेशवा ने हमें जो प्रदेश देने को कहा है उससे अधिक सुभीते का प्रदेश कोंकन या बुन्देलखएड में हमें प्राप्त ही सकता है या नहीं, इसका हम विचार कर रहे हैं। पर तुम इस बीच में उन्होंने जो प्रदेश देना स्वीकार किया है, उसे तुरन्त अपने 'अधिकार में ले लो और यदि पेशवा देने में देरी करे तो उसकी नुकसानी भी उनसे मांगों।"

इस खरीते के तीन ही दिन वाद गवर्नर ने जो खरीता सिन्धिया दरबार के रेजीडेन्ट कर्नल कालिन्स को लिखा था उसका ग्राशय इस प्रकार है "तुम जिस तरह से भी हो सके सिन्धिया को नर्मदा उतार कर उत्तर की स्रोर बढने के लिए कहा स्रोर उसे इस बात पर राजी करो । सिन्धिया को इस प्रकार समकान्नों कि सिन्धिया मराठी साम्राज्य के माएडलिक हैं । उन्हें पहले ही यह चाहिए था कि होलकर से पेशवा का बचाव करते, परन्तु जब उन्हीने ऐसा नहीं किया तब उन्हें पूना जाने का भ्रव कोई कारए ही नहीं रहा है। तुम से सिन्धिया ने यह पहले कह ही दिया है कि बसई की सन्धि हमें मान्य है, परन्तु श्रव यदि उसके विचार कुछ भिन्न दिखाई देते है, तो भी उसे समभाग्रो कि कसई की सन्धि से हमारा प्रयोजन किसी की स्वतन्त्रता हरण करने का नहीं है, किन्त सबके न्यायपूर्ण ग्रधिकारों की रक्षा करने का है। किसी के कारबार में हाथ डालने का हमारा प्रयोजन नहीं है। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि पेशवा की ब्राजा दूसरे दरबार मान्य करें ब्रौर मान्डलिक होने के नाते सिन्धिया का हेत भी यही होगा। यद्यपि सिन्धिया को यह खटकेगा कि पूना दरबार में मेरा प्रभाव कम हो गया, पर तम उसे यह समकाग्रो कि यह प्रभाव बसई की सन्धि के कारए। कम नहीं हुम्रा है, किन्तु जब होलकर ने पूना में सिन्धिया पर जो विजय प्राप्त की थी भ्रौर सिन्धिया ने बीच-बचाव करने के लिए श्रंग्रेजों से विनय की थी उसी समय से कम हो गया है। सिन्धिया को यदि यह भ्रम हो कि पेशवा, सिन्धिया से बिना पूछे सन्धि नहीं कर सकते, तो उसका यह भ्रम निकाल डालो । सालबाई की सन्धि के समय ग्रंग्रेजों ने महादजी सिन्धिया की मध्यस्थता स्रौर जमानत मंजुर को थी, वह वंश परम्परा के लिए नहीं थी। वह समय गया भ्रौर वे मनुष्य भी गये। भ्रब उसके उदाहरए। का प्रयोजन नहीं । इतना ही नहीं, किन्तु संपूर्ण मराठाशाही के मुख रूप पेशवा ने जो संधि की है उसे उनके मांडलिकों की मानना उचित है ग्रीर वह उन्हें ग्रपने लिए बंधन-कारक समभना चाहिये। मराठाशाही की पुरानी रचना श्रव नहीं रही है। महाद्वजी श्रीर बोलतराव सिन्धिया ने यद्यपि अपने अड़ोसी-पड़ोसी राजाओं से युद्ध और सन्धि की है, परन्तु उन्होंने पेदावा को गद्दी का ग्रधिकार कभी ग्रस्वीकार नहीं किया । बरार के भीसलें के सम्बन्ध में कदा-कित् यह नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि भोंसलें कहते हैं कि

शाह महाराज का अधिकार हमें मिला है, परन्तु शाह महाराज के प्रतिनिधित्व की वंश-परम्परा पेशवा चला रहें हैं, अतः पेशवा की स्वतन्त्रता कम करने के अधिकार भोंसले को नहीं है। पेशवा, भोंसलें से उच्च मानें जांय अथवा भोंसलें स्वतन्त्र माने जांय, पर इन दोनों अवस्थाओं में भी भोंसले को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वे पेशवा से यह पूछें कि तुमने अमुक सिन्ध क्यों किया और यहीं बात सिन्धिया के सम्बन्ध में भी समक्षनी चाहिये, तो भी सिन्धियां का पेशवा अथवा होलकर से किसी हित-सम्बन्ध में भगड़ा हो, तो सिन्धिया हमसे कहें, हम उनकी मध्यस्था करने को तैयार है।"

इसी विन गवर्गर जनरल बेलस्ली साहब ने दौलत राव सिन्धिया को भी एक पत्र निखा, जिसमें स्पष्ट रीति से ये समाचार खिले थे कि तुमसे स्नेह भाव रखने की हमारी पूर्ण इच्छा है, परन्तु जो ध्यवस्था हो चुकी है उसमें यदि तुम कुछ श्रदल-बदल करना चाहोगे, तो वह हमें सहन नहीं होगा श्रौर हम उसका यथा-शक्ति प्रति-कार करेंगे।

श्रंगरेजों से खुले मैदान सिन्धिया श्रौर भोंसले का युद्ध कर श्रपना पराभव करा होना होलकर को पसन्द नहीं भ्राया । उनका कहना था कि यदि दाव-पेंच की लड़ाई दोनों करते तो उसका म्रन्तिम परिएाम इस प्रकार नहीं होता, परन्तु होलकर की इस चतुरता का उपयोग सराठों के कार्य में न हो सका, क्योंकि सिन्धिया श्रौर भोंसले के युद्ध करते समय होलकर स्वयम् उनसे अलग रहा था अौर इतना ही नहीं, किन्तु ग्रपने ही देशभाइयों के राज्य में उसी समय उसने लूटपाट भी मचा रक्खी थी। होलकर को ब्राशा थी कि सिन्धिया का पराभव हो जाने से हमारा ब्रौर सिन्धिया का दर्जा समान हो जायगा श्रीर फिर हमारा प्रभाव भी बढ़ेगा, परन्तु उसकी यह श्राज्ञा सफल न हो सकी। सिन्धिया का प्रभाव हो जाने पर जब सिन्धिया श्रीर श्रंग्रेजों की सन्धि हो गई तब होलकर को ग्रंग्रेजों से युद्ध करने कीं स्फूर्त हुई ग्रौर ग्रंग्रेजों से सिंधिया की जो सन्धि हो चुकी थी उसे तोड़ने की सम्मित वह सिन्धिया को देने लगा ग्रौर राजपूत, रोहिले, सिक्ख; प्रभृति की सहायता मिलने के लिये भी खूब प्रयत्न करने लगा। सिन्धिया का थोड़े ही समय में पराभव कर देने का कारए। श्रंग्रेजों में भी युद्ध करने की उत्तेजना हो ब्राई थी ब्रौर होलकर से युद्ध करना उन्हें लाभदायक भी था। होलकर की शर्तें भी कठिन थी । ग्रत: १८०४ में होलकर ग्रौर ग्रंग्रेजों का युद्ध ् प्रारम्भ हो गया । पहले तो होलकर ने ग्रंग्रेजों को खूब हानि पहुंचाई ग्रौर उनकी बहुत सी तोपें <sup>9</sup>छीन लीं परन्तु ग्रन्त में डीग में होलकर की हार हुई। दक्षिए। के बहुत से होलकर के किले भीर मालवा के भी किले तथा टुन्दौर शहर श्रंगरेजों के श्रिषकार में चले गये। उधर भरतपुर के किले को भी श्रंग्रेजों ने घेर लिया था, श्रत: उस प्रान्त में भी होलकर के श्राश्रय-योग्य स्थान न होने के कारण वह पंजाब चला गया। श्रब कहीं सिन्धिया के मन में भी होलकर से मिलने के विचार उत्पन्त हुए, क्योंकि गोहद के राणा की स्वतन्त्रता स्वीकार करने के लिए श्रंग्रेज सिन्धिया को दबाते थे श्रौर सिन्धिया को यह स्वीकार नहीं था, परन्तु श्रब वह कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि देरी बहुत हो चुकी थी। इतनें में ही श्रंग्रेजों ने सिन्धिया श्रौर होलकर से सिन्ध करने का प्रयत्न किया, क्योंकि इस समय कम्पनी सरकार पर ऋण बहुत हो गया था इसलिए लार्ड वेलस्ली को सैनिक पद्धित विलायत में नापसन्द हुई श्रौर लार्ड कार्न वालिस, यहां गवर्नर जनरल बना कर फिर भेजे गये। उन्होंने सिन्ध के काम को पूर्ण किया श्रौर सन् १८०५ के लगभग सिन्धिया, होलकर, भोसले श्रौर गायकवाड़ से सिन्ध होकर मराठा संघ सदा के लिच नष्ट हो गया श्रौर एक बड़ा युद्ध होने से रक गया।

सालवाई की सन्धि से तो मराठी सत्ता के नाश का प्रथम भाग ग्रंग्रेजों को मिला ही था ग्रौर ग्रब इस सन्धि से दूसरा भाग भी उन्हें मिल गया । इस समय किसी भी मराठे राजा में ग्रंगरेजों से यद्ध करने की वास्तविक शक्ति नहीं थी, तो भी उसे स्थित-परिवर्तन का क्रोध सबके मन में मौजूद था पर जब कि मिल कर काम करने को मराठों की पद्धति ही नहीं, इच्छा भी नष्ट हो चुकी थी, तब उन्हें भ्रंग्रेजों पर क्रोध करने की अपेक्षा अपने आप पर ही क्रोध करना बहुत उचित था। इस समय श्रंग्रेजों का भाग्य श्रवश्य श्रच्छा था, इसी से उन्होने केवल पांच वर्षों में ही इतना राज्य विस्तार कर लिया था कि विलायत के श्रंग्रेज उसके प्राप्त होने की श्राज्ञा ही नहीं कर सकते थे। इधर होलकर, सिन्धिया ग्रौर भोंसले के ग्रधीन इतना कम राज्य रह गया कि खर्च वगैरह बाद देकर साठ लाख रुपये वार्षिक की भी भ्रामदनी उससे नहीं हो सकती थी। राज्य कम होने के कारण इन्हें सेना भी तोड़ देनी पड़ी। प्रकेले होलकर को ही २० हजार सवार कम करने का मौका भ्राया। पहले तो ये वेतन न मिलने के कारए। होलकर के सिपाही दरवाजे पर धरना देकर बैठे ग्रीर जब वेतन मिल गया तो इन्हें उदर-विवाह के लिए उद्योग करने की चिन्ता हुई। क्योंकि इन्हें फौजी नौकरी का प्रभ्यास था। खेती-बाड़ी करना भूल गये थे ग्रीर कितनों के पास खेती भी नहीं थी इधर शस्त्र न रखने का कानन बनने वाला था यह तो होलकर के सिपाहियो दशा थी। उधर सिन्विया ने यद्धपि सेना तीड़ी नही थी, परन्तु राज्य की ग्रामदनी कम हो जाने के कारण कुछ न कुछ काम निकाल कर सेना को उस.काम पर भेज बेते थे श्रीर उनकी लूट खसोट की स्रोर ध्यान नहीं देते थे। सथवा जिन छोटे मोटे

राजाग्रों की रक्षा करने की स्वीकृति श्रंगरेजों ने नही दी थी, उनसे श्रपना पुरागा दावा उगाहने का एक काम रहा था, उसे सेना की मार्फत कराते थे परन्तु यह काम बहुत दिनों तक न पूर सकें ग्रीर ग्रन्त में पहले से जो बेकार पिंडारी थे उसमें सिंधिया े बहुत से सैनिकों के मिल जाने पर उनकी संख्या खूब बढ़ गई ग्रौर पहले होलकर, सिन्धिया ग्रादि की सेना के नाम से काम करने वाले पिएडारियों को जब दूसरों का ग्राश्रय न रहा तब वे ग्रपने ही नाम से उदर निर्वाह करने लगे। उनके लिए मानों कोई बन्धन न होकर दशों दिशायें खुली थी पर इनका ग्रधिक जोर चम्बल नदी तक ही था। इन लोगों ने ज्ञान्तिप्रिय स्रौर मुखी गृहस्थों को बहुत दु:ख दिया। इन लोगों को दबाने में श्रंगरेजों को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा। क्यों कि कभी इन पिएडारियों की सेना २०,२५ हजार तक पहुंच जाती थी श्रीर कभी सौ पचास मील पर ही बड़े बडे धावे कर देते थे। पिएडारियों में प्राय: मुसलमान ही स्रधिक थे स्रौर उनके भ्राग्रा भी मुसलमान ही थे। इनमें मराठे नाम-मात्र को ही थे। क्योंकि मराठों के पास वंशपरम्परा से प्राप्त भूमि श्रादि थी तथा वे मुसलमानों के सामन नंगे नहीं हो गये थे। उनमें प्रतिष्ठा की थोड़ी चाह भी थी। पिएडारियों में प्रत्येक हजार में चार सौ सवार थे स्रोर ६०,६५ लोगों के पास बन्दूकों होती थी। शेष लोगों के पास भाला भ्रथवा चाहू, हँसिया वगैरह होते थे। ऐसे लोगों ने ब्रिटिश सत्ता को कुछ न गिन दस वर्षा तक सकेड़ों मील के प्रदेश में मनमाना राज्य किया। परन्तु उनका घर सदा म्रापनी पीठ पर ही रहता था। मराठाशाही सैनिक वृति की निर्मल नदी सुख गई थी ग्रोर पिएडारियों का यह दुर्गन्ध पूर्ण नाला मात्र बह रहा था। पिएडारियों ने कोई भी ग्रापराध करने में कसर नही की थी, परन्तु यहाँ उनके चरित्र से हमें कोइ प्रयोजन न होने से उस सम्बंध में ग्रधिक चर्चा करना उचित नहीं हैं।

उत्तर भारत में इस प्रकार बहुत श्रशान्ति थी, पर बाजीराव पेशबा को इस समय सब प्रकार से शान्ति थी श्रीर श्रप्रेजों की सहायता से उन्होंने महत्व भी प्राप्त कर लिया था, परन्तु उन्होंने इस शान्ति श्रीर महत्व का उपयोग श्रपने शत्रुश्नों से बदला लेने में किया। लोग बाजीराव से नहीं उरते थे। किन्तु रक्षार्थ जो ६,००० श्रंप्रेजी सेना सदा तैयार खड़ी रहती थी, उससे उरते थे। पहले ही सन् १८०४ के भयंकर दुष्काल के कारण महाराष्ट्र में हाहाकार हो रहा था, उस पर बाजीराव ने फिर श्रत्याचार करना प्रारम्भ किया। श्रतः बहुत से मराठे उस समय पूना छोड़कर उत्तर भारत में सिन्धिया के श्राक्षय में रहने को चले गये। बाजीराव ने शत्रु पक्ष के सरदारों की जागीर को तो जस किया ही, किन्तु उन लोगों को भी जो उससे सरलतापूर्वक व्यवहार करते थे, गृह-कलह में बिना कारण श्रपना हाथ डाल कर बैठे-बैठे, एक को भागने श्रीर दूसरे को पकड़ने को कहने को नीति से काम लेना प्रारम्भ किया। स्वयम् ग्राएट- इक साहब कहते है कि, "यदि बाजीरा इके इस जवत्य श्रीर श्राध्रित जनों को

दुख: देने वाले कार्य को ग्रंग्रेजों ने उस समय रोका होता, तो लोग भी सुखी होते थीर बाजीराव का राज्य भी कुछ, ग्रधिक दिनों तक रहता । परन्तु भ्रंगरेजों ने तो पहले से ही राजनितिक कार्यों में श्रपनी पद्धति, इस कहावत के श्रवुसार रक्खी थी कि बिना बिके फूल तोड़ना नहीं थ्रौर कच्चा फोड़ा फोड़ना नहीं।" इधर सरदारों की जागीर जप्त करते समय बाजीराव श्रंगरेज रेजीडेन्टों से श्रपना ब्यवहार बहुत श्रदछा कर लिया था। बाजीराव के मित्र मएडल की बात ही क्या पूछना है? उसमें तो नादान दोस्तों की ही भरमार थी। हरिदास, पनभरें, ब्रादि सबको उसने श्रपने मिन्न मएडल में एकत्रित किया था। उनके काम यहीं थे कि हंसी मजाक करना, लोगों को ठगना ग्रौर समय पड़ने पर सरकारी राजकाज में उथल-पुथल कर डालना । बाजीराव के समय में कर्नल क्लोज, हेनरी रसेल स्रौर एल्फिस्टन इस प्रकार तीन बिटिश रेजीडेन्ट श्राये श्रीर उसने श्रपनी मीठी बोली से तीनों को वश में कर लिया। रेजीडेन्ट के जितने जासूस पेशवा के दरबार में रहते थे, पेशवा के उतने ही जासूस रेजीडेन्सी में थे। इस कारए से दोनों ग्रीर के गुप्त विचार दोनों को मालूम हो जाते थे। परन्तु पेशवा की श्रोर के समाचारों का उपयोग करने की जितनी बृद्धि रेजीडेन्सी में थी उतनी बाजी-राव में नहीं थी। यद्यपि स्रंग्रेजों की सहायता से बाजीराव ने जागीरदारों पर स्रपना दबदबा बैठा लिया था, परन्तु राज्य रक्षा के कार्य के उपयोग में सदा म्राने वाले सरदार उससे बहुत अप्रसन्न हो चुके थे। बाजीराव ने अपने आश्रय में एक भी सरंजा-मदार न रख, स्वतन्त्र नई वैतनिक पैदल सेना बनाने श्रीर उस पर श्रंग्रेज श्रधिकारी नियत करने का विचार किया, यह काम श्रंग्रेजों के लिए तो लाभदायक ही था। क्यों कि एक तो पहले ही सरदारों की जागीरें जप्त करने के कार्य में रोक-टोक न कर बाजीराव के सिर पर ग्रपने उपकार का भार लाद ग्रंग्रेजों ने पेशवा ग्रीर सरदारों का सम्बन्ध सदा के लिए तुड़वा दिया था, दूसरे उक्त सेना सम्बन्धी कार्य से बाजीराव के पूर्ण्रूप से म्रंग्रेजों पर भ्रवलम्बित हो जाने की सम्भावना थी। बाजीराव की नयी सेना पर केप्टन जान फोर्ड साहब ग्रधिकारी नियत किये गये। इस सेना में मराठों की भर्ती न कर परदेशियों ही की भरतीं की गई थ्रौर भरती होते समय उक्त ग्रंग्रेज सर-दार ने तथा ग्रन्य सैनिकों ने राजभक्ति की शपथ ली। इस शपथ में भी एक पुछल्ला जोड़ दिया गया । शपथ इस प्रकार ली जाती थी कि हम बाजीराव के साथ ईमानदारी से तब तक व्यवहार करेंगे जब तक बाजीराव का व्यवहार ग्रंग्रेजों से ईमानदारी का रहेगा । इस प्रकार शपथ के भरोसे पर प्रवलम्बित होकर प्रपने पैसे से सेना रखने वाले राजा का उदाहरएा महाराष्ट्र के सिवा अन्यत्र शायद ही कहीं मिल सकेगा। इस नवीन सेना की छावनी पूना से वायच्य की ग्रोर चार मील की दूरी पर डाली गई।

बाजीराव के समान दूसरे किसी पेशवा को इतनी शान्ति नहीं मिली, परन्तु वे इस शान्ति का उपयोग राज्य की सुव्यवस्था करने में न कर सके। निकम्मेपन में जैसी खराब बातें सुभती है, वैसी ही दशा बाजीराव की हुई। न तो वह स्वयं राजकायों को देखता था श्रीर न दूसरों को ही देखने देता था। वह ठेके से कार्य-भार सम्पन्न करने देता श्रीर जो श्रामदनी होती उसमें से बहुत सा हिस्सा श्रपने पास रख लेता था तथा राज्य के श्रीर निज के द्रव्य का उपयोग श्रनैतिक अनाचार श्रीर धार्मिक श्रत्याचारों के कामों में करता था। श्रपने श्राश्रित सरदारों को श्रप्रतिष्ठा श्रादि करने में ही उसकी बुद्धि का व्यय श्रधिक होता था श्रीर इस कार्य से जो कुछ बुद्धि बच जाती थी उसका उपयोग दुष्ट सलाहगीरों के कहे श्रितुसार दरबार के कार्यों को खेल समभकर उनके करने में होता था। श्रन्त में, इन्हीं खेलों में से हाथ से राज्य निकल जाने का श्रवसर उत्पन्न हुश्रा।

एिंकिन्स्टन साहब ने म्रपने स्थान पर बैठे ही बैठे गुप्तचरों के द्वारा यह जान लिया था कि पूना तथा महाराष्ट्र की प्रजा बाजीराव पर मन से अप्रसन्न है, परन्त् उनकी ग्रप्रसन्न ारए। बाजीराव को गही पर से हटा कर प्रजा का कल्याए। करने की इच्छा एिंकन्स्टन साहब को नहीं थी ग्रौर यदि उसके मन में इस काम के करने की इच्छा श्राई भी होती तो भी बाजीराव श्रोर ग्रंग्रेजों के सम्बन्ध पर विचार करने से विदित होता है कि केवल प्रजा की अप्रसन्नता के आरोप पर बाजीराव को राज्य च्युत करना म्रंग्रेजों से हो नहीं सकता था। क्यों कि सन्धि के म्रज़सार बाजीराव को गद्दी पर बैठाने के समान उस पर उन्हें टिकाये रखने के लिए भी म्रंग्रेज सरकार विवश थी । ग्रंग्रेज सरकार की सन्धि बाजीराव से हुई थी, प्रजा से नहीं, ऐसे मनुष्य के हाथ से पेशवा-राज्य ले लेने का कार्य ग्रंग्रेजों के लिए केवल एक यही था कि वे सोचें कि बाजीराव प्रजा के साथ वेइमानी का व्यवहार करते करते भूल से श्रंग्रेजों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगे। श्रंग्रेजों ने उसे श्रपने इच्छानुसार चलने की स्वतन्त्रता तो दी थी, परन्तु यह स्वतन्त्रता दूसरों ही तक परिमित थी। ज्यों ही उसने श्रपनी स्वतन्त्रता का उपयोग श्रंग्रेजों के साथ किया त्यों ही श्रंग्रेजों ने उसे घेर कर श्रोंघा वे मारा।

इस कार्य में ग्रंग्रेजों को बाजीराव के एक मित्र की सहायता मिल गई। इसका नाम ज्यम्बकजी डेंगला था। वास्तव में ज्यम्बकजी ग्रत्यन्त ग्रुर, साहसी, हाजिर जवाब, कल्पनाञ्चील ग्रोर कार्यदत्त पुरुष था। यदि वह नाना फड़नवीस सरीखे नीतिजों के ग्राश्रय में रहा होता, तो इतिहास में उसने बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की होती। उसे पेशवा गड़ी की इतनी ग्रम्निक्टा सहन|नहीं होती थी ग्रीर वह ग्रंग्रेजों को ही इसका कारण समस्ता था। पहने

सिन्धिया ग्रीर होलकर ने मराठाशाही को ग्रंग्रेजों के पास से निकालने का जिस प्रकार विचार किया था वही महत्वाकांक्षा ज्यम्बक को भी थी। यद्यपि किसी राज्यका स्वामी न होने से ज्यम्बक कोई प्रतिष्ठित ज्यक्ति नहीं था, तो भी उसका मन होलकर ग्रौर सिंधिया के समान ही विशाल था। परन्तु उसने इस बात का विचार नहीं किया किया कि ऐसी दशा में जब कि मराठ।शाही ऋंग्रेजों के पास में बहुत कुछ फंस चुकी है, उसके स्वामी डरपोक ग्रौर नादान हैं ग्रौर ग्राश्रित सरदारों का मन प्रतिग्रुल है, ग्रंग्रेजों को महाराष्ट्र से निकाल देना कहाँ तक सम्भव है ? वह समभता था कि प्रयत्न करने पर सिन्धिया, होलकर ग्रौर भोंसले किर सम्मिलित हो सकेंगे, परन्तु यह उसका भ्रम था। उसकी महत्वाकांक्षा को कोई महत्व ही नहीं देता था। क्योंकि एक तो वह स्वयं उच्चकल का नहीं था. तिस पर भी स्वभाव का तीला भ्रौर तेज था । उसे न्याय-ग्रन्याय की पर्वाह नहीं थी, कर्तव्य का विवेक भी नहीं था ग्रीर छोटी जाति का होने के काररा बाह्माए। स्रोर मराठे सरदारों में भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं थी। केवल हँसी-मजाक करने न्नौर भीतरी सलाहगीर होने के कार**ए। बाजीर।व पर उसका बहुत** प्रभाव था । परन्तु बाजीराव, इतना नादान था कि वह त्र्यम्बक के साहस में भी विघ्न उपस्थित करने से नहीं चुकता था । ग्रत: इन दोनों ने ग्रपने नाश के साथ २ छत्रपति शिवाजी महाराज की स्थापित मराठाशाही का भी नाश कर दिया।

च्यम्बकजी के कारण अंग्रेजों श्रौर बाजीराव में बहुत दिनों से मन मोटाव चल रही थी। अंग्रेजी रेजीडेंन्ट अच्छी तरह जानते थे कि ज्यम्बकजी अंग्रेजों का पक्का देषी है, परन्तु प्रगट रीति से उस पर यह दोषारोपण करने का उन्हें साहस नहीं होता था श्रौर केवल देष का प्रमाण भी क्या हो सकता है ? श्रत: अंग्रेज भीतर ही भीतर ज्यम्बकजी के नाझ की इच्छा करते थे श्रौर किसी अवसर की बाट जोहते थे। दैवयोग से उन्हें यह श्रवसर गायकवाड़ी प्रसंग के कारण श्रकस्मात् मिल गया।

गायकवाड़ ग्रौर पेशवा में खन्डनी के सम्बन्ध में बहुत दिनों से भगड़ा चल रहा था। वेशवा ने गायकवाड़ पर ग्रपना बहुत सा कर्जा निकाला था, परन्तु गायकवाड़ उलटा कहता था कि पेशवा पर हमारा कुछ कर्जा निकलता है। ग्रतः पेशवा से भगड़ा तोड़ने के लिए गायकवाड़ ने गंगाधर शास्त्री पटवर्धन नामक ग्रपना एक कारभारी ग्रंगरेजों की मार्फत सन् १८१४ में भेजा। शास्त्री यद्यपि बड़ौदा का दीवान था, परन्तु उसके जीवन का बहुत कुछ भाग नीचे दर्जे का काम करने में व्यतीत हुग्रा था। ग्रतः ऐसे मनुष्य का वकील बनकर समानता के नाते से बातचीत करने को ग्राना बाजीराव को पसन्द नहीं हुग्रा। एत्फिन्स्टन साहब ने एक स्थान पर इस शास्त्री का बड़ा ही मनोरंजक वर्णन किया है। वे लिखते हैं—"गंगाधर शास्त्री बहुत धूर्त ग्रौर चतुर हैं।

इसने बड़ौदा राज्य की श्यवस्था बहुत उत्तम कर रक्खो है। पूना में बहुत खर्च कर बड़ ठाठ से रहता है भ्रौर भ्रपनी सवारी इस सजधज से निकालता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। यद्यपि वह पुराने ढङ्का का है तो भी ठेठ ग्रंगरेजों के समान रहने का श्रिभमान करता है। जल्दी-जल्दी चलता है श्रौर शीघता से बोलता है। च।हे जिसे लौटकर जवाब दे देता है। पेशवा ग्रौर उनके कारभारी को मुर्ख कहता है। "डैम-रास्कल" शब्द उसकी जबान पर रहते हैं बातचीत में बीच बीच में ग्रंगरेजी शब्दों का भी प्रयोग कर देता है।" गायकवाड की श्रोर से श्रंगरेजों के द्वारा ऐसे मनुष्य का श्राना बाजीराव के दरबार में ग्रप्रसन्नता का कारएा होना एक सहज बात थी। गंगाधर शास्त्री को पूना में हिसाब लेते देते भ्रौर बातचीत करते कराते एक वर्ष व्यतीत हो गया, क्योंकि शास्त्री का स्वभाव भगड़ालु ग्रौर बाजीराव का चिकटा था। वे किसी बात का निर्माय शीघ्रता से करने वाले न थे। सन् १८१५ में बाजीराव पन्ढरपुर को गये। उनके साथ साथ गंगाधर शास्त्री भी गये श्रौर तारीख १४ जुलाई की रात्रि को बिटोवा मन्दिर के महाद्वार के रास्ते पर शास्त्री जी का खून हुन्ना। ग्रपनी मध्यस्थता में स्राये हुए वकील का खुन होने से स्रंगरेजों को बहुत क्रोध स्राया स्रौर इस खुन का सन्देह अवकजी पर कर बाजीराव से उसकी अधीन करने के लिए एिक्फिन्स्टन साहब ने बार वार तकाजा करना शुरू किया।

किसी भी राज्य में यह कोई नियमित बात नहीं है कि सभी खूनों का पता लगता ही हो ग्रौर ग्रपराधियों को दन्ड मिलता हो। ग्रभी भी फलकत्ते में यही स्थिति है कि खून हो जाते हैं, पर पता नहीं लग पाता। समाचार-पत्रों के पाठकों को विदित होगा कि कुछ दिनों पहले कलकत्ता में दिन भर नाकेबन्दी कर गस्त लगानी पड़ती थी। सम्भव है कि गंगाधर शास्त्री का खून भी इसी प्रकार का हो, परन्तु उसके दरवारी वकील होने के कारण इस दुर्घटना को राजकीय महत्व दिया गया था। इसके सिवा उस समय बाजीराव स्वमम् पन्ढरपुर में थे ग्रौर उनके साथ साथ त्रयबकजी भी था तथा खून के पहले मन्दिर में ग्राने के लिए बाजीराव की ग्रौर न्यवकजी ठहरा ग्रंगरेजों का देषी ग्रौर शास्त्री या ग्रंगरेजों के वसीले का शिरजोर कारभारी, ग्रतएव इस खून का सन्देह त्रयबकजी पर होना ग्रौर उसका बाजीराव तक पहुँचना स्वाभाविक था, परन्तु ग्रंगरेजों ने ऊपरी दिखाऊ ढङ्ग से बाजीराव पर इसका उत्तरदायित्व न डाल कर ज्यवकजी पर ही सन्देह रक्खा ग्रौर यदि बाजीराव श्रंगरेजों के कहते ही तुरन्त ज्यम्बकजी को उनके ग्रघीन कर देते तो बाजीराव के प्रति ग्रंगरेजों का मन निर्मल हो गया होता।

इस खून पर एक दूसरी हिंग्डि से भी विवार करना उवित है। वह यह कि यद्यपि शास्त्री, पेशवा ग्रौर गायकवाड़ के विवाद को निपटाने के लिए गायकवाड़ की ग्रौर से

श्रंग्रेजों की उत्तेजना प्राप्त करने के निमित्त श्राया था, परन्तु उसके निज के शत्र भी बहुत थे। ज्ञास्त्री गर्विष्ठ ग्रौर महत्वाकांक्षी भी था ग्रौर उसे गायकवाड़ का पक्ष सत्य सिद्ध कर देने से ही सन्तोष नहीं था, बल्कि वह स्वयम पेशवा का कारभारी बनना चाहता था। इस सम्बन्ध में एक इतिहासकार ने लिखा है कि—"गंगाधर सास्त्री बड़ौदा से यहाँ स्राया । इस कारए। कलहका प्रारम्भ हुन्ना । दो चार माह बाद प्रभ (पेशवा) के कारभारी सदाशिव माएकेशवर और समुद्र पार रहनेवालों ( ग्रंग्रेजों ) की श्रोर के मोदो सेठ को निकाल कर स्वयम् कारबार करने की उसकी इच्छा हुई। पर मोदी ने म्रात्महत्या करली, म्रतः प्रम ( पेशवा ) को बहुत बुरा मालूम हम्रा ।" दूसरे, शास्त्री ग्रपने निज के एक भगड़े को लेकर भी पूना ग्राया था। कहा जाता है कि इसी भगडे के प्रतिपक्षियों ने पन्टरपुर में इमका खन किया भ्रौर इसका प्रमास बड़ोदा के पटवर्धनी दफतर के बहत से कागजों में मिलता है। इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों पहले मराठी केशरी में एक पत्रमाला प्रकाशित हुई थी। उस समय केशरी के सम्पादक, इस न्थ के मुल लेखक, स्वयं थे। वे विश्वासपूर्वक कहते हैं कि वे पत्र शास्त्री पटवर्धन के दफतर में काम किये हुए एक पदवीधारी द्वारा प्राप्त हुए थे। एल्फिन्स्टन साहब के पत्र पर से भी यह बात सिद्ध होती है कि खुन के पहले त्रयम्बकजी ग्रौर शास्त्री जी में गाढी मैत्री हो गई थी। इसलिए इस बात का प्रयत्न चल रहा था कि शास्त्री को बहस में लाकर उन्हें पेशवाई के कारभारी पद का लोभ दिखाया जाय जिससे वे हिसाब में बेईमानी से गायकवाड़ की हानि ग्रौर पेशवा का लाभ कर सकें तथा यह भी निश्चित किया गया था कि बाजीराव की साली के साथ नासिक में शास्त्री जी का विवाह तूरन्त कर दिया जाय । शास्त्री जी का यह व्यवहार एल्फिस्टन साहब को भी स्रखरा स्नौर उन्होंने स्पष्टता पूर्वक शास्त्री जी से कह दिया कि तुम्हारा यह व्यवहार कि गायकवाड़ के वकील बनकर ग्राना ग्रौर फिर पेशवा के कारभारी हो जाना ग्रच्छा नहीं है। ग्रत: शास्त्री ने विवाह करना ग्रस्वीकार कर दिया। इसके सिवा त्रयम्बक जी ग्रौर शास्त्री में द्वेष होने के भ्रौर कोई उचित कारण नहीं दिखाये दिये। गोविन्दराव, बंडोजी प्रभृति शास्त्री के शत्र पूना पहुँचकर फिर वहाँ से पन्ढरपुर गये थे। उस समय शास्त्री का खुन होने का हल्ला उड़ने से पेशवा ने पहले उसकी रक्षा ग्रादि के लिए उचित प्रबन्ध किया था। ये सब बातें छिपी नहीं थी। एल्फिन्स्टन साहब का कहना है कि शास्त्री के खुन का यह हल्ता त्रयम्बकजी ने जान बूक्त कर फैलाया था ग्रौर पेशवा का उस पर विश्वास भी नहीं था, परन्तु तो भी वे ऊपरी ढङ्ग से ऐसा प्रगट करते थे मानों इसे सत्य मानते हों, परन्तु एल्फिन्स्टन साहब की इस बात के सुबूत कुछ श्रधिक नहीं हैं। '

शाइत्री के पक्षपाती ग्रौर पृष्ठ पोषक बापू भेराल ने शास्त्री के खून के बाद जो समाचार एित्फिन्स्टन को लिखकर भेजें थे, उनमें लिखा था कि, "खून हो जाने के

दूसरे दिन शास्त्री के कर्मवारी ने त्रयम्बक जी के पास जाकर कहा कि स्राप शास्त्री जी के स्तेही ग्रौर पेशवा के कारभारी हैं, ग्रत: ग्रापको इस खून का पता लगाना चाहिए।" इस पर त्रयम्बक जी ने उत्तर दिया कि, "मैं तो प्रयत्न करता ही हैं, पर सन्देह किस पर किया जाय, कुछ पता नहीं लगता।" कर्मचारी ने कहा कि, "ग्रापको यह मालूम ही है कि शास्त्री के शत्र कौन-कौन हैं। मालूम होता है कि इस कार्य में उन कर्नाटक वालों का हाथ रहा होगा।" त्रयम्बक जी ने कहा-"होनहार टलती नहीं है। एक तो प्रभु सीताराम है और एक गायकवाड़ में से तुमने कान्होंजी गायक-बाड़ को कर्नाटक में रक्खा है, परन्तु इनमें से किसी पर सन्देह किस प्रकार किया जाय ? तो भी मैं प्रयत्न करता है।" बापू भेराल की ये सब बातें रेजीडेन्ट ने एल्फि-न्सटन साहब को लिखकर भेजी थी, परन्तु लिखने वाले ने एल्फिन्स्टन साहब को ऐसा ष्वनित नहीं किया है कि यह खुन त्रयम्बजी ने कराया है। बड़ोदा के बएडोजी भौर भगवन्तराव पर शास्त्री के पक्ष वालों का सन्देह था, परन्तु वे कैद नहीं किये गये भौर पंढरपुर में साहब के मतानुसार इस खन का पता लगाने की कोशिश जैसी चाहिए वैसी नहीं कि गई। म्रतः एल्फिन्स्टन साहब ने इस पर म्रब यही निश्चय किया कि इस अपराध में त्रयम्बकजी का हाथ रहा होगा और इसी सन्देह पर आगे की कार-वाई की इमारत उठाई गई। इतिहासकार ने लिखा है—''जलचरों ( श्रंग्रेजों ) ने प्रभ पेशवा से कहा कि शास्त्री से ग्रापके लोगों ने दगा किया है, इसलिए उन लोगों को हमारे भ्रधीन करो । तब पेशवा ने बहुत ही संकटपूर्ण त्रयम्बकजी डेंगल को भ्रंग्रेजों के ब्राधीन कर दिया। गंगाधर शास्त्री के खन के सम्बन्ध में जो वर्णन ऊपर किया गया है वह यदि सत्य माना जाय तो यह सहज ही समक्त में थ्रा जायगा कि त्रयम्बक जी को ग्रंगरेजों के ग्रधीन करने में बाजीराव को क्यों कब्ट होता था। त्रयम्बक जी पंगरेजों का द्वेषी होने के कारण एल्फिन्स्टन साहब के मन में खटकता था, परन्तु वे केवल इसी कारए। से उसे प्रपने प्रधीन करने के लिए बाजीराव से भी नहीं कह सकते थे स्रोर यदि कहते भी तो बाजीराव भी उन्हें स्पष्ट उत्तर देते। राजकीय प्रति पक्षी पर क्षन का ब्रारोप लगाना ब्राग उभाड़ने के लिए एक उत्तम साधन है यदि यह साधन ब्रनायास ही कर्म-धर्म सयोग से प्राप्त हो जाय, तो चतुर नीतिज्ञ उससे लाभ उठाने में नहीं चुकते, यह एक सर्वदेश और सर्वकाल की अनुभव सिद्ध बात है। मालूम होता है कि इसी तरह की यह भी एक घटना हुई होगी। क्योंकि शास्त्री जी के पक्षपातियों को खुन के सम्बन्ध में त्रयम्बक जी पर सन्वेह करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। केवल एल्फिन्स्टन साहब का ही उभ पर सन्देह था झौर इसी सन्देह पर श्रंग्रेजों ने बाजीराव को चंगुल में से लिया।

पुना-विवासियों के मतानुसार भी त्रयम्बक जी पर बाजीराव का बहुत विस्वास

था ग्रौर इसीलिए उन्होंने त्रयम्बक जी को बड़े कष्ट से ग्रंगरेजों के प्रधीन किया था, त्रयम्बक जी ने श्रंगरेजों की कैद से भाग जाने का साहस-पूर्ण प्रयत्न किया, तब तो उस पर उनका स्रोर भी स्रधिक विश्वास हो गया स्रोर वे समक्षते लगे कि यह पराक्रमी पुरुष अवश्य हमें ग्रंग्रेजों के चंगुल से छुड़ायेगा। ग्रत: उन्होंने त्रयम्बक जी को गुप्त सहायता देने का स्रौर सिंहगढ़, रायगढ़ स्नादि किलों पर युद्ध सामग्री संग्रह करने का कार्य प्रारम्भ किया । इनसब बातों को देखकर ग्रंगरेजों का सन्देह स्वभावत: दुगुना हो गया स्रौर वे कहने लगे कि त्रयम्बक जी श्रीमन्त से फलगांव में स्राकर गुप्त रीति से मिलता है ग्रीर पूना के ग्रासपास जिन पिएड।री सवारों की टोलियां फिरा करती है वे वास्तव में त्रयम्बक जी के स्राक्षित सवारों की टोलियां हैं तथा पिएडारियों पर श्रीमन्त की ग्रप्रसन्तता नहीं है। ग्रंगरेजों के इस ग्रारोप के समान ही लोगों का भी विश्वास था ग्रौर त्रयम्बक जी पर बाजीराव का ग्राश्रय होने के कारण उसके ग्राने जाने के समाचार भी लोग छिपाते थे, ग्रत: ग्रंगरेजों ने यही निश्चय किया कि बाजी-राव पर बिना शस्त्र उठाये त्रयम्बक जीका हाथ नहीं लगेगा । सन् १८१७ के मई मास के लगभग एत्किन्स्टन साहब, जनरल स्निथ को पूना लाये श्रौर एक चिटठी बाजीराव के पास भेजी कि — ''एक मास के भीतर त्रयम्बक जी को हमारे ग्राधीन करो ग्रीर उसकी जामिन के तौर पर रायगढ़, सिंहगढ श्रीर पुरन्दर के किले शीघ्र हमारे सुपूर्व करो । यदि ऐसा नहीं करोगे, तो तुम पर ब्राक्रमण करने के लिए सेना को ब्राजा दी जायगी।" बाजीराव तो पहले से ही बड़े सोच विचार में पड़ा हम्रा था, फिर उसके माश्रय में रहने वालों का स्वभाव प्राय: प्रत्येक बात के सम्बन्ध में टालमटोल करने श्रीर इस तरह समय निकाल देने का था। इसी तरह इस सम्बन्ध में भी उन्होंने बहुत कुछ समय तो निकाल दिया और जब तक मुद्दत का एक ग्राध दिन ही रह गया तब बाजीराव के कर्मचारी प्रभाकरपन्त जोशी ग्रौर बापू कवडीकर ने साहब के पास एक दो बार जाकर, बाजीराव से भूठ ही यह कह दिया कि साहब ने विचार करने के लिए दो दिन का समय श्रीर दिया है। बाजीराव इन दो दिनों के विश्वास में थे कि उथर एल्फिन्स्टन ने ता० ७ मई के प्रात:काल तक बाजीराव के उत्तर की बाट जो ही ग्रोर तारीख द का उदय होते ही पूना से दो मील की दूरी पर चारों ग्रोर सेना का घेरा डालकर नाकेबन्दी की, ग्रत: लाचार होकर बाजीराव की त्रयम्बक जी के पकड़ने का विज्ञापन निकाल कर, तीनों किले झंगरेजों के झधीन करने की चिट्ठी देना पड़ा ! तब स्मिथ साहब ने घेरा उठाया भ्रोर एल्फिन्स्टन साहब भ्रपने स्थान संगम को लौट गये ।

इतना सब कुछ हो जाने पर भी बाजीराव को समाधान नहीं हुन्ना। वह पूना से बाहर निकल जाने का विवार करता ग्रीर बाड़े के पास सेना को सदा तैयार रखता था। खोटी सलाह देने वाले कहते थे कि सिन्धिया, होलकर, भीसलें ग्रीर ग्रमीर खाँ की सहायता से सरकारी सेना ग्रंगरेजी फौज के छक्के छुडा देगी ग्रौर ये बातें भोले बाजीराव को सत्य मालूम होती थी। परन्तु वह यह भी समभता था कि नाशकाल समीप होने पर इतनी दूर से सेना की सहायता मिलनी ग्रसम्भव है, ग्रत: उसने ऊपर से सन्धि ग्रीर भीतर से सेना एकत्रित करने का विचार किया। मोरोदीक्षित के द्वारा सन्धि की शतें तय हुई जिसमें पहले की बसई ग्रोर पूर्त की सिन्धयों का समर्थन करने के सिवा यह निश्वय किया गया कि — "राजा, सरदार ग्रादि के वकील ग्रादि बाजीराव भ्रपने दरबार में न रक्ले, इनसे जो कुछ बातचीत करनी हो भ्रंगरेजों के वकील के द्वारा की जाय. ग्रंगरेजों से स्तेह रखने वाले करवीरकर, सावन्तवाडीकर प्रभृति पर बाजीराव श्रपना कुछ ग्रधिकार एगट न करें ग्रौर सिन्धिया, होलकर प्रभृति का राज्य जो नर्मदा ग्रौर तुंगभद्रा के बीच में हो उस पर भी बाजीराव ग्रपना ग्रधिकार प्रगट न कर सकें, बाजीराव को ग्रपने यहाँ भ्रंग्रेजों के पाँच हजार सवार, तीन हजार पैदल, तोपलाना भ्रौर ग्रन्य सामान सदा रखना ग्रौर उसका खर्च देना होगा, इस खर्च के लिए जो ३४ लाख की ग्रामदनी का प्रदेश ग्रौर उसके किले ग्रलग निकाल दिये जाँयगे, उन पर पेशवा सरकार का कुछ हक न होगा, ग्रहमदनगर के किने की सीमा के बाहर की चारों स्रोर की ४००० हाथ जमीन स्रौर संग्रेजी सेना की छावनी के पास की चरोखर पेशवा ग्रंगरेजों को देंगे, तैनाती फौज के सिवा ग्रंगरेज ग्रपने खर्च से मन-मानी सेना पेशवा के राज्य में रख सकेंगे, इसमें किसी प्रकार को बाधा नहीं डाली जायगी ग्रौर उत्तर भारत का ग्रिधिकार ग्रौर शासन, पेशवा ग्रंग्रेजों के ग्रधीन कर देंगे ग्रौर सन्धि की शर्तों की सत्यता के विषय में विश्वास दिलाने के जिए त्रयम्बकजी के बाल बच्चे स्रंग्रेजों के सुपूर्व करने होंगे।"

इस सिन्ध से बाजीराव के हाथ-पाँव तो खूब जकड़ गये, पर श्रंग्रेजों के पन्जे से छूटने की उसकी इच्छा नष्ट नहीं हुई । बाजीराव न मालूम किसके बल पर लड़ना चाहता था, पर इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध करने की उसकी पूर्ण इच्छा थी । ऊपर लिखी हुई सिन्ध हो जाने के बाद जब पुरन्दर, सिहगढ़ श्रोर रायगढ़ के किले उसे वापिस मिले, तो उसने श्रपने जवाहिरात, धन-दौलत श्रोर चीज-वस्तु सिहगढ़ को तथा श्रपनी बड़ी स्त्री श्रोर घर की देव-मुर्तियाँ श्रादि रायगढ़ को भेज दी श्रोर श्राप स्वयम पहले पर्ढरपुर में श्रोर फिर श्रयिक श्रावण मास होने के कारण माहुनी में जाकर रहे। वहाँ फिर श्रागे, के लिये युद्ध की सलाह श्रोर जमाव होना शुरू हुश्रा।

इधर पिएड।रियों की धूमधाम चल रही थी। म्रत: उनका प्रबन्ध करने के लिए जनरल मालकम हैदराबाद से १८१७ के म्रगस्त मास में पूना ग्राये ग्रौर जब यह

वेला कि पेशवा पूना को नहीं भ्राते हैं तो भ्राप स्वयं बातचीत करने के लिए माहुली को गये श्रौर बाजीराव से कहा कि पिरएडारियों का प्रबन्ध करने के लिए श्रंग्रेजी फीज जा रही है, स्नाप भी स्नपनी सेना दीजिए। बाजीराव सेना एकत्रित करना ही चाहता था, ग्रत: उसे ग्रनायास ही यह ग्रवसर मिल गया ग्रीर इससे लाभ उठाकर उसने सेना भर्ती करना ग्रारम्भ कर दिया। बाजीराव की इच्छा थी कि मेरे कार्य में सतारा के महाराज भी सम्मिलित हों, क्योंकि उनके नाम पर सरदारों से जितनी सहायता मिलने की भ्राशा थी उतनी बाजीराव के नाम से नहीं थी। सतारा के दरबार में इस विषय पर दो मत थे। परन्तु ग्रन्त में बाजीराव की इच्छा पूर्ण हुई ग्रौर यह निश्चय हुग्रा कि महाराज के साथी बंसोरा के किले में रहें श्रीर महाराज बाजीराव के साथ रहें। भाद्रपद मास में बाजीराव पूना लौट आये और अपने २००० सवार स्मिथ साहब के सहायतार्थ उत्तर भारत को रवाना किये। यद्यपि बाजीराव के इतने निजी सवार उनके पास से दूर होने वाले थे, पर साथ में जो स्नगरेजी सेना जा रही थी वह भी दूर होती थी तथा इस काम में बाजीराव सन्धि पालन के लिए तन-मन से तैयार हैं। यह भी ऊपरी ढंग से प्रगट करता थ। । ऊपर तो मोरोदीक्षित तथा फोर्ड साहब के द्वारा ग्रंग्रेजों से सफाई की बातचीत होती थी, परन्तु भीतर ही भीतर बापू गोखले के द्वारा अगड़ा करने की तैयारी हो रही थी। ग्रन्त में सब सरदारों को मिलाने के प्रयत्न शुरू हुए भ्रौर एक करोड़ रुपयों के व्यय से सैनिक सामान संग्रह करना निश्चित हुन्ना। घुलप के द्वारा सैनिक जहाजों की मरम्मत कराई जाने लगी, किलों पर ग्रनाज भरा गया श्रौर सेना भर्ती होने लगी। पेशवाई के कितने ही कारभारियों को श्रंग्रेजों से विगाड करना उचित प्रतीत नहीं होता था। ऐसा मालूम होता है कि बाजीराव की ग्रपेक्षा वे ग्रपने पक्ष के बलावल को श्रच्छी तरह जानते होंगे । कुछ भी हो पर उनका श्रत:-करएा कहता था कि इस समय बाजीराव की बुद्धि ठिकाने नहीं है। इधर बाजीराव के निजके स्रनाचार भी कम नहीं हुए थे, वे भी बराबर जारी थे। एक बार पूना में यह जनश्रुति भी उड़ी थी कि बाजीराव ने स्रपनी एक प्रिय स्त्री को पुरुष का वेश करा श्रीर जवाहिरात पहिना कर गद्दी पर बैठाया ग्रीर स्वयम श्रीमन्त ने (बाजीराय पेशवा ने ) उसके सेवक बनकर उस पर चंवर करने का खेल खेला। इस पर लोगों ने यह कहना शुरू किया कि श्रीमन्त का स्रब पूर्ण दुर्दव स्रा गया है जिसके कारए। जो दुर(चार किसी ने नहीं किये उन्हें वे कर रहे हैं। श्रंग्रेजों से श्रन्तिम सामना कर . राज्य नष्ट करने के भ्रवसर पर केवल एक बापू गोखलें पर भ्रवलम्बित् होना उचित नहीं था ग्रौर न बाजीराव में ऐसे समय जिन उद्योग, ग्रावेश ग्रौर गाम्भीर्य ग्रादि गुणों की भ्रावदयकता होती है वे भी नहीं थे, लोगों को यह सब साफ दिखाई दे रहा था।

पेशवा समभते थे कि ग्रंग्रेजों से बिगाड़ करने में सिन्धिया हमारे सहायक होंगे परन्तु यह उनका भ्रम था। क्योंकि एक तो सिन्धियाँ सिन्ध के कारण पहले ही जकड़े हुए थे ग्रत: बिगाड़ होने पर पहला तड़ाका लगने का उन्ही को भय था, दूसरें पन्द्रह वर्ष पहले सिन्धिया पूना में उथल-पुथल कर जब उत्तर भारत को चले गये थे तब से वह पेशवा से ग्रलग-ग्रलग रहते थे। फिर सिन्धिया तथा बाजीराव में प्रम रहने का कोई कारण भी नहीं था। सन् १८१२ में सब मराठों का मिलकर ग्रंग्रेजों को हानि पहुँचने की कल्पना सदा के लिए नष्ट हो चुकी थी। इधर ग्रंग्रेजों ने जब देखा कि बाजीराव सिर उठाने वाला है तो उन्होंने पिएडारियों का नाश करने के बहाने सिन्धिया से तारोख ५ नवंबर सन् १८१७ को बारह शर्तों की एक नवीन सिन्ध की ग्रीर हौलकर तथा भोंसले के यहाँ भी नई शर्तों का कुछ सिलसिला जमाया परन्तु वहाँ जैसा चाहिए वैसा फल नहीं हुग्रा। मालूम होता है कि ग्रंग्रेजों की सेना को बहकाने का भी प्रयत्न किया गया था।

इतिहासकार ने लिखा है कि, ''विनायक श्रोतो, वामन भटकर्वे ग्रौर शंकराचार्य स्वामीश ने श्रंग्रेजों की सेना में षड़-यन्त्र कराने की सलाह दी ग्रीर कुछ रकम लेकर षड्यन्त्र करने के लिए गये। न मालुम इस समय कितने लोगों ने बाजी-राव से इसी षड्यन्त्र के बहाने कितने रुपये ठगे ? सोडूरकर यशवन्त घोरपड़े ने इसी सलाह के लिए ५० हजार रुपये लिये और इस सलाह को गुप्त रखने की प्रतिज्ञा की । परन्तु ग्राएट डफ साहब ने लिखा हैं कि-"यह भीतर ही भीतर सब समाचार एल्फिन्स्टन साहब को पहुँचाता था।" बाजीराव की इच्छा थी कि एक दिन एहिफन्स्टन साहब को मेहमानी के लिए बुलाया जायँ श्रीर उनका खुन किया जाय या त्रयम्बकजी के श्राश्रित रामोशिया के द्वारा किसी रात्रि को यह कार्य कराया जाय, परन्तु कहा जाता है कि बाप गोखले के विरोध करने से यह क्रामुरी कृत्य न हो सका । बाजीराव चाहता यह था कि ऋंग्रेजों की सेना में विद्रोह उत्पन्न हो; परन्तु उसे यह नहीं मालूम था कि म्राश्रित लोगों के विद्रोह ने कैसा भयंकर रूप धारएा कर रक्खा है । पेशवा के बाड़े में जो गुप्त सलाहें होती थी वे तुरन्त ही म्रंग्रेजी के पास पहुँच जाती थी। जिन्होंने प्रत्यक्ष में ग्रंग्रेजों की नौकरी स्वीकार कर ली थी, वे बाला जी पन्त सरीखे मनुष्य तो बाजी-राव के विरुद्ध थे ही, परन्तु जो बाजीराव के ग्राश्रय में रहकर उसका वेतन लेते थे वे भी उस पर ग्रप्रसन्न होने प्रथवा रिशवत लेने के कारण भीतर ही भीतर ग्रंग्रेजों से मिले थे। बाजीराव यह प्रच्छी तरह जानता था कि लोग मुक्तसे प्रप्रसन्न हैं, प्रतः उसने जिन लोगों की जागीरें जप्त कर ली थी वे उन्हें वापस कर दी श्रीर सब लिखित म्राधिकार बापू गोखले को देकर म्रापने म्राविश्वास करने वाले सरदारों को विश्वास का प्रत्यक्ष ग्राहवासन दिया, परन्तु पटवर्धनादि बूढ़े-बूढ़े सरदारों की ग्रप्रसन्नता वह दूर नहीं कर सका। क्योंकि जस हुई जागीरें वापस करने का भ्राग्रह कर एल्फि-न्स्टन साहब ने पटवर्मनादि बहुत के सरदारों को भ्रपना ऋषी भ्रौर स्नेही वना लिया था।

बाजीराव श्रीर एल्फिन्स्टन साहब की मुलाकात बारम्बार होती थी। ये दोनों ही बड़े मिठ बोल थे। प्रत: इसकी कल्पना हर एक कर सकता है कि ये दोनों भरोसा ग्रौर सफाई की बातें किस प्रकार करते रहे होंगे ? इन दोनों की ग्रन्तिम सुलाकात ता० १४ ग्रक्ट्रबर सन् १८१७ को हुई जिसमें बाजीराव ने दशहरा बाद पिराडारियों पर की हुई चढ़ाई के लिए श्रंग्रेजों के सहातार्थ सेना भेजना स्वीकार किया। दशहरा के दिन एल्फिस्न्टन सासब ग्रौर बाजीराव सदा के समान सिलगन गये ग्रौर वहां सेना की सलामी लेने को दोनों खड़े हुए, परन्तु नारोपन्त ग्रापटे के सवारों ने कुछ ग्रिभमान पर्रा व्यवहार किया और फिर दोनों ने भी जैसी चाहिए वैसी परस्पर में सलामी नहीं की । दोनों शहर लौट श्राये । बस, यहीं से विगाड़ होना श्रारम्भ हम्रा श्रीर वह दिन पर दिन शीध्रता से बढ़ता गया। तारीख २५ अव्दूबर से पूना में चारों श्रोर से सवार ग्रीर सिपाही एकत्रित होने लगे ग्रीर ग्रंग्रेजों की छावनी के ग्रास-पास पेशवा की सेना की टकडियाँ डेरा डाल कर रहने लगों। तब द्वीप के ऋँग्रेजों ने ऋपनी स्त्रियाँ दापोडी को भेज दी स्रीर बम्बई से गोरे सिपाहियों की पलटन बुलाने का प्रयत्न किया। उनके श्रा जाने पर उन्हें गारिपर की छावनी में न ठहरा कर खड़की में ठहराया । ग्रश्वित कृष्ण • द के दिन विश्वामींसह नायक ने गराशेश खिराडी के नजदीक लेफिटनेएट शा नामक गोरे ग्रधिकारी को भाला भोंक दिया तथा ग्रंग्रेजों की सेना गारिपर छावनी छोड़ कर खिड्की को जा रही थी तो मराठी फौज ने उनका पड़ाव लुट लिया। पहले तो छेड़-छाड़ शुरू करने का दोष एक दूसरे पर मढ़ने के प्रयत्न दोनों श्रोर से हए, परन्तु श्रन्त में तारीख ५ को यद्ध प्रारम्भ हुआ। बाजीराव निकल कर पर्वतों पर चला गया ग्रौर एल्फिस्न्टन भी संगम पर वकील की इमारत की रक्षा होना कठिन जान सब ग्रादिमयों के साथ खड़की को चला गया। शहर में धूम-धाम शुरू हुई। चतु:श्टुंग्डी के पर्वत से लेकर भांबुर्डातक घोड़ों की टापों ग्रौर तोपों की गाड़ियों की ग्रावाज के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता था। पहले दिन के ग्राक्रमए। में पेशवा के शुड़सवारों की विजय हुई, परन्तु पैदल सेना की सहायता समय पर न मिलने के कारण श्रन्त में उन्हें हारना पड़ा। बाद बापू गोखले ने स्वत: श्राक्रमण किया, परन्तु उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। दूसरे दिन मराठी सेना के भाग खड़ी होने से उसका ही नाश हुन्ना ग्रौर खड़की की लड़ाई में ग्रंग्रेजों की विजय हुई । नारोपन्त, **ब्रापटे, माधवराव, रास्ते ब्रावा, पुरन्दरे, पटवर्धन ब्रादि में से कुछ सरदार बापू** गोखले के सहायतार्थ थे, परन्तु प्रयोजों की स्रोर से तोपों की मार शुरू होने के कारण

मराठी फौज को निरूपाय होकर पीछे हटना पड़ा। पेशवा की श्रोर के मोरोदीक्षित, प्रभृति कुछ प्रतिष्टित पुरुष भी मारे गये। यद्यपि पेशवा के सिपाहियों ने संगम पर संग्रेजी बंगला जला दिया श्रौर लूटा भी, पर मुख्य युद्ध में हारने के कारण श्रौर घोड़ों श्रादि की खराबी होने के कारण बहुत नुकसान पेशवा का ही हुग्रा। बाजीराव २००० सवारों के साथ पर्वती पर थे। वहां से उन्होंने मन्दिर की छत पर से खड़की का युद्ध देखा श्रौर लड़ाई का श्रन्त होने के पहले ही उसके रंग-ढंग को देखकर वे सवारों के साथ सासवड़ को भाग गये। लड़ाई के पहले जब पर्वती को जाने के लिए वह शुक्रवार के बाड़े में से निकला उस समय उसके जरी के निशान का डंडा टूट गया श्रौर श्रन्त में इस टूटे हुए डंडे ने श्रपना गुण दिखला दिया श्रथीत् बाजीराव ने शुक्रवार के बाड़े में से जो एक बार पाँव बाहर रक्खा वह फिर भीतर नहीं हुग्रा। बाजीराव फिर पूना न देख सके।

खड़की के युद्ध में श्रंग्रेजों को जय मिलने पर भी श्रंग्रेजी सेना खड़की ही में टिकी हुई थी, क्योंकि एल्फिन्स्टन साहब जनरल स्मिथ की बाट देख रहे थे। जनरल स्मिथ श्रीर एल्फिन्स्टन से यह संकेत हो चुका था कि जिस दिन तुम्हें पूना की डाक न मिन्ने उसी दिन तुम समभना कि युद्ध प्रारम्भ हो गया श्रीर घोड़ नदी से श्रपनी तरफ सेना लेकर तुरन्त पूना पर श्राक्रमण कर देना। तारीख ५ नवम्बर की डाक चूकते ही स्मिथ साहब फौज लेकर रवाना हुए। रास्ते में मराठे सवारों की सेना ने उन्हें बहुत कब्ट दिया। तारीख १३ को वे पूना पहुँचे। तारीख १५ श्रीर १६ को उनकी सेना श्रीर मराठी सेना के साथ घोरपड़ी नदी पर युद्ध हुआ। तारीख १६ को रात्रि को पेशवा की वची हुई सेना पीछे हटी श्रीर बापू गोखले श्रादि सरदारों के साथ उसने सासवड़ का रास्ता पकड़ा। तारीख १७ को एल्फिन्स्टन श्रीर स्मिथ साहब ने बालाजी पन्त, नातु प्रभृति लोगों के साथ पूना में प्रवेश किया श्रीर उसी दिन कार्तिक शुक्ल ६ सोमवार को तीसरे पहर से शनिवार के बाड़े पर श्रंग्रेजों का भंडा फहराने लगा श्रीर मानों यह प्रगट करने लगा कि श्रब मराठाशाही का श्रन्त हो गया।

बाजीराव के भाग जाने के कारए। पूना चारों ग्रोर से खाली हो गया था। जब स्वयम स्वामी ग्रौर उनके साथी मुस्य-मुस्य सरदार भी देश को छोड़ गये तो किर पूना का बचाव कौन करता ? यदि बाजीराव जनता को प्रिय होते तो उनके पोछे पूना की रक्षा करने के लिए जनता ने भी कुछ प्रयत्न किया होता, परन्तु बाजीराव नै कब इस पर विचार किया था ? उन्होंने ने तो न कभी ग्रपना बलाबल देखा ग्रीर न कभी किसी को असक रक्खा। यद्यपि उनके पास सेना नौर रसद बहुतः

थी ग्रीर बापू गोखले के समान ग्रूर सिपाही भी थे, परन्तु उनकी सेना न तो सुशिक्षित थी, न उसका उचित प्रबन्ध था, न वह ग्रस्त्र-शस्त्र से पूर्ण मुसज्जित ही थी, ग्रीर न उसमें शासन ग्रीर पद्धित ही थी। इसके सिवा लोगों की सहायता भी न थी। केवल ठग विद्या ग्रीर उद्दरडता थी। खड़की की लड़ाई का ग्रन्त होने के पहले ही बाजीराव ने भागना प्रारम्भ कर दिया ग्रीर उसके समाप्त होने पर पुरन्दरे, गोखले ग्रादि सरदार भी भाग कर बाजीराव से जा मिले। पहले तो इन सरदारों को बाजीराव का पता ही नहीं लगा, पर ग्रन्त से डूंढ़ते-डूंढ़ते सासवड़ में जाकर बाजीराव से मिले। वहां से सब मिलकर पहले जूं जरी को ग्रीर फिर माहुली को गये। लगभग छ: माह तक बाजीराव के भागने का यह क्रम रहा कि वह ग्रागे ग्रीर ग्रंग्रेजी सेना उपके पीखे रहती थी। इस समय पूना में जो कुछ हुग्रा उसका वर्णन इतिहासकार की फुटकर, किन्तु ग्रोजिस्विनी भाषा में, यहां दिया जाता है।

''शक १७३६ की ग्राहिवन बदी ११ से पौष मास के ग्रन्त तक पूना में खुब धूम धाम रही । बाजीराव के भाग जाने पर शहर की नाकेबन्दी की गई, परन्तु इससे लोगों की रक्षा न हो सकी । पेशवा के कितने ही राजवाड़ों की डेवड़ी पर सिवा सिपा-हियों के ग्रोर कोई नहीं रहा । बालाजीपन्तनाथ ने इन पहरेदारों को भी निक।ल दिया ग्रीर कहा कि ग्रापने स्वामी के ग्राने के बाद तुम ग्राना ग्रभी तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं है। तब इस पर वे लोग ग्रपना सामान ग्रौर ग्रस्त्र-शस्त्र लेकर चले गये। इन लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो सिर देकर पड़े रहे, हटे नहीं तब इन्हीं लोगों से बाड़े के प्रबन्ध का काम कराया गया। पूना में प्रति रात को तोप छूट कर नाकेबन्दी होने की रीति थी। तदनुसार पहले दिन तोपें छोड़ने की स्राज्ञा दी गई, परन्त उस दिन यह स्थिति थी कि गोलन्दाजों के पास न तो बारूद थी ग्रौर न बारूद ठ्ँसने के गज। दूसरे दिन बारूद भ्रादि का प्रबन्ध कर तोपें छोड़ने का कार्य प्रारम्भ किया गया। केवल महर्रम में कतल की रात के दिन तोप नहीं छोड़ी गई भ्रौर खेलने वालों को तथा ताजिया वालों को खेलने ग्रौर जुलूस निकालने की इजाजत दी गई। साहद ने ग्रपने ग्रादिमयों को म्राज्ञा देदी थी कि इन लोगों से कोई न बोले म्रौर जैसी चाल चली म्राई हो उसी के अनुसार काम करने दिया जाय । इस प्रकार की डुग्गी पिटाई गई कि पहले की लूट की जिसके पास जो चीजे हो, लौटा दी जायं। तब जकाते की हवेली के पास लूटे हुए माल का ढेर हो गया। राज्य क्रान्ति के समय चोरों को इस प्रकार के ग्रवसर मिलते ही है। साहब ने एक सुचना शहर की कोतवाली पर लगा दो कि सब लोग उद्यम च्याप:र करें, दंगा-फसाद न करें। किसी प्रकार का नवीन कर ग्रादि नहीं बैठाया जायगा। परन्तु व्यापार उद्यम किसे सूभता था ? सबको यहीं चिन्ता थी कि जो कुछ है वह किस प्रकार बचाया जाय ? पूना में डाके पड़ने लगे। ग्रपराधियों को भय दिखलाने के लिए मालमता सहित पकड़े हुए कुछ चोरों को फांसी भी दी गई, परन्तु उससे भी काम नहीं चला। तब सब लोग मिलकर एिल्फिन्स्टन साहब के पास गये। साहब की नजर करने के लिए कोई शक्कर श्रीर कोई बादाम ले गये थे। हरेश्वर भाई श्रगुश्रा थे। साहब ने कहा—"कि प्रसन्नता से रहो। तुम्हारे स्वामी शीघ्र श्रावेंगे, हम तुम्हारे स्वामी को लेने जाते हैं। हरेश्वर भाई श्रौर बालाजीयन्त नाथ से कहा गया कि नये श्रादमी नौकर रखकर नगर का प्रबन्ध करो। साहब भी ऐसे समय में चोरों का प्रबन्ध कहां तक कर सकते थे। साहब से कहने गये तो साहब ने कहा कि "उस ह ल्याव, हम फांसी देगा।" पहले चोर पकड़ा भी तो जाय फिर उसे फांसी दी जाय ? व्यापारियों ने कहा साहब वह कैसे पकड़े जावेगे। साहब ने उत्तर दिया—"तो हम क्या करें। चोर उपर हम जाते नहीं।" यह उत्तर सुनकर व्यापारी रोते-रोते घर लौट श्राये श्रौर श्रपनी श्रोर से वेतन देकर पहरे वाले नौकर रख श्रपना प्रबन्ध श्राप करने लगे।

ए एिफ न्स्टन साहब द्वीप छोड़ कर गारिपर में छावनी डाल कर रहते थे स्रौर बहीं से उनका काम चलता था। उनकी छावनी पर भी पत्थर फेके जाते थे स्रौर सौ पचास रामोशी मिलकर जो कोई मिलता उसे लूट लेते थे। इस लिए रात भर गश्त दी जाती थो। स्रन्त में स्ररजुनी नायक रामोशी ने शहर में डाके न पड़ने देने की जिम्मेदारी स्रपने उत्पर ली। तब उसे पगड़ी बँधाई गई।

कार्तिक बदी ३ से पूना में बाजीराव के सम्बन्ध में प्रतिदिन एक दूसरे के विरुद्ध बेसिर पैर की नई अफवाहें फैलने लगी। उनके फैलाने वाले तथा सुनकर विश्वास करने वाले भी ऐसे बहादुर होते थे कि वे कहने-सुनने में आगा पीछा सोचते ही न थे। बाजीराव जीतें या हारें, इसकी उन्हें परवाह न थी, पर उन्हें विश्वास था कि बाजी-राव एक बार पूना फिर आवेंगे। लोगों को यह बात निस्सन्देह मालूम होती थी कि उत्तर भारत में पहुंचने पर सिन्धिया और होलकर बाजीराव की सहायता करेंगे। जनता को दिल से यह विश्वास था कि अन्त में फिरंगियों की बात नीची और श्रीमन्त को ऊंची अवश्य होगी, परन्तु अन्त में ये आशायें व्यर्थ हुई। पूना में कितने ही दिनों तक यह क्रम रहा कि लोग दिनभर मनसूबा बांधते और छिपछिप कर बातें करते थे तथा रात्रि को नाकेबन्दी की तोप की आवाज सुनकर निराश हो जाते थे। पूना के बाहर से सिन्धियां, होलकर, भोंसलें आदि के पास से जो डाक आती थी उस पर देख रेख रक्की जाती थी। बाजीराव के झाने के समाचारों से लोगों में बार बार हलचल हो उठती थी, अत: अंग्रेजों को शहर में बारम्बार स्थान-स्थान पर नाकेबन्दी करनी पड़ती

थी श्रोर श्वितवार बाडे पर तोपें भी चढ़ाई गई थी। कुछ सरकारी भगवा निशान जो कीतवाली श्रोर बाजार के बाकी बच गये थे वे भी निकाल डाले गये श्रोर उनकी लकड़ियां उलाड़ डाली गई। इन फंडों के पास वाले श्रंग्रेजी निशान ही बाकी बच रहे। श्रीर वह ठीक भी है, भगवां निशान रहने देने का कारए ही क्या था। क्यों कि बाजीराव के सुल समाधान पूर्वक शीघता से श्रधीन हो जाने पर उसे पूना ला कर गद्दी पर बैठने का एल्फिनस्टन साहब का विचार तो था ही नहीं।

तारीख २२ नवम्बर से जनरल स्मिथ ने बाजीराव का पीछा करना प्रारम्भ किया। इधर पूना में शान्ति हो जाने पर महाराष्ट के सम्पूर्ण जागीरदारों ग्रौर सर-दारों के नाम तारीख ११ फरवरी सन् १८१८ को सूचना भेजकर यह कहा गया कि बिना कारण ग्रौर बिना कुछ भगडे के पेशवा ने ग्रंग्रेजों से बिगाड़ किया परन्तु इसके लिए ग्रंग्रेज दूसरों को हानि नहीं पहुँ चाना चाहते। सबको ग्रपने ग्रपने स्थान पर सुख सन्तोष से रहना उचित है जिससे कि युद्ध के पहले के दिनों के समान सब ग्रपना ग्रपना कार्य कर सकें। इस सूचना के कारण बाजीराव को कहीं भी ग्रधिक सहायता न मिन सकी। सिहगढ़ ग्रौर रायगढ़ में युद्ध हुग्रा ग्रौर सासवड़ में भी दोनों ग्रोर से कुछ तनातनी हुई। यों तो ग्रंग्रेजों की बहुत सी छोटी बड़ी गढ़िया युद्ध करके ही लेनी पड़ी, परन्तु बाजीराव के लिए या पेशवा के लिए किसी भी सरदार या जागीरदार ने सिर नहीं उठाया।

बाजीराव सासव़ड़ से माहुली को गया। वहाँ उसने सतारा के महाराज को कुटुम्ब सिहत ग्रपनी सेना में लाने की व्यवस्था की, परन्तु उनके ग्राने की बाट न देखकर फिर भाग खड़ा हुग्रा ग्रोर माहुली से पंढरपूर, पन्ढरपुर से जुन्नर ग्रीर जुन्नर से ब्राह्मए-बाड़ा को गया। ब्राह्मएवडाड़ा में कुछ दिन मुकाम हुग्रा। यहाँ व्यम्बकजी डेंगला पेशवा से प्रगट रीति से ग्राकर मिला। उसके रामोशी ग्रादि भी ग्रास-पास के पहाड़ों की खोह में छिपे रहते थे। पन्ढरपुर से रवाना होने के बाद सतारा के महाराज भी पेशवा से ग्रा मिले थे। इतने ही में जलरन स्मिथ संगमनेर के पास ग्रा पहुँचा। तब बाजीराव दक्षिए की ग्रोर चल दिया। इस पर से यह जनश्रुति उड़ी कि बाजीराव पूना पर चढ़ाई करने ग्राता है। यह सुनते ही पूना की ग्रोर जो कर्नलवेवर नामक ग्रंग्रेजों का सरदार था उसने घोड़ नदी से सेना बुलाई। इस सेना की ग्रोर मराठी सेना की कोरेगांव में तारीख १ जनवरी १८१८ को बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उसमें ग्रंग्रेजों की बहुत हानि हुई ग्रीर उन्हें हार कर पीछे घोड़ नदी तक हट जाना पड़ा। कोरेगांव के युद्ध में गोखले ग्रीर श्रयम्थकजी ने बड़ी भारी वीरता दिखाई, परन्तु मराठी सेना इससे श्रिथक ग्रीर कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जनरल स्मिथ पीठ पर बैठे ही हुए थे।

बाजीराव भीमा नदी से दो मील की दूरी पर की एक टेकड़ी पर से युद्ध देख रहे थे। सतारा के महाराज भी साथ थे। उन्हें इस समय श्रपनौ स्रावदागिरी को छुट्टी देकर धूप में खड़े रहना पड़ा, क्यों कि उन्हें सन्देह था कि कहीं ग्रंग्रेज गोलंदाज श्रावदागिरी को देखकर गोला न मार दें।

कोरेगांव से भी बाजीराव रवाना हुये श्रौर सालपा के घाट से उत्पर चढ़कर कर्नाटक में घुसे श्रौर ठेठ घटप्रभा नदी पर जा पहुँचे, परन्तु जब वहां सुना कि मद्रास से जनरल मनरो श्रा रहे हैं तो फिर लौटे श्रौर कृष्णा नदी को पार कर सालपाघाट से उत्पर की श्रोर चढ़ गोलापुर की श्रोर रवाना हुये। इधर जनरल स्मिथ ने तारीख १० फरवरी को सतारे का किला ले लिया। उस पर पहले श्रंग्रेजों की श्रौर फिर महाराज की घ्वजा लगाई गई। सतारा के महाराज पेशवा के साथ कुछ समय तक भले ही रहे हो, पर वे श्रंग्रेजों के शत्रु नहीं माने जाते थे। इसी बीच में कलकत्ता से बाजीराव की सब व्यवस्था करने का पूर्ण श्रधिकार एिकन्स्टिन साहब के लिये श्रा गये थे। उस में एक विज्ञापन निकाला गया कि पेशवा को गद्दी नहीं दी जायगी, उनका राज्य खालसा कर लिया जायगा। केवल सतारा के महाराज के लिए एक छोटा सा राज्य श्रलग कर उनका पद स्थिर रक्खा जायगा।

शोलापुर से पन्ढरपुर को जाते समय ग्राब्टी स्थान पर जनरल स्मिथ ने बाजीराव को घेर लिया। बापू गोखले ने भी स्मिथ साहब का सामना किया। दोनों स्रोर से बड़ी भारी लड़ाई हुई। तारीख २० फरवरी सन् १८९८ को बापू गोखले ने इस युद्ध में शौर्य का अन्त कर दिया और रुगक्षेत्र में अपने प्राग्। दिये । गोविन्दराव घोरपड़े स्रादि सरदार भी इस युद्ध में मारे गये। पेशवा स्रोर सतारा के महाराज का साथ भी यहीं छुटा। बाजीराव ने महाराज से जसा ब्यवहार कर रक्खा था वह वह सतारा महाराज के मन्त्रियों को पसन्द नहीं था। श्रंग्रेजों से युद्ध होने के दो तीन वर्ष पहले हो से उनकी गुप्त बात-चीत चल रही थी। म्राष्टी की लड़ाई के लगभग उस बातचीत का परिएाम निकला । महाराज भी भागते भागते उकता गये थे स्रौर स्रंग्रेजों तथा सतारा के कारभारियों के समाचार उनके पास पहुँव चुके थे। म्रत: युद्ध में हार होते ही वे माता के साथ बाजीराव के चक्र से स्वतन्त्र हो गये। स्मिथ साहब ने महाराज को एल्किन्स्टन साहब के सुर्ख़ किया स्रोर फिर स्राप बाजीराव का पीछा करने को गये । स्राष्टी के युद्ध में बाजीराव बहुत भ्रगडे में पड़ गये स्रौर उन्हें पालकी छोड़ कर घोड़े पर बैठकर भागना पड़ा । लड़ाई खतम होने के पहले ही बाजीराव बापूराव गोखले को छोड़ कर भाग खड़ा हुम्रा था। वह जाकर गादा नदी के तीर पर कोपरगांव में ठहरा। बहुत दिनों से जनश्रति उड़ रही थी कि होलकर की भ्रोर से

वेशवा के सहायतार्थ राम दीन नामक सरदार ग्रा रहा है। ग्रन्त में, यह सरदार कीपर गाँव में स्राकर महाराज से मिला । पटवर्धन सरदार ने पेशवा से स्रागे न जाकर यहीं से लौट जाने की स्नाजा ली स्नौर बाजीराव भी बुछ देशी स्नोर परदेशी सेना के साथ उत्तर भारत की स्रोर रवाना हुस्रा। बाजीराव को नागपुर के भोंसले से सहायता मित्रने की पहले बहुत ग्राशा थी, परन्तु दिसम्बर मास में ग्रप्पा साहब भोंसले का पराभव कर ग्रंगरेजों ने सीतावदीं का किला ले लिया था। इसलिए नागपुर की म्रोर जाने से श्रव कोई लाभ नहीं था। फिर भी गए। पतराव भोंसले की सहायता से चाँदा (चन्द्रपुर) तक जाने के लिए बाजीराव वर्धा नदी तक गया भी, परन्त्र वहां भी श्रंगरेजों को सेना सामना करने को तैथार थी। श्रत: वह वर्घा नदी के पश्चिम की म्रोर पांढरकवाड़ा को म्रौर वहाँ से सिवनी को गया। यहाँ से उसके भाई चिमाजी म्राप्या म्रौर देसाई निपासकर तथा नारोपन्त म्रापटे म्रादि सरदार दक्षिस को लौट गये ग्रौर तुरन्त जनरल स्मिथ के श्रधीन हो गये। सिवनी से बाजीराव उत्तर की स्रोर मुड़ा स्रोर तारीख ५ मई को उसने ताप्ती नदी को पार किया। यहां से नर्मदा उतर कर सिन्धियाँ के राज्य में जाने श्रीर सिन्धियां से सहायता लेने का उसका विचार था, परन्तु जब उसे यह विदित हुया कि जनरल म।लकम की सेना सिर पर तैयार खड़ी है तब वह हताश हो गया श्रीर श्रसीरगढ़ के पास धोलकोट में ठहरा। वहां से तारीख १६ मई को बाजीराव ने अपना वकील जनरल मालकम के पास मऊ की छावनी को भेजा। बाज़ीराव, इस समय, बहुत बुरी दशा में था। उसके म्राश्रित-जन उसे छोड़ गये थे। दूसरे लोगों से सहायता मिलने की कोई स्राशा नहीं थी। उसकी सेना में ग्ररब ग्रौर पुरवियों की ही भतीं थों ग्रौर ग्रपना वेतन न मिलने के कारए वे विद्रोह करने की तैयारी में थे। उन्होंने बाजीराव को कैदी सा कर रखा था, इसलिए बाजीराव को ग्रंगरेजों की शरए में जाने के सिवा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं था। जनरल मालकम ने बाजीराव को ग्राठ लाख रुपयों की जागीर ग्रपनी जिम्मे-दारी पर देना तथा उसके पक्ष के सरदारों को ग्रांच न ग्राने देना स्वीकार किया। तब बाजीराव उनकी छावनी में जाकर रहा । लार्ड हेस्टिगंज ने पहले तो इन शर्तों को बहुत उदार बतलाया, परन्तु श्रन्त में उन्हें स्वीकार कर लिया। बाजीराव ने बचन दिया "कि मैं कभी दक्षिए को न जाऊँगा श्रौर न मैं तथा मेरे उत्तराधिकारी पेशवाई राज्य पर कभी अपना अधिकार प्रगट करेंगे।" तब बाजीराव को गंगा किनारे रहने की म्राज्ञा दी गई म्रौर बहुत जांच पड़ताल के बाद कानपुर के पास बिठ्र म्रथवा ब्रह्मा-वर्त में रहना बाजीराव ने स्वीकार किया। ग्रत: वे उस स्थान को रवाना किये गये।

ब्रह्मावर्त्त में म्राठ लाख रुपये वार्षिक नकद देने के सिवा एक छोटा सा प्रदेश राज्य के समौन दिया गया था। यह राज्य छः वर्गमील के लगभग था। उसके पास

एक स्वतन्त्र रेजोडेन्ट रक्खा गया था। इस राज्य की जनसंख्या दश पन्द्रह हजार थी श्रीर यहीं बाजीराव की प्रजा भी थी। बाजीराव की मराठी पदवी महाराज ग्रथवा श्रीमन्त थी. परन्तू ग्रंगरेज हिज हाइनेस के नाम से उनका उल्लेख करते थे। ब्रह्मावर्रा में बाजीराव के नाम से स्रौर स्रंगरेजों का सम्बन्ध स्नेह पूर्ण रहा । एक प्रसंग पर बाजी-राव ने छ लाख रुपये श्रौर एक हजार सवार तथा पैदल की सहायता श्रंग्रेजों को दी थी। ब्रह्मावर्त्त में बाजीराव को धार्मिक कृत्य करने के लिए मन माना समय मिला। उसी प्रकार पूना के राजवाड़े के समान तमाशे भी बन्द नहीं हुए। ब्रह्मावर्त में बाजी-राव ने श्रोर ५ विवाह किये जिनसे उन्हें दो पुत्रियाँ हुई। इनमें से एक बयाबाई साहब म्रापटे थी जिनका देहान्त गत-वर्ष (सन् १६१७ में ) हम्रा। इनका जन्म बाजीराव की ७२ वर्ष की ग्रवस्था में हुन्ना था। सन् १८५१ में बाजीराव की मृत्यु हुई। उस समय उनकी श्रवस्था ७६ वर्ष की थी। बाजीराव ने जिस प्रकार बहुत से विवाह किये उसी प्रकार बहुत से दत्तक लडुके भी गोद लिये। बडे लडुके धोडोपन्त उर्क नाना साहब की, बाजीराव की मृत्यु के बाद उनकी प लाख की जागीर स्रंगरेजों ने जबत कर ली श्रौर नाना साहब को केवल उदर-निर्वाह के लिए वृत्ति नियत कर दी, तो भी नाना साहब ने १८५७ तक भ्रंगरेजों से व्यवहार रखने की भ्रपनी पद्धति में बहुत ग्रधिक ग्रन्तर नहीं होने दिया । ब्रह्मावर्त्त, कानपुर के पास होने के कारए। नाना साहब प्राय: कानपुर में ही रहते थे। वहाँ मुल्की श्रौर सैनिक श्रिधिकारियों से उनका खब स्नेह ही गया था। वे निरन्तर इन लोगों को भोज-प्रादि देते ग्रौर विनो-दार्थ नाच करवाते रहते थे। सन् १८५७ में अपने भाई ग्रौर भतीजे के आग्रह से तथा विद्रोही पुरुषों की इस धमकी से कि हम लोगों में मिल जाग्रों तो श्रच्छा है, नहीं तो तुम्हारा खन करेगे, नाना साहब को लाचार होकर विद्रोही दल में शामिल होना पड़ा। विद्रोहियों ने उन्हें भ्रपने दल में शामिल कर उनकी इच्छा श्रौर श्राज्ञा के विरुद्ध कानपुर में कतल ग्रादि उनके नाम पर करना ग्रारम्भ कर दिया। ब्रह्मावर्त्त के लोक-मत के श्रवसार देखा जाय तो साहस श्रीर शौर्य का श्रारोप भी उन पर बिना कारए लादा गया । नाना साहब का भ्रंत किस प्रकार हुग्रा, यह कोई भी ठीक नहीं कह सकता ।

### पाँचवाँ ग्रध्याय

# मराठा राज-मंडल श्रीर श्रंयेज

### सतारे के भोंसले और अंगरेज

गत दो प्रकरणों में, शिवा जी, सम्माजी, राजाराम ग्रीर शाहू तक छत्रपति के घराने का तथा बालाजी विश्वनाथ से लेकर दूसरे बाजीराव तक पेशवाग्रों का जैसा संबन्ध ग्रंगरेजों से रहा उसका वर्णन किया जा चुका है ग्रीर मुख्य कथा भाग भी यहीं समाप्त होता है परन्तु पेशवा के समान दूसरे मराठे राजाग्रों का ग्रंगरेजों से कब ग्रीर कैसे संबन्ध हुग्रा इसका वर्णन करना भी ग्रावश्यक है क्यों कि यह ध्यान में रखना चाहिए कि मराठा शाही का इतिहास केवल पेशवा घराने से ही नहीं बना उसमें सतारा कोल्हा-पुर' नागपुर ग्रीर सावन्तवाड़ी के भोंसलें (छत्रपति ग्रीर सरदार) तथा सिन्धिया, होल-कर ग्रादि मराठा-शाही के सरदारों का भी भाग है। ग्रतः इन सरदारों का ग्रगरेजों से स्वतंत्र ग्रथवा पेशवा के द्वारा जैसा संबंध रहा उसका वर्णन संक्षेप में नीचे दिया जाता है।

मराठाशाही राज्य में सतारे के भोंसलें घराने का नाम मुख्य है। इस घराने के मुख्य पुरुष शिवाजी, सम्भाजी ग्रौर राजाराम का इतिहास प्रसिद्ध ही है ग्रौर इनके राजत्वकाल में ग्रंग्रेजों से जैसा सम्बन्ध रहा उसका वर्णन पहले किया जा चुका है। राजाराम के बाद शाहू महाराज के समय में ग्रंग्रेजों की हैसियत एक प्रार्थों के समान थी। ग्रंग्रेजों को शाहू से व्यापार के लिए ग्राजा ग्रौर सुभीते प्राप्त करना था। ग्रत: उन्होंने नजराना ग्रौर वकील भेजकर कार्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया, परन्तु इस समय राजकार्य का ग्रिधकार शाहू के पास न होकर पेशवा के पास थे ग्रौर यह जानकर ग्रंग्रेजों ने भी ग्रपने राजकार्यों का सम्बन्ध पेशवा से प्रारम्भ कर दिया। शाहू महाराज के राज्यकाल में बाला जी विश्वनाथ ग्रौर बाजीराव प्रथम का कार्यकाल समाप्त हो चुका था ग्रौर नाना साहब, पेशवाई की गद्दी पर थे। इनका भी लगभग ग्राधा समय व्यतीत हो चुका था। शाहू के मरने के पश्चात् सतारे के महाराज निर्माल्यवत् हो गये थे, इसलिए ग्रागे इनसे ग्रंग्रेजों को कोई काम नहीं पड़ा। केवल इनका सम्बन्ध दूसरे बाजीराव के शासनकाल के ग्रन्त में हुग्रा। क्योंकि वे उस समय बाजीराव की कैद में थे ग्रोर यह कारावास उन्हें तथा उनके मित्रों को ग्रसहा।

राज ने ग्रंप्रेजों की सहायता से छूटने का प्रयत्न किया था।

सतारे के महाराज निर्मात्यवत हो गये थे, तो भी उनका सम्मान गद्दी के स्वामी के ही समान था। सतारे के छोटे से राज्य की सीमा में सम्पूर्ण ग्रधिकार ग्रौर हु समत महाराज ही की थी। पेशवा के परिवर्तन के समय ने पेशवा को ग्रधिकारों के वस्त्र महाराज हारा ही दिये जाते थे ग्रौर जब तक वस्त्र प्राप्त न हों तब तक पेशवा के ग्रधिकारों को तात्विक हिंदर से नियमानु इलता प्राप्त नहीं होती थी। दूसरे बाजी-राव को यद्यपि ग्रंग्रेजों ने गद्दी पर बैठाया था, पर वस्त्र उन्हें सतारे से ही लेने पड़े थे। पेशवा पूना में राजा थे, परन्तु सतारे की सीमा में वे नौकर ही माने जाते थे ग्रौर वहाँ वे भी ग्रपनी नौकरी के नाते का स्मरण कर उसी के ग्रनुसार चलते थे। यदि पेशवा सेना सहित सतारे को जाते तो सतारे की सीमा लगते ही उनकी नैवत बजना बन्द हो जाती थी ग्रौर पेशवा हाथी या पालकी पर से उतर कर पैदल चलते थे। महाराज के दर्शनों के लिए हाथ बाँध कर जाते ग्रौर महाराज के सन्मुख नजर देते थे तथा उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम करते थे। इसी प्रकार ग्रपने हाथ में चंवर लेकर महाराज पर ढुलाते थे ग्रौर महाराज के सामने सादी बैठक पर या पीछे खबास-खाने में बैठते थे।

सन १८०६ के लगभग महाराज को बाजीराव की कैद से छुड़ाने के लिए चतुरसिंह भोंसले बाबी वाले के नेतृत्व में प्रयत्न हुए । चतुरसिंह ने इस कार्य के लिये जब विद्रोह किया तब बाजीराव ने उसे भी बाल-बच्चों के साथ केंद्र कर लिया। पहले तो यह मालेगाँव में ग्रौर फिर कांगोरी के किले में रक्खा गया था। इस पर देख-रेख रखने का काम त्रयम्बकजी डेंगला के सपूर्द किया गया था। सन १८१६ में उक्त किले में हो चतुर्रासह की मृयु हो गई। चतुरांसह के साथ हो साथ महाराज के कितने ही हितचिन्तकों को बाजीराव ने कैद में रक्खा था। चतुर्रासह के विद्रोह के कारण महा-राज की कैंद श्रीर भी सख्त कर दी गई। सतारे के महाराज, महाराजा प्रतागिंसह स्वभाव के धीमे ग्रौर शान्त थे, परन्तु इनकी माता बहुत चतुर ग्रौर महत्वाकांक्षिणी थीं । ग्रत: उन्होंने ग्रपना वकील गुप्त रीति से ग्रंगरेजों के पास भेजकर पुत्र को छुड़ाने का प्रयत्न करना प्रारम्भ किया। श्रंगरेजों को बाजीराव के विरुद्ध यह बहुत श्रच्छा कारण मिल गया । श्रत: उन्होंने महाराज के वकील की सब बातें सुनकर उनकी माता के पास सहानुभूति-पूर्ण उत्तर भेजने स्रौर धैर्यपूर्वक रहने के लिये कहने का क्रम जारी रक्खा। परन्तु, भ्रंगरेजों को बाजीराव के काम में प्रत्यक्ष रीति से हाथ डालने का भ्रधिकार न होने के कारण वे इस सम्बन्ध में उनसे कुछ भी नहीं कहते थे। उन्होंने महाराज के वकील से कह रंक्खा था कि बाजीराव से युद्ध हो, तो महाराज को हमारा पक्ष लेना होगा, क्योंकि एल्फिन्स्टन साहब का भ्रनुमान था कि बाजीराव से युद्ध भ्रवृश्य होगा ।

बाजीराव को भी इन बातों का समाचार मिल गया, ग्रत: उसने महाराज की वेख-रेख का ग्रीर भी ग्राधिक प्रबन्ध कर दिया।

सन् १८१७ में जब युद्ध का निश्वय हो गया तब बाजीराव ने महाराज सतारा को ग्रयने हाथ से न जाने देने के लिए महाराज से कहलवाया कि "मैं ग्रापका केवल नौकर हूँ, राज्य सब श्रापका है, यह श्रापही को शासन करने के लिए प्राप्त होगा।" ि फिर महाराज को सतारा से लाकर वासोटा के किले में रक्खा श्रौर वहाँ से फिर बाजीराव ने उन्हें ग्रपनी सेना में लाकर भागदौड में ग्राष्ट्री के युद्ध तक साथ में रक्ला। ग्राब्टी के युद्ध में ग्रंगरेजों से पहले से ही ठहरे हुए संकेत के ग्रनुसार काम करने का अवसर मिता अरेर उस अवसर का महाराज के अनुयायियों ने लाभ उठालिया। राज्य खास स्वामी के हाथ में ग्रा जाने के कारण ग्रंगरेजों को भी बहुत लाभ हुग्रा क्रौर उन्होंने एक घोष एा निकाली कि यद्यपि राजविद्रोही पेशवा का शासन नष्ट हो गत्रा है, पर वास्तिविक राज्य तो ग्रमी मौजूद ही है, इसलिए सब मराठे सरदार हमारी शरण में ग्राकर ग्रयने ग्रयने घर जार्वे । हम मराठी राज्य को पहले के समान ही चलाना चाहते हैं। पेशवा का राज्य नष्ट हो गया है, परन्तु महाराजा का राज्य स्रभी श्रवाधित है। इसके बाद प्रतापिसह महाराज को सतारे की गद्दी पर बिठला कर उनके लिए एक छोटा सा स्वतन्त्र राज्य पृथक कर दिया श्रौर ग्रान्ट डफ उसके रेजीडेन्ट बनाये गये। सतारा-नरेश का यह नवीन राज्य भी स्त्रागे केवल ३० वर्ष ही टिका। सन १८३६ में ग्रंगरेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का ग्रारोप महाराज प्रतापींसह पर लगाया गया ग्रोर इसलिये वे काशी को भेज दिये गये। मालूम होता है कि दक्षिए। के राजा महाराज(स्रों को स्रंग्रेजों के उपदेश से उत्तर भारत के तीर्थों में रहना बहुत पसन्द था। तभी तो बाजीराव ब्रह्मवर्त में जाकर रहे श्रौर उनके स्वामी ने काशी वास स्वीकार किया। महाराज प्रतापांसह के विद्रोह के सम्बन्ध में सतारे के इतिहासकार ने लिखा है कि ''सन् १८१⊂ में म्रंगरेज सरकार म्रौर छत्रपति सरकार प्रतापसिंह महाराज का बिगाड हो गया। तब पूना से अपंगरेजों की सेना आई। उस रात्रि के समय में छत्रपति महाराज के पास फौज के मुख्य सेनापति बलवन्तराव-राजे भोंसते थे। उन्होने विवार किया कि एक पल्टन के साथ युद्ध कर प्रपनी सैनिक वृत्ति का ग्रन्त कर दिया जाय, परन्तु महाराज ने सेनापित का हाय मकड़ कर उन्हें बंठा लिया ग्रीर सुबह होने तक बाहर नहीं जाने दिया।" इसी इति-हासकार ने यह भी लिखा है कि 'बालाजी नारावराराव ने छत्रपति के विरुद्ध भूटी-भूठी गवाहियां ग्रंगरेजों के यहां देकर महाराज को काशी भिजवाया।" शक. सम्वत् १७६९ में काशी में महाराज प्रतापांसह का देहान्त हुआ। प्रतापांसह के काशी चले जाने पर उनके दत्तक पुत्र शाहजी राजगद्दी पर बैटाये गये, परन्तु शाहजी की भी कोई भ्रौर सन्तान नहीं थी, इसलिये उन्होंने वैंकौजी को गोद लिया शौर उन्हें रेजीडेन्ट ने गद्दी पर भी बैठाया, परन्तु पीछे से यह भ्राज्ञा भ्राने पर कि भ्रब दत्तक-विधान की भ्राज्ञा नहीं है, सन् १८४८ में सतारा राज्य खालसा कर दिया गया।

## कोल्हापुर के भोंसले ग्रौर ग्रङ्गरेज

शिवाजी महाराज श्रौर सम्भाजी के समय में मराठाज्ञाही की राजधानी रायगढ़ में थी। उस समय कोल्हापुर के पास का पन्हाला ग्रौर सतारे का श्रजीमनारा केवल किले समभे जाते थे। सम्भाजी के बध होने के पडचात् ग्राठ वर्ष तक मुगलों से स्व-तन्त्रता के रक्षार्थ युद्ध हुन्ना ग्रौर जब राजाराम महाराज जिंजी से वापिस लौटे तब सन् १६६८ में राजधानी सतारे में लाई गई। इस परिवर्तन में सब सरदारों की सम्मित थी। पन्हाला की श्रपेक्षा सतारा मध्यवर्ती स्थान था ग्रौर यहाँ से सम्पूर्ण राज्य का निरीक्षण श्रच्छी तरह किया जा सकता था।

राजाराम की मृत्यु हो जाने के ७ वर्ष बाद जब शाह देहली से वापस लौटें तो सतारा की गद्दी के सम्बन्ध में ताराबाई ग्रीर शाह में भगड़ा शुरू हुन्रा। सन् १७०७ में खेड़ नामक स्थान पर युद्ध हुम्रा ग्रौर १७०८ में शाह सतारा में श्राकर गद्दी पर बेठे । इसी समय के लगभग ताराबाई ने कोल्हापुर में स्वतन्त्र गद्दी स्थापित कर नवीन श्रष्टप्रधान बनाये। यहीं से कोल्हापुर श्रीर सतारे के भोंसले की श्रोर से पेशवा का मनोमालिन्य शुरू हुन्ना न्रौर वह सतारे का राज्य नष्ट हो जाने तक रहा। म्राज भी तन्जोर की ग्रामदनी के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कोल्हापुर के महाराज ग्रौर सतारे के महाराज वादी प्रतिवादी हैं। नाना साहब पेशवा के समय में शाहू महाराज की मृत्यु के श्रवसर पर कोल्हापुर श्रौर सतारे के महाराजाश्रों का परस्पर मेल हो जाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु वह सफल न हो सका। पानीपत के युद्ध में पेशवा के नाश के समाचारों को मुनकर ताराबाई को बहुत सन्तोष हुन्रा स्रौर फिर उसकी मृत्यु हो गई। उन दिनों पेशवा के शत्रु को इहापुर महाराज के मित्र ग्रीर को ल्हाप्र महाराज के शत्रु पेशवा से मित्र होते थे। निजाम पेशवा के शत्रु होने के कारएा कोल्हापुर महाराज के मित्र थे। इस बात से भ्रप्रसन्न होकर बड़े माधवराव ने कोल्हापुर राज्य का कुछ हिस्सा ग्रधिकृत कर लिया ग्रौर उसे पटवर्धन को जागीर के रूप में दिया। इस तरह पटवर्धन पेशवा की म्रोर से कोल्हांपर के पहरे वाले के समान हो गये फिर रघुनाथराव के भगड़े से कोल्हापुर वालों ने रघुनाथराव का पक्ष लेकर खोये हुये परगने वापिस ले जिये, परन्तु माधवराव सिन्धिया की फौज ने दुबारा इनको जीतः

लिया। सवाई माथवराव के राज-काल में जो विद्रोहियों का उपद्रव हुम्रा उसमें कोल्हा-पुर वालों का ही हाथ था। बाजीराव के समय में नाना फड़नवीस की सूचना से कील्हापुर वालों ने परशुराम भाऊ पटवर्धन की जागीर पर म्राक्रमण किया म्रीर सतारें में चतुर्रासह ने जो विद्रोह किया उसमें पेशवा के विरुद्ध कोहायुर वालों ने मदद दी। पट्टणकुड़ी की लड़ाई में चतुर्रासह म्रीर कोल्हापुर की सेना ने परशुराम भाऊ का पराभव कर उसे मार डाला, तब नाना फड़नवीस ने विचुरकर प्रतिनिधि म्रीर मेजर माउनरिंग को सिन्धिया की सेना देकर कोल्हापुर भेजा भ्रीर शहर पर घेरा डाला। यह घेरा वहुत दिनों तक रहा, परन्तु म्रन्त में पेशवा ने घेरा उठा लिया।

श्रंगरेजों ग्रौर कोल्हापुर के महाराज का सम्बन्ध पहले पहल सन् १७६५ में हुग्रा। मालवरा का किला कोल्हापुर के राज्य में था ग्रौर खलासी लोग ग्रंगरेजों के जहाजों को बहुत सताते थे। सन १७६५ में बम्बई के अंगरेजी जहाजी बेड़े में से मेजर गार्डन श्रौर केपृन वाटसन के नेतृत्व में सेना ने इस किले को सर किया श्रौर इसे ग्रपने श्रीध-कार में रखने के लिए इसका नाम "फोर्ट-ग्रागस्ट्स" रक्खा, परन्तु उस किले को बहुत उपयोगी न समभ उसकी हदबन्दी गिरा देने का विचार किया ग्रौर ग्रन्त में इस तरह पटवर्धन पेशवा की श्रोर से नकद लेकर उस किले को कोल्हापुर वालों को ही दे दिया । सन १८५१ में ग्रंगरेजों ने कोल्हापुर वालों से स्वतंत्र सन्धि करने का प्रयत्न किया । तब बाजीराव ने इस सन्धि में बाधा डाली, परन्तु म्रंगरेजों ने उस पर कुछ ध्यान न देकर सन्धि कॅर ली। इस सन्धि के श्रनुसार पेशवा को चिकोडो श्रौर मनोली प्रान्त वापिस लौटाये गये श्रोर श्रंगरेजों को मालवरण का किला तथा उस के नीचे का प्रदेश मिला। इसके सिवा सामुद्रिक लुटेरे लोगों को बन्दर में ग्राश्रय न देने, शत्रु के जहाजों को बन्दर में न भ्राने देने, स्वयम् लड़ाऊ जहाज न रखने, लड़ाऊ जहाज मिलने पर श्रंगरेजों को लौटा देने, श्रंगरेजों के टटे हुए जहाज किनारे लगने पर श्रंगरेजों को वापिस कर देने ग्रोर ग्रंगरेजों की सम्पति के सिवा किसी से युद्ध न करने ग्रादि की शर्तें कोल्हापुर वालों की स्रोर से सन्धि में स्वीकार की गई। श्रंगरेजों ने कोल्हापर के पुराने दावे स्वीकार किये स्रोर कोल्हापुर राज्य की रक्षा का भार स्नपने अवर लिया।

शाह से विवाद उपस्थित होने पर ताराबाई के श्रिधकार में बहुत थोड़ा प्रदेश रह गया था। कोल्हापुर के महाराज श्रथवा उनके मिन्त्रियों ने फिर कोई प्रदेश राज्य में नहीं मिलाया। उनकी चड़ाई प्राय: कोल्हापुर के श्रास-पास पटवर्धन की जागीर पर ही हुआ करती थी। इनके पास सेना भी बहुत थोड़ी थी। पेशवाश्रों के ७५ वर्ष के शासन-काल में कभी न कभी इसी राज्य का श्रन्त हो ही जाता, परन्तु सुदैव से यह बच

गया श्रीर बाजीराव के समय से तो इस राज्य को सिवा ग्रंगरेजों के श्रीर किसी का डर नहीं रहा । ग्रंगरेजों से लड़ने के लिये कोल्हापुर राज्य के सन्मुख बहुत से कारए। भी उपस्थित नहीं हुए ग्रौर ग्रपनी कमजोरी के कारए इसने ग्रंगरेजों से पहले ही सन्धि कर ली। सन १८१७-१८ में पेशवा ग्रीर ग्रंगरेजों से जो युद्ध हुग्रा उसमें कोल्हापुर वालों ने म्रंगरेजों का ही पक्ष लिया था। इस युद्ध के बाद कोल्हापुर वालों से जो फिर नवीन सन्धि हुई उसके अनुसार तीन लाख की आमदनी के ताल्लुके चिकोडी और मनीली कोल्हापुर वालों को वापस दिलाये गये। सन् १८२२ में एस्फिन्स्टन साहब कोल्हापुर गये । सन १८२५ में महाराज कोल्हापुर नरेश ने ''कागल'' के जागीरदारों से शत्रुता कर ''कागल'' छीन लिया ग्रौर उन्हें लूट लिया तब बेवर साहब धारवाड से छ: हजार सेना लेकर कोल्हापर पर चढ़ स्राया । महाराज ने उसको शररा दी स्रोर युद्ध के लिए जो तोपें गाँव के बाहर निकाली थी उन्हीं से बेवर साहब की सलाभी ली गई। इस बार फिर सन्धि हुई। उसके अनसार अंगरेजों की आज्ञा बिना फौज न रखने, भ्रंगरेजों की सम्मति के अनुसार राज्य चलाने भ्रौर श्रंग्रेज जो निश्वय करें उसके श्चनसार जागीरदारों को नकसानी देने की शर्ते कोल्हापर सरकार ने स्वीकार की। इसके लिए चिकोडी स्रौर मनोली ताल्लुके स्रंग्रेजों के सुपर्द कर दिये गये। इसके पश्चात् मालवरा के किले से तोपें मंगाकर महाराज अपनी प्रजा को ही कष्ट देने लगे। तब फिर ग्रंग्रेजों ने बेलगाँव से एक पलटन कोल्हापर को भेजी। सन १८३७ में जब यह सेना कोल्हापर ग्राई तब फिर नवीन सन्धि हुई। इसके ग्रनुसर सब तरह की बारह सौ से म्राधिक सेना न रखने, तोपों से काम न लेने म्रीर चिकोड़ी तथा मनोली प्रान्त जिनके मिलने की ग्राहा से महाराज ग्रसन्तुष्ट थे, सदा के लिए ग्रंग्रेजों को देने का निश्वय हम्रा । इसके सिवा महाराज कोल्हापुर नरेश के खर्च से पन्हालगढ़ पर म्रंग्रेजी सेना रखने और बिना अंग्रेजों की सम्मित के कोई दीवान न रखने की शर्ते भी इस सन्धि में की गई थीं।

## नागपुर के भोंसले ग्रौर ग्रंगरेज

नागपुर के भोंसले के कुटुम्ब के मूल पुरुष परसोजी सन्ताजी घोरपड़े के आश्रय में एक छोटा सा सरदार था। इसका जन्म सतारे के पास देकर नामक गाँव में हुआ था यह इस गाँव के निवासियों में से एक था। किसी किसी का कहना है कि पूना के पास वाला हिंगए।वन्डी नामक गाँव नागपुर के भोंसले का मूल गाँव है। परसोजी ने सन्ताजी के आश्रय में आने के पहले भी शिवाजों के हाथ के नीचे सिपाही का काम किया था। इनका और शिवाजी का भोंसला घराना एक ही था और ये भी बड़े

महत्वाकांक्षी थे। पेशवाई का पद बाजीराव को न मिलने देने में दाभाड़े के समान परसोजी भोंसले का भी मत था। परसोजी के लड़के कान्होजी को शाह महाराज ने "सेना साहब सूबा" की पदवी दी थी, परन्तु श्राज्ञा-भंग के श्रपराध पर कान्होजी सतारे में कैद किये गये और उनका पद उनके भतीजे राघोजी को दिया गया। इनके पहले राघोजी कान्होजी के हाथ के नीचे सिपाही का काम करता था। इसी तरह गोंडवाना प्रान्त के एक मुसलमान राजा के श्राश्रय में भी इसने नौकरी की थी। राघोजी यद्यपि एक साधारण सिपाही था तो भी उसकी बुद्धि तीव थी श्रौर वह बहुत साहसी तथा चपल था। राघोजी शिकार बहुत भ्रच्छा करता था। शिकार खेलने का प्रेम छत्रपति शाहू महाराज को भी बहुत था, इसलिए शाहू राघोजी पर प्रसन्न हो गये ग्रौर इस गुरा से राघोजी ने लाभ उठा लिया। राघोजी भोंसला घराने का था, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए शाह महाराज ने सिरके घराने की एक लड़की भ्रथीत् श्रपनी ही साली से उसका विवाह कर दिया ग्रौर फिर उसे बरार प्रान्त की सनद दी। इसके बदले में राघोजी ने ५ हजार सवार रखकर सतारा की गद्दी की नौकरी करने अप्रौर नौ लाख रूपया वर्षिक वसुती देने का करार किया। उसने इसी प्रकार श्रवसर पड़ने पर १० हजार सेना लेकर पेशवा के साथ चढ़ाई पर जाने का भी करार कियाथा।

कन्हों जो भोंसलें के समय से ही गों इवाने का बहुत सा भाग स्रपने स्रधिकार में करके कटक प्रान्त पर भोंसलों ने चढ़ा इया करना शुरू किया था। राधोजी ने भी यही क्रम रक्खा ग्रौर इसमें वृद्धि की। सन् १७३८ के लगभग राधोजी ने कटक लूटा ग्रौर उत्तर प्रान्त में इलाहाबाद तक चढ़ाई कर वहां के स्वेदार शुजाखान को जान से मारा ग्रौर लूट का बहुत-सा माल लेकर वह लौटा। इस ग्राक्रमण में बाजीराव या शाहू महाराज की सम्मित नहीं थी, इसलिए ग्राज्ञा भंग करने की बात उठाकर बाजीराव ते ग्रावजी कवड़े नामक सरदार को बरार प्रान्त पर ग्राक्रमण करने के लिए भेजा, परन्तु राघोजी ने उसको पराजित किया। यह सुतकर स्वयम बाजीराव पेशवा ने जाने का निश्चय किया, परन्तु नादिरशाह के चढ़ ग्राने के समाचारों के कारण इन्हें ग्रपना विचार बदल देना पड़ा। बाजीराव का कहना था कि नर्मदा के उत्तर की ग्रोर ग्राक्रमण करने ग्रौर कर वस्त करने का ग्रिधकार राघोजी को नहीं है ग्रौर न शाहू महाराज या पेशवा की ग्राज्ञा पाये बिना राघौजी देश-विजय के लिए चढ़ाई ही कर सकते हैं। राघौजी का कहना था कि पेशवा का पद सदा बाह्य हो हो कर सकते हैं। राघौजी का कहना था कि पेशवा का पद सदा बाह्य हो की ग्रावदयकता नहीं हैं।

राधीजी मौका लगने पर पेशवाई का काम बाजीराव से ले लेने के सिवा, शाहुके पुत्र-रहित मरने पर, स्वयम्, गद्दी पर बैठने का हौसला भी रखता था।

यह भगडा बढते-बढते युद्ध का रूप घारण करने वाला ही था कि इतने में दिल्ली का बड़ा भारी राजकीय भगड़ा श्रा जाने से बाजीराव ने इस घर के भगड़े को तोड डाला ग्रौर प्रत्यक्ष मिलकर उसे ग्रापस में तय कर लिया। कितने ही लोगों का यह तर्क है कि रायोजी भोंसले की बड़ी भारी महत्वकाक्षा जानकर बाजीराव पेशवा ने पूर्वी किनारे के ऊपर बंगाल प्रान्त से कर्नाटक तक के प्रदेश पर चढाई करने का मार्ग बतलाया ग्रौर इस तरह श्रपना एक प्रतिस्पर्धी कम कर लिया। इससे ग्रागे की भोंसले की चढ़ाईयाँ भी इसी क्रम के अनुसार हुई। सन् १७४० में कर्नाटक पर मराठों ने फिर चढाई की उस समय सेना का ऋाधिपत्य राघोजी को ही दिया गया था। यह सेना कम से कम ५० हजार थी। राघोजी ने कर्नाटक के नवाब दोस्त-जली को पराजित कर उसे जान से मारा ग्रौर उसके मन्त्री मीर-ग्रसद को कैंद किया। इस विषय के कारए। दक्षिए। भारत के लोगों तथा फ्रैंचों पर मराठों का बहुत दबदबा जम गया। उक्त मंत्री मीरग्रसद ने ही नवाब सफदरग्रली ग्रौर मराठों से सन्धि करवा दी। उसमें वह निश्वय हुग्रा कि नवाब साहब मराठों को एक करोड रूपये किस्तबन्दी से देवें। सफदरग्रली के प्रति-स्पर्द्धी चन्दा साहब को निकाल देने के लिए मराठी फौज नवाब साहब को सहायता दे श्रीर पूर्वीय किनारे पर के जिन हिन्दू राजाग्रों का राज्य सन् १७३६ के पश्वात् फ्रेन्चों ने ले लिया हो, वह जिनका हो उनको लौटा दिया जाय। इसके बाद राघोजी ने फ्रेन्चों के पीछे तकाजा लगाया, क्योंकि वह त्रिचनापल्ली ग्रपने ग्रधिकार में करना चाहता धा।

राधोजी ने पांडुचेरी के फ्रेन्च गवर्नर को एक पत्र लिखा कि "हमारे महाराज ने तुम्हें पांडुचेरी में रहने की जो स्राज्ञा दी थी उसे ४० वर्ष हो गये। हमें विश्वास था कि तुम हमारी मर्जी के पात्र हो स्रौर स्रपने करारों का पालन करोगे, इसलिये तुम्हें रहने के लिये यह स्थान दिया गया था। तुमने इसके बदले में जो वार्षिक कर देना स्वीकार किया था वह स्रभी तक नहीं पूरा हुस्रा। स्रव हमें जिन्जी श्रौर त्रिचनापल्ली के किले लेकर उनका प्रबन्ध करने श्रौर किनारे पर के यूरापियनों से कर वसूल करने की स्राज्ञा हुई है। हम तुम पर छुपा करते हैं, पर तुम हमसे विरुद्ध चलते हो। हमने स्रपना श्रादमी भेजा है, सो कर की रकम श्रौर चन्दा साहब के बाल बच्चे तथा उनकी जो कुछ सम्पत्ति हो वह इनके सुपूर्व कर देना। बम्बई की जो स्थित हुई वह तुम्हें मालूम हो है। हमारा जहाजी बेड़ा भी उधर जाने वाला है, इसलिए अगड़े को तुरन्त निपटा देना उचित होगा।" इस पत्र का उत्तर पांडुचेरी के गर्वनर ड्यूमा ने इस प्रकार विया—"फ़ेंन्च राष्ट्र पर ग्राज तक किसी ने भी कर नहीं बैठाया। यदि हमारे स्वामी यह सुनेंगे कि मैने कर देना स्वीकार किया है तो वे मेरा सिर उड़ाये बिना नहीं रहेंगे। इधर के राजाम्रों ने समुद्र किनारे की बालू पर किला बांधने ग्रीर शहर बसाने की ग्राजा दी थी। उस समय हमने केवल यहाँ के धर्म ग्रीर देवालयों को क्षति न पहुँचाने की शर्त हो की ग्रीर यह शर्त हमने पालन भी की है, ग्रतएव ग्रापकी सेना के यहाँ ग्राने का कोई कारण नहीं है। ग्राप लिखते हैं कि हमारी मांग स्वीकार न करने पर सेना सहित ग्रावेंगे, सो ग्रापका सत्कार करने के लिख हमारे यहाँ भी पूर्ण तैयारी है। वसई में क्या हुग्रा यह हमें ग्रच्छी तरह मालूम है। ग्राप केवल इतना ही ध्यान में रक्खें कि बसई की रक्षा फ़ेंन्च लोगों के हाथ में नहीं थी।" ग्रन्त में पाडुचेरी पर ग्राक्रमण न कर मराठों की सेना लीट ग्राई।

सन् १७४० में प्रथम बाजीराव की मृत्यु के पश्चात् पेशवाई के वस्त्र नाना साहब को मिले। राघोजी ने ये वस्त्र न मिलने देने का प्रयत्न किया। कर्नाटक से लौट ग्राने का यह भी एक कारण था। बाजीराव ग्रौर बाबूजी नायक काले ग्रमरावती वालों के बीच में बाजीराव के कर्ज ली हुई रकम के कारण परस्पर वैमनस्य हो गया था, ग्रात: उसे ग्रागे कर ग्रौर शाहू को रिश्वत में बड़ी भारी रकम देने का भी प्रयत्न कर पेशवाई के वस्त्र राघौजी ने नायक को दिलाना चाहा, पर उसे इसमें सफलता न मिली। तब राघौजी नायक को साथ लेकर फिर कर्नाटक गया वहाँ तंजोर के मराठों की सहायता से उसने सन् १७४१ में त्रिचनापल्ली ग्रपने ग्रधिकार में ले ली ग्रौर मुरारराव घोर पड़े को वहाँ का किलेदार बनाया तथा चन्दा साहब को पकड़ कर सतारे में नज़र-कैद किया।

जिस समय राघौजी कर्नाटक में थे उसी समय मुशिदकुली खाँ के दीवान मीर हबीब ने राघौजी के दीवान भास्करपन्त को कटक प्रान्त पर चढ़ाई करने का निमन्त्रण दिया ग्रौर उन्होंने स्वीकार भी किया। इसी समय लगभग ग्रौर इसी काम के लिये नाना साहब पेशवा भी उत्तर-हिन्दुस्थान में देश विजय करने को निकले ग्रौर उन्होंने नर्मदा-तट का गढ़ामंडले का राज्य ग्रपने ग्रधिकार में कर लिया। उनका विचार इलाहाबाद पर चढ़ाई करने का था, परन्तु राघोजी ने मालवे में फिसाद मचा रक्खी थी, ग्रतः उन्हें पूर्व की चढ़ाई के काम को रोककर पिव म की ग्रोर मुड़ना पड़ा ग्रौर मालवे का प्रबन्ध कर इलाहाबाद होते हुये मुशिदाबाद तक जाना पड़ा। इधर राघोजी भी कटवा ग्रौर बर्दमान तक पहुँचा, परन्तु उसके पहुँचने के पहले ही नवाब ग्रलीवदी

खां से कर लेकर पेशवा ने हिसाव साफ कर दिया था, श्रतः राघोजी को लौटना पड़ा । मालवा के फिसाद पर ध्यान रखकर पेशवा ने राघोजी पर चढ़ाई की श्रौर उसका पराभव किया, तब पेशवा से सिन्ध कर राधो जी सतारा को जाने के लिये रवाना हुए । राघोजी भोंसले को दमाजी गायकवाड़ श्रौर दमाजी शिवदेव की सहायता मिलने वाली थी, श्रतः पेशवा ने भगड़े में पड़ कर श्रपना कुछ काम साध लिया श्रौर बङ्गाल की कर-वसूली का श्रधकार उन्होंने राघोजी को दिया । इस प्रकार दोनों ने मैत्रो कर भारतवर्ध के दो भाग किये श्रोर वसूलो के रुपये श्रापस में बाँट लिये । इस सिन्ध के श्रवुसार लखनऊ, पटना, बिहार, दक्षिण बङ्गाल श्रौर बरार से कर्नाटक प्रन्त तक के प्रदेशों पर राघोजी भोंसले का श्रधकार हुग्रा । इसके बाद ही राघोजी के वीवान भारकर पन्त ने बीस हजार सेना के साथ बङ्गाल पर चढ़ाई की, परन्तु श्रवीवदी खाँ ने सिन्ध करने के बहाने भारकर पन्त को भोजन करने को बुलाया श्रौर उसे तथा उसके बीस साथियों को जान से मार डाला । इसके बाद स्वयं राघोजी ने उड़ीसा प्रांत पर चढ़ाई को, परन्तु गोंड़वाने में बलीशाह श्रौर नोलकंठशाह के विद्रोह करने के कारण राघोजी को लौटना पड़ा । फिर देवगढ़ श्रौर चाँदा पर श्रधकार करके उन्हें श्रपने राज्य मिलाया ।

सन १७४६ में हैदराबाद के सुबेदार नासिरजंग ने राघोजी को अपने सहा-यतार्थ सेना लेकर बुलाया ग्रौर पारितोषिक स्वरूप कुछ राज्य देना स्वीकार किया। राधोजी ने यह काम ग्रपने पत्र जानोजी को सौंपा श्रौर उसे दस दजार सेना देकर नासिरजंग के सहायतार्थ कर्नाटक को भेजा। इस समय शाह् महाराज का मरएाकाल समीप ग्रा रहा था, ग्रत: उन्होंने पेशवा, यशवन्तराव दाभाड़े, राधोजी भोंसले छादि सब पक्षों के सरदारों को अपने पास बुलवाया। भट्टों के घराने से पेशवाई छीनकर ग्रपने हाथ में लेने के लिए राघोजी को यह बहुत ग्रन्छा ग्रवसर मिला था, परन्तु उसके पास सेना कम होने तथा नाना साहब के प्रेमपूर्ण व्यवहार से वश में हो जाने के कारए। उस समय वह कुछ न कर सका। शाहु महाराज के द्वारा नाना साहब पेशवा के नाम पर राज-कार्य चलाने की स्थायी सनद दी जाने पुर राधौजी ने कुछ भी भ्रापित नहीं की। उस समय यह जनश्रति सुनाई देती थी कि रामराजा नामक एक गोंधल जाति के लड़के को भूठा उत्तराधिकारी बनाकर छत्रपति की गही दी जाने वाली है इसके कारण राघोजी भोंसले बिगड़ पड़ा ग्रीर जब ताराबाई ने ग्रपने जाति वालों के खन्मुख भोजन की थाली पर हाथ रखकर ग्रन्न की शपथ ले यह स्वीकार किया कि यह वास्तव मैं मेंरा ही नाती है तब कहीं वह माना। पेशवा के पीछे राधोजी इसरे सरदारों के साथ पूना गया श्रीर उन सबकी सम्मति पेशवा ने पूना को मराठाशाही की राजधानी बनाया। राघोजी ने जाने के पहले गोंडवाना, बरार ग्रौर बङ्गाल प्रांत की नई सनदें सतारा के महाराज से लीं। इन सनदों के बल पर उसने इन प्रान्तों पर ग्रपना स्वामित्व स्थापित किया, साथ ही निजाम के राज्य में भी बहुत उपद्रव किया। नासिरजंग के यहाँ से जानौजी के लौटने पर राघोजी ने उसे कटक प्रान्न में भेजा। वहाँ उसने ग्रजीवर्दी खाँ को दबाकर ग्रपने कृपापात्र मीर हबीब के नाम, वालासोर तक के प्रदेश की जागीर की सनद दिलवर्द ग्रौर बङ्गाल तथा बिहार की चौथ के बारह लाख रुपये वार्षिक देने का फ्रैसला किया। इस समय निजाम तथा पेशवा में में युद्ध होते देख राघोजी ने गाविलगढ़, नरनाला ग्रौर माणिकतुर्ग ग्रादि थाने ग्रौर प्रदेश ले लिये ग्रौर जब निजाम पूना पर चढ़कर ग्राये तो इधर गोदावरी ग्रौर बेन-गङ्गा के बीच के प्रदेश को निष्ट-भ्रष्ट कर मुगलों के थाने वहाँ से हटा दिया ग्रौर ग्रपने थाने बैठाये।

सन् १७५३ में राघोजी की मृत्यु हुई। राघौजी के चार लड़के थे। इनमें से बड़े लड़के जानोजी ग्रोर साबाजी छोटी स्त्री से ग्रौर मुधाजी तथा बिग्बा बड़ी महर-रानी से थे, परन्तु ग्रवस्था में छोटे थे। राघोजी ने ग्रपने पीछे भोंसले की गद्दी पर जानोजी को बैठाने का निश्चय कर लिया था, परन्तु मुधाजी ग्रौर जानोजी में भगड़ा शुरू हो गया।

जानोजी ने पूना स्राकर स्रपने पिता के समान ही सब शर्ते स्वीकार कर पेशवा को लिखा दी स्रौर, सेना साहब सूभे, का पद प्राप्त किया। परन्तु, बरार लौटते समय उसने मुगलों के राज्य के साथ-साथ पेशवा का भी राज्य लूटा, स्रत: जानोजी स्रौर पेशवा के बीच में स्नन्तन हो गई। इसके पश्वात् निजामशाही के भगड़े में जानोजी पड़ा, तब भी उसका पराभव हुन्ना ग्रौर उसे नीचा देखना पड़ा। पानीपत के युद्ध में यद्यपि जानोजी नहीं था, पर उस लड़ाई की स्नड़चनों के समाचार मिलने पर जब स्वयम् नाना साहब पेशवा सेना लेकर उत्तर भारत की क्रोर चले तब जानोजी दस हजार सेना के साथ उनसे स्ना मिला। जब नर्मदा के मुकाम पर पेशवा को पानीपत के सम्पूर्ण समाचार मिले तब वे लोटे। माधवराव के शासन-काल में जानोजी ने रघुनाथराव का पक्ष स्वीकार करके पूना पर चढ़ाई करने का विचार किया, परन्तु गङ्गाधर ने स्रपने काका के प्रधीन होकर उस समय यह भगड़ा मिटा दिया। सन् १७६६ में पेशवा स्नौर नागपुर के भोंसले में परस्पर इतना स्नसन्तोष बढ़ गया कि माधवराव ने जानोजी के विरद्ध निजाम स्नली से मित्रता की संधि की स्नौर स्नपनी तथा निज़ाम की संयुक्त सेना के साथ बरार प्रान्त पर चढ़ाई की तब निक्नपाय होकर जानोजी को दोनों से सन्धि करनी पड़ी स्नौर स्नपना बहुत-सा प्रान्त

इन्हें देना पड़ा। भोंसले से लिये हुए प्रदेश में से लगभग १५ लाख की ग्रामदनी का प्रदेश पेशवा ने स्नेह-सम्पादन करने के लिए निजाम को दिया। इस ग्राक्रमए के कारए नागपुर के भोसेलों के राज्य में से २५ लाख की ग्रामदनी का प्रदेश कम हो गया।

माधवराव पेशवा श्रीर जानोजी भोंसले का बैर जन्म भर रहा । सन् १७६८ में जब रघुनाथराव ने फिर सिर उठाया तब जानोजी ने उनका पक्ष प्रगट रीति से लिया ग्रौर माधवराव की चढ़ाई के भय से कलकत्तं से ग्रंगरेजों की सहायता पाने का प्रयस्त किय : इधर मराठे ग्रौर निजाम ने तुरन्त ही उस पर चढाई कर दी। ये दोनो पहले बरार प्रान्त में घुसे । उस समय जानोजी ग्रौर मुधाजी ने ग्रपने कुटुम्ब-कबीले को गाविलगढ में ठहरा कर पेशवा को धोखा देकर चडाई करने का विचार किया। माधवराव ने नागपुर शहर को लूटा श्रोर चांदा पर घेरा डाला। इधर जानोजी ने भी पेशवाई राज्य पर चढ़ाई की स्रौर वह स्रहमदनगर होता हुस्रा पूना की स्रोर गया। भोंसले के स्राने के समाचार सुन पना की प्रजा ने स्रपता माल लेकर भागना शुरू किया। जानोजी ने पूना के स्रास-पास बहुत लूट की, तब पेशवा ने चांदा का घेरा उठा लिया स्रौर पूना को वापिस लौट स्राये। इस प्रकार दोनों ने दोनों की राजधानी लूटी, परःतु विजय एक को भी न मिल सकी । अन्त में दोनों दल भगडे से जब ऊब उठे तब सन्धि करने को प्रस्तुत हुए । सन् १७६९ के मार्च मास में भीमानदी के किनारे करणकापुर ग्राम में पेशवा के अनुकूल एक सन्धि हुई, जिसमें यह ठहरा कि भोंसले पेशवाई राज्य से 'घास-दाना' नामक कर वसूल न करें ग्रौर निजाम से 'घासदाने' के बदले में नगद रुपये ठहरा लें। पेशवा की ग्राज्ञा के सिवा न तो सेना बढावें श्रीर न घटावें ग्रीर नियत की हुई सेना के साथ जहाँ पेशवा ग्राज्ञा दें, वहाँ उपस्थित हम्रा करें। वे दिल्ली के बादशाह, निजाम, भ्रंगरेज, रोहिले भ्रौर श्रयोध्या के नवाब से स्वतन्त्र रीति से पत्र व्यवहार न करें ग्रौर पेशवा को किस्तबन्दी से ५ लाख रूपये कर दें, यह तो भोंसले ने स्वीकार किया। पेशवा ने यह स्वीकार किया कि उत्तर भारत को जाते समय पेशवा की सेना भोंसले के राज्य में उपद्रव न करे, भोंसले पर यदि कोई चढ़ाई करे तो अपनी सेना से पंशवा भोंसले की सहायया करे तथा यदि दरबार की कोई नौकर न हो तो बङ्गाल के ग्रंगरेजों पर पेशवा चढाई करने की स्वीकृति दें। इस प्रकार माधवराव ने ग्राधे स्वामित्व ग्रौर ग्राधे स्नेह के नाते से यह सन्धिकी।

माधवराव की मृत्यु के पश्चात् पूना के समान नागपुर में भी गृह-कलह उत्पन्न हुई। जानोजी ने माधवराव पेशवा की श्राज्ञा से ग्रपने भाई मुधाजी के पुत्र राघोजी

की दत्तक लिया था ग्रीर सुधाजी को उसका पालनकर्ता नियत किया था। १७७३ में जब जानोजी मर गया तब यइ अगड़ा शुरू हुन्ना कि बालक का श्रमिभावक कौन हो ग्रर्थात रेजेन्सी का क्या प्रवन्ध किया गया जाय। इस भगडे को तय करने के लिए दोनों पक्षों के लोग पूना भ्राये। इन दोनों में सुधाजी रघुनाथराव के पक्ष में भ्रीर माबाजी नारायगाराव के पक्ष में थे। पूना में इन दोनों के बीच का भगड़ा दोनों के मन के ग्रनसार तय न हो सका। तब भोंसलों में युद्ध शुरू हुग्रा। इस युद्ध में पेशवा. निजाम, ग्रीर एलिचपुर के नवाब ग्रादि लोग शामिल थे। इसके बाद ही नारायणराव का वध हुया। कहा जाता है कि इस कार्य में भी भोंसले का श्रप्रत्यक्ष हाथ था। रघ-नाथराव के भगडे से साबाजी ने सेना-सहित नाना फड़नवीस की सहायता की। तब नाना फडनबीस ने छोटे राघोजो से "सेना साहब स्भे" का पद छीनकर साबाजी को दिया । मुधाजो ने इसके बाद ही साबाजी से युद्ध प्रारम्भ किया और साबाजी को अपने हाथ से गोली से मार डाला तथा छोटे राघोजी के ग्रभिभावकता के ग्रधिकार फिर प्राप्त किये। परन्त निजाम ने मुयाजी को शान्ति से नहीं बैठने दिया श्रीर इबाहीमबेग घौसा को मधाजी पर ग्राक्रमण करने के लिए भेजा। तब मुधाजी उसकी क्षरण गया भीर ग्रपने ग्रनेक किले देना तथा गोंडवाना प्रान्त का प्रबन्ध करना स्वीकार कर निजाम से उसने सन्धि की। इसी प्रकार पूना दरबार से बातचीत कर दस लाख रूपये देने का इकरारनामा लिख दिया ग्रीर सदा के लिए भोंसले का कारभारी रहना स्वीकार कर लिया तथा कलकते के भ्रंग्रेजों के दरबार में भी भ्रपना वकील रख दिया।

इसके बाद जब मराठों ग्रौर ग्रंग्रेजों में युद्ध छिड़ा, तब ग्रंग्रेजों ने मुधाजी को ग्रापने पक्ष में खींचने का प्रयत्न किया। पहले एक बार जिस तरह निजाम के दीवान बिट्ठल सुन्दर ने मराठों का राज्य हड़प करने का लोभ मुधाजी को दिखाया था उसी तरह इस बार हेस्टिंग्ज ने दिखाया। वास्तव में देखा जाय, तो यह पहले ही ठहर सुका था कि सतारे की गद्दी पर नागपुर के भोंसले का कुछ ग्रधिकार नहीं है, परन्तु खब ग्रक्तमात् पूना दरबार के विरुद्ध हेस्टिंग्ज को हाथ का एक खिलौना मिलता हो तो बे उसे क्यों छोड़ने लगे ? मुधाजी पर वास्तविक रहस्य प्रकट था, ग्रत: उसने ग्रपने को सतारे की गद्दी पर बैठाने का ग्रंग्रेजों का वरदान लेने की ग्रपेक्षा सतारे की कैंद में पड़े हुए महाराज का प्रतिनिधित्व लेना उचित समक्ता भौर इसलिए ग्रंग्रेजों से सन्धि करने के काम को लम्बा टाल दिया। पुरन्दर की सन्धि के बाद ग्रंग्रेजों ने किर मराठों से छेड़-छाड़ की। तब सब मराठे-ग्रंग्रेजों के विरुद्ध हो गये। उनके साथ साथ मुधाजी को भी कटक प्रान्त में ग्रंग्रेजों के विरुद्ध सेना भेजने का बहाना करना प्रजा। ग्रंग्रेज की उसे गुस रीति से सोलह लाल रुपये देना स्वीकार भी किया था। मुधाजी ४० लाख

मांग रहा था, परन्तु कुछ कम पर सौदा ठहराकर होंस्टाज ने नागपुर के भोंसले को मराठा संघ में से फोड़कर प्रपनी म्रोर मिला लिया। उस समय भोंसले के पास तीस हजार सेना थी। यदि उस समय भूना दरबार की पद्धित के म्रनुसार उसने चढ़ाई की होती तो वह सीधे कलकते तक पहुँच सकता था। जब नाना फड़नवीस को मुधाजी के षडयन्त्र की बात मालूम हुई तब उन्होंने उससे वदला लेने का निइचय प्रकट किया। मुधाजी को यह समाचार मिलते हो उसने भी करवट बदल दी म्रौर मंग्रेजों से कहने लगा कि "मैंने तो निजाम के विरुद्ध तुम्हें सहायता देना स्वीकार किया है, मराठों के विरुद्ध नहीं, परन्तु यदि तुम चाहो तो तुम्हारी म्रोर मराठों को सन्धि करा देने में मैं बोच-बिचाव कर सकता हूँ।" मन्त में सालबाई की सन्धि भोंसले की मध्यस्थता के बिना ही हुई। इसके बाद नाना फड़नवीस का प्रभाव बहुत म्रधिक बढ़ा म्रौर मंग्रेज भी उनकी सहायता चाहने लगे। यह देख मुधाजी ने भी पूना दरबार से स्नेह बढ़ाने का प्रयत्न किया। टीपू पर चढ़ाई करते समय वह स्वयम सेना लेकर हरिपन्त फड़के के सहायतार्थ गया था, पर मराठों के "बदामी" ले लेने पर म्रपने पुत्र म्रौर सेना को छोड़कर बह नागपुर लौट गया।

सन् १७८८ में मुधाजी की मृत्यु हुई। मुधाजी के राधौजी के सिवा खएडोजी भीर बेंकाजी उर्फ मन्याबापू नामक दो लड़के भ्रौर थे। खराडोजी के पास भोंसले की जागीर का उत्तर-भाग भ्रौर बेंकाजी के भ्रधिकार में दक्षिए भाग था। टीपू पर चढ़ाई करते समय पेशवा ने राधोजी की सहायतार्थ बुलाया ग्रोर वह गया भी, परन्तु उसने कहा कि " जिस चढ़ाई में स्वयम् पेशवा सेनापति होकर जावेगें उसी चढ़ाई में श्रौर पेशवा के ही हाथ के नीचे सरदार की हैसियत से मैं नौकरी कर सकता है, दूसरों के हाथ के नीचे नहीं कर सकता "। ग्रन्त में सेना के व्यय के लिए दस लाख रुपये हेर्ने पर राधोजी को पेशवा की नौकरी करने की क्षमा प्रदान की गई। इसके बाद ही जब खरडोजी की मृत्यु हो गई तो राधोजी ने बैंकाजी की चांदा श्रौर छतीसगढ की जागीर दी। इसके ८-१० वर्ष बाद तक तो भोंसले ग्रौर पेशवा का बहुत सम्बन्ध नहीं पड़ा, परन्तु फिर बाजीराव को गद्दी पर बैठाने के षड़-पन्त्र करने के समय सम्बन्ध पड़ा। इस समय नाना फड़नवीस ने जो बड़ा भारी व्युह रचा था उसमें सम्मिलित होने के लिए राधौजी को १५ लाख रुपये श्रौर मएडला प्रान्त तथा चौरागढ का किला देना स्वीकार किथा था। इस समय उचित भ्रवसर जानकर वेशवा की नौकरी के लिए उसने भ्रौर भी भ्रधिक सुभीते प्राप्त कर लिये।सन् १८०१-२ में जब सिन्त्रिया श्रीर होलकर में भगड़ा हुन्ना तब भोंसले ने उस कठिन श्रवसर पर सिन्धिया का लेकर उसकी सेना को नर्मदा-पार उतारने में बड़ी सहायता दी । इसके बाद बसई में श्रंगसेजों श्रीर बाजीराव पेशवा से जो सन्धि हुई उसे तोड़के

का विचार बाजीराव करने लगा । इस सन्धिक समय बाजीराय ने सिन्धिया, भाँसले आदि की सम्नति नहीं ली थी, ग्रत: इसके समाचार सुनाने के लिए बाजीराव ने नारायराराव बैद्य को राधोजी के पास भेजा और उसके द्वारा पूना ग्राकर यशवन्तराव होलकर का प्रतिनिधित्व करने की प्रार्थना की । दौलतराव सिन्धिया के समान राघोजी भोंसले को भी बसई की संधि स्वीकार नहीं थी। इधर सिधिया का कारभारी यादवराव भास्कर भी जब राघोजी के पास पहुँचा तो उसके ध्रीर सिन्धिया के बीच में बसई की सन्धि तोडने का निक्चय हुन्ना। ग्रसाई की लडाई में राधौजी स्वयम् सेना लेकर सिन्धिया से जा मिला था, परन्तु युद्ध प्रारम्भ होते ही वह लौट ग्राया । तारीख ३१ श्रनट्वर को राधोजी ने श्रपने ४ हजार सवारों से श्रंग्रेजों की रसद पर धावा करवाया परन्तु उसमें वह सफल न हो सका । युद्ध में राधोजी के शामिल हो जाने के कारए इंग्रेजों ने बद्धाल की श्रोर से कटक प्रान्त पर चढ़ाई की । तब राधोजी श्रपने देश को लीटा ग्राया । दिसम्बर में संधि की बातचीत शरू हुई ग्रौर ग्रंत में यह ठहरा कि कटक बालसीर के परगने भ्रौर वर्धा नदी के पश्चिम की भ्रोर का प्रदेश तथा नरनाल, गाविलगढ़ के दक्षिए। की घोर का प्रदेश, राधोजी ग्रंगरेजों को दें ग्रीर केवल ये दोनों किले और उनके ग्रासपास का चार लाख की ग्रामदनी का प्रान्त राधोजी के पास रहे तथा निजाम पर जो राधोजी के दावे हों, राधोजी छोड़ दें भ्रौर निजाम तथा पेशवा से भोंसले के जो भगडे हों उनमें ग्रंगरेजों की मध्यस्थता राघोजी स्वीकार करें। इसके सिवा दोनों के वकील दोनों के दरबार में रहें। इस सन्धि को देवगांव की सन्धि कहते हैं। ग्रन्तिम शर्त के ग्रनुसार नागपुर में रेजीडेन्ट के पद पर माउन्ट स्ट्यूर्ट एलफिन्स्टन की नियुक्ति हुई थी। यद्यपि यह सन्धि राधोजी को मन से पसन्द नहीं थी तथापि चारों ग्रौर से ग्रसमर्थ हो जाने के कारण उसे लाचार होकर स्वीकार करनी पड़ी। भोंसले की सेना सिन्धिया और होलकर की सेना की अपेक्षा कम दर्जे की बी. इसलिए धमीरखां के पिराडारियों ने सन् १८०६ में बरार प्रान्त में ग्रर्थात राधोजी के राज्य में जो उपद्रव किया उसका प्रतिकार करने में राधोजी को ग्रंग्रेजों की सहायता लेनी पढी । सन् १८१४ में राधोजी से फिर एक नवीन संघि करने के लिए ग्रंगरेजों ने कहना शुरू किया। इस नई सन्धि का प्रयोजन यह था कि ग्रंगरेजों पर यदि कोई चढ़ाई करे, तो भोंसले ग्रंगरेजों को सहायता दें, परन्तु राधोजी ने यह स्वीकार नहीं किया।

सन् १८१६ के मार्च में राघोजी की मृत्यु हुई ग्रोर उसका पुत्र परसोजी 'सेना साहब सूभे' बना, परन्तु उसके विक्षिप्त होने के कारण उसका ककेरा भाई मुद्याजी उर्फ ग्राप्यासाहब (हेंकाजी का पुत्र) काम-काज देखने लगा। ग्राप्यासाहब सन् १८०३ के युद्ध में शामिल था ग्रीर ग्रार्यांव की लड़ाई में मराठी सेना ग्राध्यक्य भी उसे ही दिया गया था। ग्रंपंजों से रनेह कर ग्रापना ग्राधिकार स्थिर रखने के लिए

जसने ग्रंगरेजों से बातचीत करना प्रारम्भ किया ग्रौर राघोजी ने जो सन्धि करना ग्रस्वीकार किया था उसे करना इसने स्वीकार किया। इस सन्धि के ग्रानुसार यह ठहरा कि एक हजार सवार भौर छ: सजार पैदल सेना के खर्व के लिए भोंसने ७।। लाख रुपये वार्षिक सहायता दें भ्रौर श्रंगरेजों के ३ हजार सवार श्रौर २ हजार पैवल सिपाहियों को भोंसले श्रपने यहाँ रक्खें। यह सन्धि हो जाने पर भी पेशवा की सहा-यता से ग्रंग जों की पक्ष छोड़ने की इच्छा उसके मन से नष्ट नहीं हुई थी। सन १८१७ में परसोजी का खुन हुआ। कहा जाता है कि यह खन श्रम्पासाहब ने ही कराया था। परसोजी के बाद नागपुर की सरदारी श्रप्पासाहब को मिली। इन दिनों में इनका श्रौर बाजीराव क गुप्त पत्र-व्यवहार हो रहा था। बाजीराव ग्रौर ग्रंगरेजों का वैमनस्य प्रकट होने के समय के लगभग ग्रप्पाजी ने भी ग्रपनी सेना बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया था। बाजीराव ने प्रप्पासाहब के लिए एक जरी का निशान भेजकर उन्हें 'सेना-पति' का पद दिया था जिसे उन्होंने तारीख २४ नवम्बर, १८१७ ई० को प्रकट रीति से स्वीकार किया था, ग्रत: शीघ ही ग्रंग्रेजों श्रौर भोंसलों में सीतावर्डी स्थान पर युद्ध हम्रा। तारीख १५ दिसम्बर को भ्रप्पासाहब ने भ्रंगरेजों की शरण ली। तब भ्रंगरेजों ने उन्हें फिर गद्दी पर बैठाया भ्रौर उनका २४ लाख की श्रामदनी का प्रान्त अपने हस्तगत कर उनकी सेना ग्रपने ग्रधिकार में ले ली। दूर्देव से ग्रंगरेजों को ग्रप्पासाहब के विद्रोह का फिर सन्देह हम्रा ग्रौर उन्हें जे कन्स साहब ने कैद कर लिया। बाजीराव भागते भागते जब चाँदा की स्रोर मुड़े तो उनको सहायता देने तथा गोंड लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसाने का प्रयत्न करने का स्रारोप स्रप्पासाहब पर किया गया भौर इसीलिए वे इलाहाबाद के किले में कैद रक्खे गये। परन्तु वहाँ उन्होंने पहरे वाले को मिला लिया, उसकी पोशाक पहिनकर भाग खड़े हुये स्रीर महादेव के पर्वत पर जाकर ग्राश्रय लिया। यहाँ पिएडारियों का एक सरदार ग्राकर इनसे मिला ग्रीर उसने **ग्रासपास बहुत घूम-धाम की । ग्र**प्पासाहब के पीछे राघोजी की स्त्री ने एक लडके को गोद लिया ग्रौर उसके नाम से रेजेन्सी का कारबार चलाया। ग्रंगरेजों ने ग्राट्या-साहब को पकड़ने के लिये सेना भेजी, परन्तु उस सेना को भी धोखा देकर वे ग्रसीर-गढ़ के किले पर चले गये ग्रीर उस किले को अपने ग्रधिकार में कर लिया। इस किले पर जनरल डव्हटन ग्रौर मालकम साहब ने सेना के साथ घेरा डाला । ग्रप्पासाहब ने इस किले पर से २० दिन तक लडाई की । ग्रन्त में ता० ६ ग्रप्रैल १८१६ को ग्रंग्रेजों ने किला ले लिया। ग्रप्पासाहब यहां से श्री भाग गये त्रौर सिक्ख दरबार के ग्राश्रय में जाकर रहने लगे। सन १८४७ के विद्रोह के पहले लार्ड डेलहीजी के शासन-काल में जो देशी राज्य बिटिश-राज्य में मिला लिये गये उनमें एक नागपुर का भी राज्य था. जिसका सन्त सन् १८४३ में हसा।

## सावन्तवाड़ी के भोंसले ग्रौर ग्रङ्गरेज

सावन्तवाड़ी के सावन्त भी प्रसिद्ध भोंसले घराने के ही हैं। इन्हें 'सावन्त' कहते हैं भीर इन्हों के नाम पर गाँव का नाम 'सावन्तवाड़ी' पड़ा है। इस घराने का मूल पुरुष विजय नगर-राज्य के समय प्रसिद्ध हुन्ना था। सोलहवीं शताबिदी के लगभग गोग्रा ग्रोर सावन्तवाड़ी प्रान्त बीजापुर के ग्राधिकार में ग्राये। उस समय सावन्त बीजापुर के राजा के ब्राश्रय में रहने लगे। जब शिवाजी ने कोकन प्रान्त जीता तब उनसे छुड़ाने के लिए लखम सावन्त ने बादशाह से श्राज्ञा प्राप्त की, परन्तु शिवा जी ने उसका पराभव किया भ्रौर कुड़मल भारत में भी घुस उसके थाने भ्रौर किले लेकर लखम सावन्त को बहुत हानि पहुँचाई। तब लखम, पोर्तु गीजों के ग्राश्रय में गया। शिवाजी ने पोर्तु गीजों पर भी श्राक्रमण किया श्रीर फोंडा नामक किला उनसे लिया। इसके पश्चात् पोर्तुगीज भी शरण में श्राये श्रौर उन्होंने तोपें नजर की । लाचार श्रौर निराश्रय होकर लखम ने १६५९ में शिवाजी से सन्धि की जिसमें सावन्त ने यह स्वी-किया कि कुड़ाल प्रान्त की ग्रामदनी में से छु: हजार होन (सिक्कः) लेकर ग्रपने पास सेना रक्ख्ंगा ग्रौर काम पड़ने पर शिवाजी जी नौकरी बजाऊंगा। शिवाजी ने सावन्त को उस प्रान्त का ग्रधिकारी बनाकर 'सावन्त बहादुर' का पद दिया, परन्तु लखम सावन्त फिर बीजापुर वालों से मिल गया श्रीर सन् १६६४ में बीजापुर वालों को शिवाजी के थाने देकर मालवरण गाँव इनाम में लिया तथा और भी कुछ हक प्राप्त किये । रांगए। किले पर बीजापुर की फौज ने जो श्राक्रमए। किया था उसमें लखम सावन्त शामिल था। इसके बाद जब कुडाल गांव में शिवाजी बीजापुर की सेना में लडाई हुई तो उसमें लखम ने बड़ा भारी शौर्य प्रकट किया था।

सावन्त श्रौर श्रंग्रेजों का प्रथम सम्बन्ध सन् १६७४ में हुग्रा। सावन्त कोंक एपट्टी पर खलासी का काम करता था। उसी समय एक जहाज को लूटते समय एक
झंगरेज व्यापारी जहाज से उसकी लड़ाई हुई। इस लड़ाई के सम्बन्ध में फायर
नामक झंगरेज ने इस प्रकार लिखा है—''लुटेरों ने हम पर बहुत श्रिग्न-वर्षा की, गुलेल
से पत्थर मारे श्रौर भाले फेंके। उनका जहाज हम से दस गुना बड़ा था। उनकी
तैयारी बहुत श्रच्छी थी। नाविकों के सिवा उस जहाज में साठ लड़ाऊ योद्धा झौर
थे।'' लखम सावन्त सन् १६७५ में भरा। उसने झपने नाम का सिक्का चलाया
था। शिवा जी की सृत्यु के बाद मुगलों ने कोक ए पर चढ़ाई की। द्वधर सावन्त
बीजापुर के झाश्रय से भी निकल गये थे झौर कुड़ाल के मूल मालिक प्रभु भी सावन्त
के विरुद्ध उठ के हे हुए थे। तब खेम सावन्त ने सन १६८६ में झौरंगजेब बादशाह से

देशमुली और मनसवारों की सनद प्राप्त की। इसके बाद ग्रांग्रे प्रवल हुए और इनसे सावन्तों के ग्रनेक युद्ध हुए। सन १६६७ में जब प्रभु-घराने का ग्रन्त हो गया, तब सावन्त ने कुड़ाल प्रान्त पर ग्रधिकार कर लिया। ग्रांग्रे के समान पोर्तु गीजों से भी इंगरेजों के बहुत युद्ध हुए। सन १७०७ में जब ग्रीरंगजेब की मृत्यु हुई तब उसके लड़के मोग्रजम ने दिल्जों की गद्दी-सम्बन्धी भगड़े में सावन्त की सहायता ली थी। पश्जात् दक्षिण से मुगजों का शासन नष्ट हो जाने के कारण खेम सावन्त ने मराठों का ग्राश्रय लिया। पहले यह शाह् महाराज के विरुद्ध ताराबाई से जाकर मिला भीर कुड़ाल प्रान्त उनसे लिया। जब शाह् की विजय हुई और ताराबाई कोल्हापुर चली गई तब वह शाह्र से जाकर मिल गया और उसने ग्राधा 'शालसी' परगना शाह्र से इनाम में पाया। इसलिए कोल्हापुर वालों से ग्रीर ग्रंगरेजों से युद्ध हुग्रा। सन १७२० में सावन्त ने ग्रांग्रे के विरुद्ध ग्रंगरेजों से सन्धि की। सन १७३० में दूसरी सन्धि फर हुई। इसमें यह ठहराव हुग्रा कि—''ग्रंग्रेज सावन्तों को तोपें दिया करें ग्रीर संयुक्त फोज के जीते हुए किले ग्रादि सावन्तों को मिले।'' कहा जाता है कि भारतीय राजाओं की संधि में यह संधि सबसे पहले है।

फोंड़ सावन्त ने बहुत से किले बनवाये ग्रौर उसके पुत्र रामचन्द्र ग्रौर जयराम सावन्त ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की । सन १७३८ में सावन्त ने पोर्तु गीजों का पराभव कर बहुत सी तोपें भ्रौर ध्वजाए प्राप्त कीं। सन १७३६ में जब पेशवा ने बसई ली त्रब सावन्त ने भी उसमें थोड़ी बहुत सहायता दी थी। सन १७४० **में साव**न्त **ग्रीर** पोर्नु गीजों से सन्धि हुई, जिसके श्रवुसार इन लोगों ने २५ हजार रूपये सावन्त को दिये । सन् १७४६ में सावन्त श्रौर मराठा सरदार भगवन्तराव पिए**ड**त ने श्रांग्रे पर चढ़ाई कर बहुत सा देश विजय किया। इसके बाद सन १७५० में सावन्त ग्रोर श्रांग्रे के कई युद्ध हुए जिनमें सावन्त को बहुत की ति प्राप्त हुई। सन १७५२ में सावन्त घराने में गृह-कलह प्रारम्भ हुई। तब पेशवा ने बीच में पड़कर उसे शान्त किया। इस कलह के कारण सावन्त-घराने के एक पुरुष ने पोर्तु गीजों का ग्राश्रय खिया, ग्रत: मनाड़े की जड़न मिट सकी। सन १७५६ में प्रभु घराने के एक पुरुष ने कुड़ाल प्रान्त वापिस लेने के लिए पेशवा की सहायता प्राप्त की । सन १७६२ में जिबवादादा बक्ती-केरकर (जो सावन्तवाड़ी का रहने वाला था) के प्रयत्न से जयप्पा सिन्धिया की लड़ ही का खेम सावत्त के साथ विवाह हुन्ना। इस प्रकार जिबबादादा ने स्नपने पहले मालिक के उपकार का बदला चुकाया ग्रीर सिन्धिया तथा सावन्त का भी मेल हो गया। किर सावन्तों के लुटेरे पन के कार ए ग्रंगरेजों से ग्रोर उनसे ग्रनबन शुरू हुई। सन १७६५ में दोनों की लड़ाई छिड़ गई और फिर इस प्रकार सन्धि हुई कि सिन्ध्-दुर्ग से जो देतन झंगरेजों को मिलता है वह सावन्तों को मिले। , युद्ध-व्यय के बदले में एक लाख रुपये, कुछ प्रदेश ग्रीर भरतगढ़ का किला, सावन्त ग्रंगरेजों को दें, सावन्त जहाजी बेड़ा न रक्लें ग्रीर न प्रोपियनों को नौकरी में रक्लें तथा गोला, बारूव ग्रादि लड़ाई का सामान ग्रंगरेज यथोचित मूल्य पर सावन्तों को बेचें। परन्तु इस संधि की शतों का भी जब सावन्त पूरी तरह नहीं पालन कर सके तब उन्हें ग्रीर भी कड़ी शतों की सिन्ध दूसरी बार स्वीकार करनी पड़ी। सन १७६४ में जिबवादादा ने शाह-ग्रालम बादशाह से सावन्त को "राजा बहादुर" का पद ग्रीर मोरछल का सन्मान दिलाया। सावन्त का सम्बन्ध सिन्धिया से हो गया था, ग्रत: सावन्त को सतारा के भोंसले को ऋएणानुबन्धी होना पड़ा ग्रीर इसीलिए कोल्हापुर वालों ने सन १७६७ में सावन्त से युद्ध छेड़ दिया। तब सावन्तों को ग्रंपने पड़ोसी पोर्तु गीजों से सहायता लेना ग्रावश्यक हुग्रा। इस युद्ध में जो कोल्हापुर वालों के कई थाने ले लिये गये थे उन्हें वापिस दिलवा देने को सिन्ध्या के द्वारा पूना-दरबार में प्रयत्न किया गया। तब परशुराम भाऊ ने कोल्हापुर वालों पर चढ़ाई कर सावन्तों के थाने वापिस दिलवाये। इस पर पोर्तु गीजों ने छेड़-छाड़ की ग्रीर सावन्तों से युद्ध कर उनके कुछ थाने ले लिये, परन्तु इन्होंने तुरन्त ही पोर्तु गीजों का पराभव किया ग्रीर पूरा फोंड़ा परगना लौटा लिया।

सन १७६६ में जिबवादादा बक्षी की मृत्यु हुई जिससे सावन्तों का एक बड़ा भारी आश्रय हो नष्ट हो गया। सन १८०३ में लेम सावन्त का परलोक बास हो गया। यह राजा विद्या ध्यसनी के नाम से बहुत प्रसिद्ध था और इसने साधु-सन्तों को दयाध्यम्म में भी बहुत कुछ दिया था। इसकी चार स्त्रियां थी जिन्होंने इसकी मृत्यु के बाद राज्य कार्य चलाया। इनके बहुत शत्रु थे और इनमें गृह-कलह की भी कमी न थी, अत: इनके शासन काल में खूब उथख-पुथल हुई। यहां उनका विस्तृत वर्णन देने की आवश्यकता नहीं है। इस कलह के कारण सावन्तों की साम्पत्तिक स्थिति बहुत ही नष्ट हो गई थी। पोर्तु गीजों और कोल्हापुर वालों ने उनकी बहुत सहायता की। सन १८०५ में लेम सावन्त की बड़ी स्त्री लक्ष्मी बाई ने भाऊ साहब को गोद लेकर राज्य का उत्तराधिकारी बनाया, परन्तु ऐसा न हो सका। अत: सन १८०५ में भाऊ साहब का उत्तराधिकारी बनाया, परन्तु ऐसा न हो सका। अत: सन १८०५ में भाऊ साहब का खून हुआ। इसी वर्ष लक्ष्मी बाई की भी मृत्यु हो गई। तब खेम सावन्त की दूसरी स्त्री दुर्गा बाई ने राज्य-कार्य अपने हाथ में लिया। यह प्रसिद्ध है कि यह स्त्री बहुत कार्य-दक्ष, चतुर, न्यायशील और स्वाभिमानिनी थी। इसने गृह-कलह मिटाने के लिये फोंड सावन्त को गद्दी पर बैठाया।

सन् १८१२ में सावन्तवाड़ी के ग्रासपास जो सामुद्रिक डाके पड़ा करते थे इन्हें बन्द करने के लिए ग्रंग्रेजों ने सावन्तों से बार वार श्रनुरोध करना शुरू किया

तब मथरा में संधि होकर यह ठहरा कि सावन्त, प्रपने सब जहाज, वेंगुरला का कोट श्रीर तोपों की बेटरी के स्थान अंग्रेजों के अधीन करें श्रीर श्रंग्रेजों की श्राजा के बिना कोई जहाज बन्दर छोड़कर न जावे तथा सावन्त भ्रंग्रेजों की सेना को भ्रपने राज्य में रहने दें। इसी वर्ष फोंड़ सावन्त की भी मृत्यू हुई। तब उसके पुत्र बापू साहब को दुर्ग बाई ने गद्दी पर बैठाया । सन् १८१३ में ग्रंग्रेजों ने कोल्हापुर वालों का पक्ष लेकर श्रपनी सेना सावन्तबाड़ी पर भेजी श्रीर भरतगढ़ का किला सावन्तों से कोल्हापुर वालों को दिलाया तथा वेंगुरटला का किला स्वयं भ्रंग्रेजों ने ले लिया। दुवारा फिर श्रंप्रेजों ने सेना भेजी श्रौर वह प्रदेश जिसे पहले श्रंप्रेज बदले में लेना चाहते थे, सावन्तों से बलात छीन लिया। सन् १८१६ में रेडीनिवली ग्रीर बादे के किले भी ग्रंगरेजों ने ले लिये। इस वर्ण दुर्गाबाई की भी सृत्यु हो गई ग्रीर खेम सावन्त की शेष दो स्त्रियां राज-काज देखने लगीं, परन्तु ग्रंगरेजों ने कहा कि कारभारी नियत करने का ग्रधिकार हमारा है, ग्रत: उन्होंने कप्तान हचिनसन को सावन्त बाड़ी का रेजीडेन्ट नियत किया। सन १८२२ से यह काम रत्नागिरों के कलेकूर के सपूर्व किया गया । इसके बाद कोल्हा पर वालों के घाट के नीचे गाँवों से कर वसल न करने के बदले में ७८२४ रु० वा वक श्रंगरेजों ने सावन्तवाड़ी वालों से कोल्हापर वालों को दिलाये। सन १८२३ से बापू साहब स्वतंत्र रीति से काम-काज देखने लगे। सन १८३० में इनके विरुद्ध जब विद्रोह खड़ा हम्रा तब उसके नष्ट करने के लिए भ्रंगरेजों की सेना लानी पड़ी । सन १८२३ में राज्य का ऋरण कम करने के लिए श्रंगरेजों ने राज्य का श्राय-व्यय निविचत कर दिया। सन १८३५ में फिर विद्रोह हुन्ना, जिसे बिटिश सेना ने म्नाकर शान्त किया। सन १८३६ में सावन्तों से ग्रंगरेजों ने जकात लेना शुरू किया। सन १८३८ में ग्रंगरेजों ने राजा की दुर्ध्यवस्था के कार्ग पोलिटिकल सपरिन्टेन्डेन्ट नियत किया। इसके बाद कितने ही वर्षों तक बराबर विद्रोह पर विद्रोह होते रहे । सावन्तवाड़ी प्रान्त विद्रोह करने के लिए बहुत उपयुक्त स्थान था श्रीर वहाँ की प्रजा भी किसी की परवाह नहीं करती थी। गोम्रा की सीमा से उन्हें गोली-बारूद मिला करती थी। सन १८४७ में शेष बचे हुए विद्रोहियों को क्षमा प्रदान की गई श्रौर उन्हें संस्थान में ग्राने जाने की श्राज्ञा दे दी गई। तब उन लोगों ने श्राकर राज्य की सेना में नीकरी कर ली। स्वयम् युवराज भी इन विद्रोहियों में शामिल था।

### सिन्धिया श्रीर श्रंगरेज

सिन्धिया-घराने का मूलपुरुष रागोजी कग्हेर खग्ड का पटेल था। यह बाला जी विश्वनाथ पेशवा की नौकरी में मुख्य सेवक का काम करता था। रागोजी एक दिन बाजीराव के जूते प्रपनी छाती से लगाये सोया था। यह देखकर बाजीराव बहुत प्रसन्त हुए भ्रौर उसे कृपापूर्वक पगड़ी का काम दिया गया। वहां से रागोजी ने श्रपने पराक्रम ग्रीर योग्यता से इतनी उन्नति की कि एक दिन रागोजी मराठों में केवल मुख्य सरदार ही नहीं बना, वरन मुहम्मद बादशाह के यहाँ जब बाजीराव की जामिनी की म्रावश्यकता हुई तब राएों जी की जामिन लेकर राएोंजी के दस्तखत जामिनि के कागज पर कराये गये । मालवा में सरकारी नौकरी करते करते ही राणोंजी की मृत्यु. हुई। रागोंजी के लड़कों में जयप्पा ग्रौर दत्ताजी नामक दो पुत्र बड़े ही बलवान ग्रौर श्रूर थे; जिन्होंने भी सरकारी सेवा उत्तम रीति से की थी। जयप्पा का खून हुन्ना या श्रीर दत्ताजी दिल्ली की लड़ाई में मारा गया था। रागोंजी की राजपूत रानी से उत्पक्क दो पुत्र ग्रीर थे जिनका नाम महादजी ग्रीर तुकोजी था। राणोंजी के पश्चात् जयप्पाः का पुत्र जनकौजी सरदार हुन्ना। यह भी ऋत्यंत ऋर था। इसकी ऋत्यु पानीपत के युद्ध में हुई। पानीपत के युद्ध से लौटने के पश्चात् महादजी को पेशवा की निजी सेनाः का काम दिया गया। इसकी निज की सेना भी बहुद्व थी। ग्रबदाली के काबुल लौट जाने पर मराठे फिर हिन्दुस्थान भर में फैल गये। उस समय महादजी, विसाजी कृष्ण बिनीवाले के हाथ के नीचे सरदारी का काम करता था, परन्तु इसके बाद ही उसके. स्वतंत्र रीति से देश-विजय श्रीर खंडनी वसूल करने का क्रम प्रारंभ किया, जिसमें वह बहुत सफल हुन्ना। नानासाहब पेशवा के बाद महादजी का प्रभाव पेशवा के दरबार में बढ़ने लगा श्रौर सब सरदारों से भी उसका मान बढ़ गया । महादजी श्रौर नाना फड़नवीज का उत्कर्ष — काल एक था। श्रंगरेजों से पेशवा के जो यद्ध हुए उनमें पेशवा का मुख्य श्राधार सिन्धिया था। सिन्धिया ने ही बड़गांव में ग्रंगरेजों को हराकर पेशवा के अनुहुल संधि करने के लिये भ्रंगरेजों को बाध्य किया श्रीर सालबाई की संधि के समय भी ग्रंगरेजों ग्रौर पेशवा की मध्यस्थता सिन्धिया ने ही की तथा संधि की शतों के ग्रनुसार काम करने के लिए स्वतन्त्र संस्थानिकों की हैसियत से दोनों का जामिनदार भी सिन्धिया ही हुन्ना। इसके सिवा दिल्ली को म्रधिकृति कर बादशाह शाहमालमः को ग्रपने वश में कर उनसे पेशवा के नाम पर वकील मतलक की सनद प्राप्त की।

उत्तर भारत में सिंधिया ग्रौर ग्रंगरेज देश बढ़ाने की इच्छा रखते हुए ग्रपने. ग्रपनी धिकार की ताक में थे, ग्रत: इन दोनों का वैमनसय हो जाना स्वभाविक था। दोनों ही चाहते थे कि दिल्ली ग्रौर उसका बादशाह हलारे ग्रधिकार में रहें। इसके लिए दोनों ने प्रयत्न भी खूब किये, परन्तु महाद जी के मरने तक ग्रंग्रेजों को इच्छा सफल न हो सकी। सन् १७६४ में महाद जी सिंधिया की गृत्यु हुई। महाद जी में ग्रंगेजों के ही समान पराक्रम, चातुर्य ग्रौर राजनीतिज्ञता थी। महाद जी की गृत्यु के पहचाद ग्रंगरेज हाथ-पांव फेंलाने लगे। महाद जी के उत्तराधिकारी का ग्रंगरेजों के

प्पराभव किया ग्रीर उसका उत्तर की ग्रीर का वहुत सा प्रवेश ग्रपने ग्राधिकार में कर लिया। महाद जी ने मध्य भारत में जितना प्रदेश ग्रिथकृत किया था कैवल उतना ही उसके अधिकारी के पास रह सका। एक ही वर्ष (१८०३) में अलीगढ़, दिल्ली, आसई आगरा, लासवारी, श्रौर ग्रारगांव में सिन्धिया की सेना का परा पतन श्रौर हुग्रा महाद जी के समय का सैनिक वैभव ग्रस्त हो गया। इसी वर्ष के दिसम्बर मास की सूरजी - आरंजनगांव की सन्धि के अनुसार सिन्धिया को यमुना **और गंगा के बीच के प्रान्त**, जयपुर, जोधपुर, श्रौर गोहद के उत्तर का प्रदेश भड़ोंच श्रौर श्रहमद नगर के परगने अपीर किले और ग्रजंटा घाटी तथा गोदावरी के बीच का देश तथा सुगल, पेशवा, निजाम श्रीर गायकवाड पर के सब हक श्रीर दावे छोड़ने पड़े। साथ ही उन राजाओं की स्वतंत्रता, जो पहले सिन्धिया के भ्रधीन थे भ्रौर इस समय भ्रंगरेजों के पक्ष में थे, सिन्धिया को मान्य करनी पड़ी। फिर एक वर्ष बाद बुरहानपर में सिन्ध हुई जिसमें दौलत राव सिन्धिया को ग्रपने खर्च से ग्रेग्रेजों की छ: हजार सेना रखना स्वीकार करना पड़ा। इसके एक वर्ष बाद ग्रहमदाबाद में माविकर्स ग्राफ वे तस्ती से सिन्धिया ने फिर सन्धि को जिसमें सुरजी ग्रंजनगांव की सन्धि का कुछ सन्द्योधन किया गया श्रीर धौलपुर, बारी, ग्रादि परगने देकर उसके बदले में सिन्धिया ने ग्वालियर ग्रीर गोहद ले लिया। इसी समय सिन्धिया राज्य की उत्तर सीमा चंबल नदी निश्रित हुई श्रौर श्रंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि सिन्धिया के विना पूछे उदयपुर, कोटा श्रादि राज्यों से हम स्वतंत्र सन्धिन करेगे। इसमें एक विषेश महत्व की बात यह हुई कि अप्रपते स्रोर स्रपती लड़की के लिए स्रग्नेजों से चार लाख की जागीर लेकर सिन्धिया, अप्रग्रेजों के चेतनिक सरदार भी बने। सन् १८१७ में प्रग्रेजों को सन्देह हुआ कि कदा-चित्र् सिन्धिया, बाजीराव पेशवा की सहायता करेगा, ग्रत: उन्होंने श्रपनी सेना सिन्धि-या के राज्य की स्रोर भेजी तब सिन्धिया ने सन्धि कर ग्रपनी सेना श्रंप्रेजों के बतलाये हुए स्थान पर छावनी डालकर रखना ग्रौर बिना उसकी ग्राज्ञा के सेना को कही न भेजना स्वीकार किया स्रोर मराठों से युद्ध होते समय स्रंग्रेजी सेना या उसी रसद की अप्रपते राज्य में न रोकना स्वीकार किया ग्रौर इसके विश्वास के लिए श्रशीर गढ़ का किला तथा राजपूत राजाओं की तोन साल की वसूली ग्रंग्रेजों को देने का वजन भी भी दिया।

दौलतराव सिन्धिया सन् १८२७ के मार्च मास में मरे। इनके शासन में पेश-वाई के साथ-साथ सिन्धिया शाही के नाश होने का भी करीब-करोब समय आ सुका था, परन्तु सदैव से यह ड़ेढ़ करोड़ रूपर्ये वार्षिक आमदनी का मराठी राज्य उत्तर भारत में बच गया। महाद जी ने जितना अपना राज्य बढ़ाया था करीब करीब उतना हों राज्य उतके बाद की पीड़ी में दौलत राव ने सो दिया। दौलतराय की स्रस्पु के पश्चात् उनकी स्त्री बायजी बाई ग्रत्व-वस्यक दक्षिणी मराठा बालक गोद में लिया ग्राँर ब्रिटिश रेजीडेन्ट को देख-रेख में प्राय: सब राज्य कार्य होने लगा । सन् १८३७ में सिन्धिया की सेना का पुन: संगठन हुग्रा ग्रीर उसपर ग्रंप्रेजों के ग्रधिकार नियत किये गये। जनकों जी सिन्धिया के शासन काल में पहने तो नैपाल ग्रीर श्रफगानिस्तान से ग्रोर फिर सन् १८५७ में पेशवा (ब्रह्मवर्ति) की ग्रोर से ग्रप्रेजों के बिरुद्ध युद्धों में खड़े होने के लिए तैयार करने को वकीज ग्राये थे, परन्तु जनको जी ने सिर नहीं उठाया।

इसी बीच में प्रथीत सन १८४४ में सिविया की बनी हुई सेना से महाराजपुर में अंगरेजों से फिर लड़ाई हुई स्रोर उसमें संगरेनों को हानि भी बहुत उठानी पड़ी थी, परन्तु ब्रन्त में उसको हार हुई ब्रौर इसके प्रायदिवत में सिधिया को १८ लाख की ब्राम-दनों का प्रदेश ग्रंगरेजों को सैनिक काम के लिए देना पड़ा तथा ग्रंपनी सेना भी कुछ कम करनीपड़ी। सन १८५७ में सिन्धिया की कुछ सेना ने विद्रोह कर सिन्धिया को ग्रपना श्रगुग्रा बनने की प्रार्थना की । यह ऐसा समय या कि कर्नल मालेसन कहता है कि "यदि इस समय महादजी सिन्धिया जोवित होता तो उसने इस समय से लाभ उठाकर श्रेप्रेजी राज्य का नाश ग्रवश्य किया होता ग्रौर दोलतराव सिन्धिया भी इतना बन्ध चुका था, तो भी वह विद्रोह में ग्रवश्य शामिल हो गया होता तथा जयाजीराव सिन्धिया भी यदि चाहते तो भांसी की रानी और अंगरेजों को विद्रोही सेना से मिलकर उत्तर-भारत से श्रंगरेजों को उलाड देते।" परन्तु जयाजीराव ने श्रंगरेजों का पक्ष नहीं छोड़ा इस ईमानदारी के बदले में ग्रंगरेजों ने उन्हें तीन लाख की ग्रामदनी का प्रदेश श्रीर तीन हजार के बदले पांच हजार सेना श्रौर बतीस तोपें की जगह छत्तीस तोपें रखने की ब्राज्ञा दी। सिन्धिया की जिस सेना ने विद्रोह किया था उसके स्थान पर भंगरेजों ने ग्रपने ग्रधिकारियों के हाथ के नोवे की सेना रक्ली। इस प्रकार ग्रंगरेज भीर तिन्धिया के प्रयत्न सम्बन्ध का इतिहास करीब ८०-८५ वर्षों का है।

### होलकर ग्रीर ग्रङ्गरेज

जिस तरह सिन्धिया का मूलं पुरुष हुजरा था, उसी प्रकार होलकर घराने का मूल पुरुष भेड़े चराने श्रोर कंबल वितनेवाला एक गड़िर्रिया था। एक दिन उसके गांव पर से गुजरात की श्रोर सेना जा रही थी। उसमें वह भी सिपाही बनकर भर्तों हो गया। इसने लड़ाई में श्रच्छा पराक्रम दिखाया, श्रत: इसे तुरन्त ही कंठजी कदम सर-दार के हाथ के नीचे पच्चीस सवारों की मनसबदारी दी गई। इसके परवात जाब पेशवा मालवा की श्रोर जाने वाले थे तो उन्होंने शत्रु पक्ष के विरुद्ध मेल्हारराव होल-कर का परझ्लम देखकर कंठाजी से मल्हारराव को श्रपनी नौकरी के लिए मांग लिया श्रीर उन्हें ५०० सुवारों का मनसबदार बनाया। राखोजी सिन्धिया के समान मल्हार-

राव होत् कर का उत्कर्षभी तुरन्त ही हुम्रा। सन १७२८ में बारह ग्रीर १७३१ में, २० ग्रीर इस तरह माल्या के ३२ परगने श्रिष्ठ त कर मल्हारराव के ग्राधकार में दिये गये ग्रीर नियमानुसार सूबेदारी की सनद दी गई।

इसके पश्चात इन्दौर श्रीर उसके नीचे का प्रदेश मत्हारराव को सदा के लिए दिया गया श्रीर सन १७३४ में नर्मदा के उत्तर की श्रीर की सेना का पूर्ण श्राधिपत्य भी दिया गया। निजाम श्रीर बसई के पोर्तु गीज श्रादि के साथ युद्धों में मत्हारराव प्रमुख थे। सन १७४१ में मत्हाराव ने रुहेलों के विरद्ध श्रयोध्या के नवाब को सहादता दी थी। मत्हारराव पानीपत के पुद्ध में शामिल था श्रीर उसने सदाशिव भाऊ को सलाह दी थी कि रुए क्षेत्र में सामुख की लड़ाई करने की श्रपेक्षा घोखा देकर लड़ना उचित है, परातु सदाशिव ने यह सम्मित नहीं मानी। पानीपत में पराज्य होने पर बची हुई सेना तेवर मत्हारराव दक्षिण को लौट श्राये श्रीर सन १७६४ में उनकी सृत्यु हुई। सृत्यु के समय उनके राज्य की श्रामदनी ७५ लाख के लगभग थी। मत्हार राव के पदचात उनकी पुत्र वधू श्रहित्याबाई श्रीर तुको जी होतकर ने मिलकर करीब ३० वर्षो तक राज्य स्लाया। दूसरे राज्यो से विस प्रकार का सम्बन्ध रवखा जाय, यह श्रहिस्याबाई ही करती थी। तुकोजीराव होतकर गुजरात, मैसूर श्रादि की लड़ा-इयों में सम्मिलत हुशा था।

सन १७६५ में महिल्याबाई मौर सन १७६७ में तुकोजोराव होलकर की मृत्यु के पत्चात् सिन्ध्या मौर होलकर में मनबन कुल हुई भीर बाजीराव के धूर्त स्वभाव के कारण सिन्ध्या के सामन होलकर की मित्रता का नाता भी पूना दरबार से टूट गया। सन १७६८ में दह बात राव होलकर ने म्रपने पराक्षम से म्रपने पिता का म्रासन प्राप्त विया। म्रारेज मौर तुकोजी होलवर का सम्बन्ध कात्र त्व की हिन्द से पहले-पहल बेरघाट के युद्ध में हुमा। इसके बाद बसई की सिन्ध के पत्रचात् भी इसी प्रकार का सम्बन्ध हुमा। सन १७०२ में बसई की सिन्ध के कारण भ्रंगरेज मौर सिन्ध्या का बा युद्ध हुमा। उसमें यहाव तराव तटस्थ रहा, परानु सिन्ध्या का पूर्ण पराभव हो जाने पर स्वतः दहाव तराव ने मंगरेजों से युद्ध छेड़ दिया। कर्नल मानसन को परास्त कर दक्ष तराव ने मंद्रेजो राज्य पर मानसन्ता भी किया; परानु फतहगढ़, डीग, भरत पुर मादि में हार होने पर दहाव उराव को सिन्ध करनी पड़ी। इनका बहुत सा राज्य नष्ट नहीं हुमा। युद्ध से लीटकर इन्दौर माने पर मपनी सेना कम कर दी मौर र ज्य व्यवस्था करना प्रारम्भ किया। इनका विचार था कि थोड़ी ही क्यों न हों, परन्तु सुिक्ष करना रखी जांय मौर तोप बनाने का कारखाना खोला जाय। परन्तु इतने ही में ये पागल हो गये मौर सन १८११ में मरे। यहाव तराव होलकर के बाद इन्दौर

में उत्थान होना शुरू हुन्रा न्नीर बहुत कुन्न क्रान्ति हुई, सन १५१७ में होक जरको फीज ने फिर ग्रंगरेजों से युद्ध प्रारम्भ किया, परन्तु महीइ-पुर में उसकी हार हुई। तब महेदवर में सिन्ध की गई ग्रोर उसके अवुतार होलकर का बहुत सा राज्य ग्रंग्रेज सरकार के अधिकार में चला गया। इस समय गद्दी पर केवल १६ वर्ष के बालक मल्हारराव थे। उन्हें अपनी रक्षा में लेकर इन्दौर के दीवान तात्या जोग के द्वारा ग्रंग्रेजों ने बहुत सी सेना कम की। सन १५२१ श्रोर २२ में इन्दौर में जो भगड़े फिसाद हुए वे ग्रंगरेजों की सहायता से नष्ट किये गये। मल्हारराव के शासन काल में ग्रंगरेजों ने ग्रयनी ग्रकीम की श्रामदनी बढ़ाई। मल्हारराव को मृत्यु सन १५३३ में हुई। इनके पद बात हरिराव होलकर गद्दी पर बैठे, परन्तु इनके समय में राज्य में ग्रत्यन्त ग्रव्य-वस्था होने के कारण ग्रंग्रेज सरकार ने ग्रन्तव्य वस्था में हस्तकोप करना प्रारम्भ किया इनके बाद सन १५४५ में खंडेराव ग्रोर खंडेराव के तीन मास वाद ही तुकोजीराव (द्वितीय) गद्दी पर बैठे। इनके शासन में हो तकर की सेना ने सन १५४७ में विद्वोह किया, परन्तु तुकोजीराव से उसका कुन्न सम्बन्ध नहीं था।

## गायकवाड़ ग्रौर ग्रङ्गरेज

सब मराठे सरदारों की अपेक्षा गायकवाड़ से ग्रंगरेजों की गैत्री सबसे पहले हुई श्रीर मराठों से भी सबसे पहले इन्हों का दावा शुरू हुआ। इसका कारएा यह है कि अंग्रेजों के थाने पहले से गुजरात की ही ग्रोर थे ग्रौर साथ ही इस प्रान्त की ग्रोर मराटों का लक्ष्य भी नहीं था।

मुगलों के पहले गुजरात में हिन्दुश्रों का राज्य था। फिर मुगलों ने गुजरात को जीतकर श्रहमदाबाद में सेना की छावनी बनाई। सन १६६४, ६६ श्रीर ७० में िशवा जी ने गुजरात पर चढ़ई की। तब से चुजरात में मराठों के पांव पड़े। सन १७०५ में धनाजी जाधव की मराठों सेना ने गुजरात पर चढ़ाई कर मुसलमान सूबे-दार को मार भगाया। मुसलमानों का शासन गुजरात के लोगों को श्रिप्रय हो गया था, श्रत: गुजरात में मराठों का प्रवेश होते ही गुजरात के त्रस्त लोग मराठों में ग्रा मिले श्रठारवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मराठों का सेनापित खंडराव दाभाड़े गुजरात श्रीर काठियावाड़ प्रान्त में खंडनी वसूल करता था। सन १७१८ में मुगल बादशाह ने शाह को जो सनवें दो थी उनमें गुजरात प्रान्त से चौथाई वसूल करने की सनव नहीं थी परन्तु सेना पित ने खंडनी वसूल करने की पहली पद्धित प्रचलित की। दाभाड़े, शाह को वसूनी बराबर नहीं देते थे, श्रत: उन्होंने श्रानन्दराव पंवार को इसके लिए स्थायी कप से नियत किया। इसी समय के लगभग वामाड़े की सेना के एक दमा जी

गायकवाड नामक सिपाही ने शाह महाराज से शमशेर बहादुर की पदवी ग्रपने पराक्रम के बल ग्रीर उपसेना पति का पद प्राप्त किया। सन १७२१ में दमा जी की मृह्यु हुई ग्नीर उसके भतीजे पिलाजी को गायकवाड़ी सरदारी मिली। घार के पंवारों से ग्रनबन होने के कारण पिलाजी ने सोनगढ़ किले को भ्रपना थाना बनाया। सन १७६६ तक गायकवाडु की राजधानी यहीं रही। इसी समय के लगभग गुजरात से मुगलों का शासन उठ गया । गुजरात पर चढाई करने का काम उदाजी पंवार; कैठा जी कदम क्रीर पिलाजी गायकवाड पर था। अत: इन तीनों में इस प्रयत्न को अधिकार में रखने के लिए स्पद्धांपूर्ण प्रयत्न होने लगा । सन १७२३ में पिलाजी ने सुरत पर प्रधि-कार किया ग्रीर ग्रहमदाबाद में भी ग्रपना प्रतिनिधि नियत किया। कदम ग्रीर गायकवाड़ में चौथाई वसूली के दिये भगड़ा हो जाने के कारण खंबायत में दोनों की लडाई हुई, जिसमें पिलाजी को हारना पड़ा, परन्तु ग्रन्त में यह ठहरा कि उत्तर गुजरात की खंडनी वसल करें श्रोर दक्षिए की गायकवाड़ । कुछ दिनों बाद इनमें फिर भगड़ा हो गया, परन्तु दाभाड़े के प्रतिस्पर्धी बाजीराव से दोनों का बेमनस्य होने से दोनों फिर एक हो गये। फिर अभोई की लड्ई में बाजीराव पेशावा ने दमाजी श्रौर पिलाजी का पराभव किया, तब शाह महाराज ने दाभाड़े के पत्र को उसके पिता का ग्रधिकार दिया ग्रीर पिलाजी को निरीक्षक नियतकर "सेना-खासखेल" की पदवी दी। उस समय पिला जी ने भी यह स्वीकार किया कि गुजरात की चौथ की वसली में से श्राघा भाग पेशवा के द्वारा शाह महाराज को तथा छोटे राज्यों से जो खंडनी बसल होगी उसमें में भी यथोचित भाग दूंगा। सन १७३१ में जब पिला जी का वध हुमा तो उसके पीछे दमा जी गायकवाड सरदारी करने लगा। सन १७३४ में बडौदा.. गायकवाड़ के ग्रधिकार में ग्राया तब से ग्राज कल उन्हों के ग्रधिकार में है। फिर होल कर की सहायता से कदम गुजरात पर चढ़ाई करने लगा। उस समय दमाजी का ध्यान. राजपूताने की भ्रोर विशेष लगा था।

सन १७४२ में दमाजी ने मालवा में लूटपाट की। उस समय नानासाहब पेशवा को यह संदेह हुआ कि यह लूट राधोजी भोंसले ही शरारत से की गई है। अत: उनके और गायकवाड़ के बीच अनबन हो गई सन १७४४ में गायकवाड़ घराने में भी गृह कलह शुरू हुई। सन १७५० में दमाजी ताराबाई के पक्ष में जा मिला। इस समय तारा-बाई ने सतारा के महाराज एवं सम्पूर्ण मराठी राज्य को पेशवा के अधिकार से निकालने का विचार किया था। दमाजी का भी यहीं मत था। जब ताराबाई ने रामराज को पकड़कर सतारे के किले में किया तो दमाजी उसके सहायतार्थ गया, परन्तु पेशवा ने उसे पूना में कैंद कर लिया। दमाजी का भाई खंडराव जब पेशवा के पक्ष में आ मिला तो दमाजी ने कैंद में से ही काववाही करके सन् १७३१ से चढ़ी हुई वसुली

को १५ लाख में तोड़ करके भ्रपना छुटकारा कराया। इस समय यह निश्चय हुमा कि गायकवाड, दस हजार सवार रखकर भ्रावश्यकता पड़ने पर पेशवा की सहायता करें,, पांच लाख पच्चीस हजार रुपये के दाभाड़े के कुटुष्व पोषएा के लिए कुछ वृत्ति नियत कर दें भ्रीर भ्रव से गायकवाड़ जो देश विजय करें भ्रथवा नवीन खंडनी वसूल करें उसमें से भ्राधा हिस्सा पेशवा को दें भ्रीर पेशवा, गायकवाड़ को भ्रहमदाबाद जीतने भ्रीर गुजरात से मुगल शासन नष्ट करने में सहायता दें इस समय से प्रत्येक गायकवाड़ सरदार के गद्दी पर बैठते समय नजराना लेकर सनद देने की रीति पेशवा ने शुरू की । इस प्रकार गायकवाड पराधी न हुमा, परन्तु उसके मन की मैल भ्रभी गई नहीं थी । इसके बाद गायकवाड घराने में प्रगट रीति से फूट पड़ी भ्रीर दमाजी तथा फतहिंसह गायकवाड रघुनाथराव पेशवा के द्वारा भ्रंग्रेजों से मिले। सन १७५३ में जब भ्रहमदाबाद पर घेरा डाला गया तब दमाजी गायकवाड ने रघुनाथराव को सहायता दी।

दमाजी गायकवाड़ पानीपत के युद्ध में सिम्मिलित था और उसने श्रपना बहुत शौर्य भी दिखलाया था, परन्तु मराठी सेना की हार हो जाने पर वह लौट श्राया। बड़े माधवराव पेशवा से फगड़ा कर जब रघुनाथराव चला श्राया तब दमाजी ने उसकी सहायता की, श्रौर घोड़ नदी के पास पेशवा को फौज का पराजित किया। इस बीच में गुजरात का विभाग गायकवाड़ को बहुत लाभदायक हो गया था। श्रत: पेशवा ने दो लाख ५४ हजार की श्रामदनी का प्रदेश गायकवाड़ की श्रधीनका से निकाल लिया। दमाजी ने सन १७६८ में श्रपने पुत्र गोविन्दराव को रघुनाथराव के सहायतार्थ भेजा, परन्तु श्रपनी हार होने के कारण रघुनाथराव के साथ-साथ उसे भी पूना में कैद होना पड़ा श्रन्त में सिन्ध हुई जिसके श्रमुसार गायकवाड़ ने ३३ लाख रुपये दंड श्रौर १६ लाख रुपये चढ़ी हुई वसूली के पेशवा को दिये। तब पहले जो प्रदेश गायकवाड़ के श्रधिकार से निकाल लिया था वह गायकवाड़ को वापिस किया गया श्रौर यह ठहरा कि गायकवाड़ ७ लाख ७६ हजार रुपये वार्षिक खंडनी दें श्रौर ४००० सेना के साथ पेशवा के पास प्रत्यक्ष नौकरी में रहें।

कुछ दिनों बाद ही की मिया का प्रयोग करते करते दमाजी ग्रपघात से मरा ह तब उसके छोटे लड़के फतहाँसह राव ने बड़ौवे पर ग्राधकार कर लिया। इघर बड़े लड़के गोविन्दराव ने पेशवा से उत्तराधिकार की सनद प्राप्त की ग्रौर ५० लाख ५० हजार रुपये देना स्वीकार किया, परन्तु सन् १७६१ में फतहाँसह राव पूना गया ग्रौर उसने भी इतनी ही रकम देना स्वीकार कर ग्रपने विचले भाई सदाजीराव के नाम पर 'सेना खासलेख' की पदवी ग्रौर सरदारी प्राप्त की तथा उसके रक्षक होने, के ग्राधकार प्राप्त किये। सन १७७५ में गुजरात को लौट जाने पर फतहाँसहराव ने ग्रंगरेजों से सहायता सेने का प्रयस्न किया ग्रौर उसके बदले में सूरत परगना ग्रंगरेजों को देनह

स्वीकार किया । सन १७७५ में पूना में भगड़ा होने से रघुनाथराव बड़ीबा भ्राया भीर गोविन्दराव से मिला। तब फतहाँसह ने नाना फड़नवीस से सहायता मांगी। रघनाथ-राव ने सूरत में ग्रंग्रेजों से सन्धि की इस सन्धि के ग्रनुसार रघुनाथराव ने ग्रंग्रेजों को बसई, साब्टी स्रौर सूरत के स्रास-पास का प्रदेश देना स्वीकार किया। साथ ही साथ गायकवाड का भड़ोंच का हिस्सा भी गोविन्दराव से दिला देने का रघनाथराव ने प्रण किया। सुरत, भड़ोंच स्रौर खंबात-ये तीन बन्दर ध्यापार के लिये बहुत उपयोगी होने से ग्रंपेजों पर दृष्टि लगी हुई थी, ग्रत: इन बन्दरों को तथा बसई ग्रीर साष्टी स्थानों को ग्रपने ग्रधिकार में लेने की इच्छा से ग्रंप्रेज, पेशवा ग्रीर गायकवाड़ के अगडों में बड़े। गोविन्दराव को श्रंप्रेजों की सहायता मिलने के कारण फतर्हांसहराव नाना फडनवीस के पास गया। तब उसकी ग्रीर सिन्धिया होलकर ग्रादि की सेना ने तथा हरिपन्त फडके ने गोविन्दराव को बड़ौदा पर से घेरा उठाने के लिये बाध्य किया ग्रीर रधनाथराव को हराया। दूसरे वर्ष फतहाँसह ने फिर करवट बदली ग्रीर रघनाथराव की ३००० सेना से सहायता करना तथा ग्रंगरेजों को भड़ोंच, चिखली श्चादि परगते देता स्वीकार कर श्रंग्रेजों का मन, गोविन्दराव का पक्ष छोडने की श्चोर क्तकाया । सन् १७७८ में पेशवा ने फतेहसिंह कों 'सेना खासखेल' की पदबी दी. परन्त् उसे भड़ोंच की वसली का हिस्सा नहीं मिला। सन् १७८० में फतहाँसह ने ग्रंगरेजों से फिर सन्धि की ग्रीर ग्रंगरेजों ने सहायता देकर उसको ग्रहमदाबाद जिता दिया। इसी वर्ष ग्रंगरेजों ने कक्षान ग्रर्ल को बड़ीदा में ग्रपना पहला रेजीडेन्ट नियुक्त किया। परन्तु सन् १७८२ में पेशवा से जो सालवाई की सन्धि हुई उसके स्रवसार संगरेजों को फतहींसह का पक्ष छोड़ना पड़ा श्रीर उसके साथ की हुई सन्धि रद्द करने के साथ श्चहमदाबाद, फतर्हासह से लेकर पेशवा को वेना पड़ा । पेशवा ने फतर्हासहराव पर चढ़ी हुई वसली की बाकी माफ कर दी, परन्तु पैशवा के आश्रय में स्वयं उपस्थित होकर नौकरी करने को बाध्य किया।

सन् १७८८ में फतहीं सह की मृत्यु हुई। तब फतहीं सह के छोटे भाई मानजी का हक स्वीकार कर उसे समाजी का कारभारी बनाया गया। इसके बदले में उसने नबीन, पुरानी खंडनी मिलाकर साठ लाख रुपये, चार किस्तों में देना स्वीकार किया। सन् १७६३ में मानजी की भी मृत्यु हुई। तब गोविन्दराव सरदारी प्राप्त करने को पेशवा के पीछे लगा, परन्तु पेशवा ने इसमें बहुत कठोर शर्ते रक्खी थीं, अथात ५६ लाख रुपये नजराना और सैनिक सेवा के बदले के ४३ लाख रुपये देने के साथ-साथ ताशी नदी के दक्षिण की और सूरत बन्दर पर की जकात का हिस्सा पेशवा को देना गोविन्दराव स्वीकार करें, परन्तु सालवाई की सन्धि का कारण उपस्थित कर पेशवा को ताप्ती के दक्षिण का भाग देने में अंगरेजों ने बाधा उपस्थित की।

इसके बाद गायकवाड़ी इतिहास बहुत ग्रन्धाधुन्ध है। सन १७६७ में गोविन्दराव ने पेशवा को ७ माल रुपये देकर ६० लाख रुपये माफ करा लिये। तो भी पेशवा के ४० लाख रुपये देना बाकी रह ही गये। बाजीराव के समय में पेशवा के गुमाश्ते से गोविन्दराव की कुछ खटपट हो गई ग्रौर लढ़ाई शुरू हुई। सन १८०० में गोविन्दराव ने ग्रंगरेजों से सहायता मांगी। इस समय गायकवाड़ प्रान्त के सब जिले साहू-कारों के यहाँ ऋगा के बदले में गिरवी रक्खे थे ग्रौर परगने के मामलातदार वसूली करके बैठ-बैठ मौज कर रहे थे। माँड लिकों ने खंडनी नहीं दी ग्रौर सेना में ग्ररब ग्रादि लोगों का प्रभाव बढ़ गया था। इस भाड़ेती सेना का वार्षिक खर्च ३०, ३५ लाख रुपये था। इसमें से बहुत-सा रुपया ग्ररब बगदादी, ग्रबीसीनियन ग्रादि मुसलमानों के ही पल्ले पड़ता था। इन भाड़ेती लोगों में फूट थी ग्रौर किसी एक पक्ष के जामिन हुए बिना बड़ौदा सरकार ग्रपना वचन नहीं पालती थी। बड़ौदा के लोगों का विश्वास भी ऐसा ही हो गया था। इस जामिन की पद्धित को ही 'बहानदरी' पद्धित कहते थे।

गायकवाड के दोनों पक्षों ने ग्रंगरेजों को पंच बनाया। भ्रंगरेजों को यह सेना के साथ पंचायत करनी पड़ी। सन १८०२ में मेजर वाकर ने बडौदा श्राकर गायकवाड के जागोरदार से युद्ध किया। फिर गायकवाड से सन्धि हुई जिसमें गायकवाड ने ग्रंगरेजों को ८४ परगने, सरत की चौथाई ग्रामदनी ग्रोर युद्ध खर्च देना स्वीकार किया तथा भाड़ेती सेना को निकाल कर ग्रंगरेजों के २,००० सिपाही भ्रौर तोपलाना रखने भ्रौर उसके ध्यय के लिये ६४,०४० रुपये मासिक ग्रामदनी का प्रान्त ग्रंगरेजों को देने की मंजूरी दी। फिर गायकवाड से ठहरी हुई रकम भ्रंगरेजों को न दी जा सकी, तब सन् १८०३ में घाड़ेका, निड्याद, बीजापुर प्रभृति प्रान्त गायकवाड़ ने ग्रंगरेजों को दिये। पहले जब गोविन्दराव से, पेशवा प्रदेश लेने वाले थे तब ग्रंगरेजों ने इसके लिए ग्रापत्ति की थी, परन्तु इस बार स्वयं ग्रंगरेजों ने हो गायकवाड से प्रदेश लिया । दूसरे बाजीराव के समय में पेशवा से भीर गायकवाड़ से जो विवाद भ्रौर ग्रंगरेजों से भगड़ा हुन्ना उसका यह भी एक कारए। या। एक सन्धि से ग्रंगरेजों ने यह समभ लिया था कि हमें ग्रब गायकवाड के राज्य के संचालन में हाथ डालने का ग्रधिकार हो गया है और इसीलिए वे राज्य की उचित व्यवस्था हो ' जाने पर भी राज्य में उथल पथल करने लगे थे। तब बड़ौदा के राजा भीर भ्रंगरेजों में स्नेह-भाव के बदले विरोध बढ़ने लगा। ग्रंगरेजों से गद्दी का उत्तराधिकार स्वीकार करने और पेशवा से बातचीत करने का उत्तरदायित्व ग्रंगरेंजों ने ग्रपने ऊपर ले लिया

ग्नौर फिर ग्रागे काटियावाड़ के इन राजाग्नों के साथ गायकवाड़ के जो हक थे उनसे भी ब्रिटिश रेजीडेल्ट हाथ डालने लगा। ग्रन्त में, सन् १८०४ में सन्धि के प्रमुसार ग्रंगरेजों की इस उथल पुथल को कायवे का रूप प्राप्त हुग्रा।

सन् १८१२ में ग्रंगरेजों ने गायकवाड को भ्रपने ग्रौर दूसरे के ऋएा से मुक्त किया। इसी समय के लगभग बड़ोदा में फिर दो पक्ष हो गये जिनमें से एक पक्ष म्रंग्रेजों के म्रतुकुल म्रोर दूसरा गद्दी के म्रधिकारी म्रानन्दराव के पक्ष में था। म्रानन्दराव मीर पेशवा में भी श्रन्तरङ्क स्नेह था, परन्तु गंगाघर शास्त्री ग्रादि प्रमुख पुरुष उनके पत्र क्यवहार में ब्राडे ब्राते थे। पेशवा का गायकवाड पर जो ब्रधिकार था उसे ब्रंगरेजों ने छीन लिया था। पेशवा के मन में भी यही बात खटक रही थी। इसी समय ग्रहमदा-बाद के पट्टे की मुद्दत पूरी होने पर थी ग्रौर वह फिर गायकवाड़ को देना या न देना पेशवा के श्रधिकार में था। पेशवा इस श्रहमदाबादी प्रकरण से बडोदा पर श्रपना प्रभाव जमाना चाहते थे। इस पट्टो को लेने के लिये सन् १८१४ में गंगाधर शास्त्री पुना गया। इसके सिवा पेशवा ग्रीर गायकवाड का २ करोड ६१ लाख रुपयों के हिसाब का भी भगडा था। इस भगडे के सम्बन्ध में पूना में शास्त्री से बहत बात-चीत होने पर ऋगडा तय हो जाने की ब्राशा थी कि सन् १८१४ में शास्त्री का खन हम्रा म्रोर यह बात जहां की तहां रह गई। परन्तु म्रंगरेजों ने इसका बदला बाजीराव से ग्रन्छी तरह लिया ग्रौर सन् १८१७ के मई मास में पूना पर घेरा डालने पर ग्रंगरेज श्रीर पेशवा की जो सन्धि हुई उसमें श्रंग्रेजों ने पेशवा से लिखवा लिया कि हमने गायकवाड पर के अपने सब दावे छोड़ दिये। इस तरह श्रंगरेजों को काठियावाड में खन्डनी वसूल करने के भ्रौर पेशवा के सब भ्रधिकार प्राप्त हुए। गायकवाड पेशवा को श्रधीनता से तो निकल गये, परन्तु श्रंग्रेज उनके स्वामी हुए । गंगाधर शास्त्री ने श्रपने प्रारा देकर गायकवाड् ग्रौर ग्रंग्रेजों का बहुत भारी लाभ करवा दिया। सन्धि के ग्रतु-सार सदा के लिये ४।। लाख रुपये वार्षिक गायकवाड़ से पेशवा को मिलना चाहिये था श्रीर इसके बढले में श्रंग्रेजों ने श्रहमदाबाद का पट्टा गायकवाड़ से ले लिया था, परन्तु सन १८१७ में पेशवाई के नष्ट हो जाने से भ्रंग्रेजों के यह साढ़े चार लाख रुपये वार्षिक भी बच गये। फिर म्रंग्रेज म्रौर गायकवाड ये दोनों ही रह गये म्रीर उनमें म्रंग्रेजों का पक्ष किस प्रकार बढ़ता गया इसका वर्णन करने की म्रावश्यकता नहीं है।

#### श्राँग्रे श्रीर श्रंगरेज

कुलाबा के झाँग्रे पहले आंग्रेबाडी गाँव के रहने वाले थे। इनका मूल-पुरुष तुकोजी संख्याल था। इसने मुगलों को शाहजी भोंसले के विरुद्ध कोंकन प्रान्त में

सहायता दी थी। शाहजी के बाद तुकीजी ने शिवाजी की नौकरी की तब शिवाजी ने उसे ग्रपने जहाजी बेड़े में एक बड़े पद पर नियत किया। ऐसा पता लगता है कि तको जी के पुत्र कान्होजी को सन १६९० में राजाराम महाराज ने उपसेनापित नियत किया था । जब मुख्य सामुद्रिक सेनापति सिधोजी गूजर की मृत्यु हो गई तब सन १६६८ में कान्होजी को उसका स्थान दिया गया । कान्होजी के सम्बन्ध में यह बात प्रसिद्ध है कि वह बहुत साहसी सामुद्रिक सैनिक था। उसने बंबई से लेकर नीचे के ग्ररब समुद्र के किनारे पर ग्रपना भय उत्पन्न कर दिया था। वह ऋपाटे में ग्रा जाने पर किसी भी यूरोपियन राष्ट्र के जहाजों पर निर्भय होकर भ्राक्रमण करता था। कुलाबा, मुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग स्रादि स्थानों पर उसके मजबूत थाने थे। हिन्दुस्थानियों से यूरोपियनों के **अ्यवहार का मुख्य मार्ग समुद्र किनारा था, श्रत: यदि सबसे पहले किसी मराठे से** म्रंगरेजों की गाँठ पड़ी तो वह श्रांग्रे था। कोकनपट्टी पर म्रंगरेज भौर पोर्तु गीजों की बराबरी का कान्होजी का यदि कोई शत्रु था तो वह शिही था। सन १६९६ में पोतु-गीज श्रौर शिही ने मिलकर श्रांग्रे से युद्ध प्रारम्भ किया, परन्तु श्रांग्रे ने उन्हें हरा दिया ग्रीर सागर गढ़ ले लिया । फिर परस्पर में सन्धि हुई जिसमें यह ठहरा कि कुलाबा, खाँवेरी श्रीर सागरगढ थानों की वसूली का कुल हिस्सा श्रीर राजकोट व चौल की सब बसूली भ्रांग्रे को मिले। सन १७०५ तक कान्होजी की सत्ता इतनी बढ़ी हुई थी कि उस समय के ग्रंगरेजी कागजों में गुरा साहृत्य के काररा कान्होजी को शिवाबी का नाम दिया हम्रा दिखाई पडता है। जब शाह स्रौर ताराबाई का भगडा शुरू हम्रा तब कान्होजी ने ताराबाई का पक्ष लिया। इस कारण ताराबाई ने कान्होजी को बम्बई से सावंतवाडी तक के समुद्र किनारे का राज्य तथा माची के किले का भीर कल्याए। व भीमड परगने का ग्रधिकार-पत्र दिया। तब शाह महाराज ने वहिरो पन्त पिंगले पेशवा को ब्रांग्रे पर चड़ाई करने के लिए भेजा, परन्तु ब्रांग्रे ने उसकी हरा कर उसे कैंद किया भ्रीर सतारे पर चढ़ाई की तैयारी की । तब शाह ने फिर बालाजी विश्वनाथ को भ्रांग्रे पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। भागे जाकर बोनों की सन्धि हुई और आँग्रे को शाह महाराज ने खाँदेरी से देवगढ़ तक का प्रदेश कोकराप्रान्त के दस किलें, जहाजी बेड़े के मुख्य सेनापति का पद घीरे सरखेल की यदवी दी। इनमें से कुछ किले शिद्दी के अधिकार में थे। परन्तु शिद्दी से युद्ध कर वें किले झाग्रे ने छीन लिये। सन १७२० के लगभग कोकएा में सुगलों की सता नष्ट प्राय हो कर मराठी सत्ता बढने लगी । उस समय कान्होजी के पास बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा था और मराठों के सिवा डच, पार्तु गीज, प्ररब, निप्रो तथा मुसलकान जातियों के भी बहुत से ममुख्य थे। कुछ दिनों तक झांग्रे को यूरोपियनों से लड़ना पड़ा। ससुद्र किनारा खाली होने पर बन्दर में जहाज लाने के लिए गांव के समान उस

समय भी परवाना लेना पड़ता था। जिस यूरोपियन जहाज के पास ऐसा परवाना न हो, कायदे के अगुसार उस पर आक्रमण करने का अधिकार आग्ने को था, क्यों कि एक तो वह जहाजी बेहे का अधिकारी का सरदार था दूसरे बन्दर पर के किनारे का परवाना देने का ठेका भी उनने ले रक्खा था। इस ठेके के बदले के रुपये वह छत्रपति के खजाने में पेशगी भरता था।

सन १७१७ में ग्रंग्रेजों ने विजयदुर्ग का किला लेने का प्रयत्न किया, परन्तु दे उसमें सफल नहीं हए, उल्टे उनका सक्सेस नामक जहाज कान्होजी ने पकड़ लिया सन १७१८ में ग्रंप्रेजों ने कान्होजी के खांदेरी द्वीप पर ग्राक्रमण किया, परन्तु कान्हौजी ने उन्हें वहां से भी भगाया श्रोर उनको क्षति पहुँचाई। सन १८२० में कान्होजी ने उनका एक ग्रीर जहाज पकडा। तब ग्रंग्रेज ग्रीर पूर्वगीज मिलकर विजयदुर्ग की खाड़ी में घुसे ग्रीर वहाँ उन्होंने भाग्रे के १६ जहाज जलाये। परन्तु वे किले को न ले सके। सन १७२२ में कुलाबा के थानेदार ने श्रंगरेजों श्रौर पोर्तुगीलों को पराजित किया सन १७२४ में डच लोंगों ने ७ बड़े बड़े जहाजों के काफिले के साथ विजयदुर्ग पर श्राक्रमग्रा किया, परन्तु वह भी श्रांग्रेने विफल कर दिया। सन १७२७-२८ में इन दोनों वर्षों में ग्रांग्रे ने ग्रंग्रेजों के बहुत से जहाज पकड़े ग्रौर उनके मैकनील नामक कप्तान को बहुत मार मारी श्रौर पैर में सांकल डालकर किले में रखा । सन १७३० में ग्रंग्रेजों ने ग्राँग्रे के विरुद्ध वाडीकर फौडे सावंत से संधि कर सहायता ली। सन १७३१ में कान्होजी की सृत्यु हुई। उसके चार लड़के थे। इनमें भगड़ा शुरू हो गया। उस समय सखोजी कुलावा में था वह पेशवा से मिला हुम्रा था। उसने म्रौर पेशवा ने मिलकर मुगल सरदार गाँजीखां को हरा कर चौल ले लिया। सखोजी ने फ्रंजनबेल की लड़ाई में भी पेशवा की सहायता की थी। सखोजी की मृत्यु के पश्चात उसके भाई मानाजी ग्नौर संमाजी में भगड़ा शुरू हुआ। तब मानाजी ने पोत् गीज की सहायता से कलाबा ले लिया। इससे विरुद्ध शिही श्रौर श्रंग्रेजों ने एक होकर इसका सब देश छीन लेने का विचार किया, परन्तु उसका फल कुछ नहीं हुआ। फिर संभाजी बहुत प्रबल हुआ श्रौर उसने भ्रली बाग पर चढाई की । तब मानाजी को भ्रंग्रेज श्रौर पेशवा की सहा-यता लेनी पड़ी । संमाजी इतना प्रबल हो गया था कि उसने म्रंग्रेग्रों से कहा था कि श्रंप्रोज श्रपनी जहाजों के परवाने सुभसे लें श्रीर २० लाख रुपये वार्षिक खंडनी दें, परन्त ग्रंग्रेजीं ने यह स्वीकार नहीं किया ।

सन १७५५ में संभाजी को सीमासे बाहर बढ़ते वेल मानाजी ने बालाजी की सहायता स्मांनी ग्रीर वह उन्होंने वी थी, परन्तु जब उसे यह मालुम हम्रा कि स्वयं पेशवा लेना चाहते हैं तो उसने किसी भी तरह संभाजी से सिन्ध कर ली। सन १७४८ में संभाजी भी मर गया। उसके बाद गद्दी पर बैठने वाला तुलाजी थ्रांग्रे भी संभाजी के ही समान श्रंग्रे जों का शत्रु था। तुला जी के समय में कोकनपट्टी पर अपने जहाजों की रक्षा करने में अंग्रेजों को पांच लाख रुपये वार्षिक व्यय करने पड़ते थे। तुला जी ने बड़े बड़े जहाज बनवाये थे थ्रौर दक्षिण समुद्र का सब व्यापार श्रपने हस्तगत करना चाहता था। सन १७५५ में श्रंग्रेज श्रौर पेशवा ने मिलकर तुला जी पर चढ़ाई करने का विचार किया। इस विचार के श्रतुसार मराठों ने स्थल मार्ग से श्रौर श्रंग्रेजों ने जलमार्ग से विजयदुर्ग पर श्राक्रमण कर उस दुर्ग को ले लिया। इस चढाई में एड-मिरल वाटसन के साथ साथ कर्नल कलाइब भी था। किले में श्राठ श्रंग्रेज श्रौर तीन उच केदी थे। वे छोड़ दिये गये श्रौर दोनों श्रंग्रेज श्रौर पेशवा ने मिलकर साढ़े बारह लाख रुपयों का माल लूटा तथा स्वत: तुलाजी श्रांग्रे को श्राजन्म कैदी होकर रहना पड़ा। पहले की शर्त के श्रनुसार विजयदुर्ग का किला पेशवा को श्रौर उसके बदलें में बाएकोट श्रोर दासगांव श्रंग्रें जो को मिले। विजयदुर्ग को पेशवा ने श्रपनी सामुद्रियक सेना का सूबा बनाया श्रौर श्रानन्दराव धुलप को सूबेदार नियत किया।

मानाजी स्रांग्रे घाटी पेशवा की सहायता कर रहा था। वह विजयदुर्ग के पतन होने पर लौट गया। सन १७५६ में मानाजी की भी मृत्यु हुई तब उनके दासी पुत्र राघोजी को पेशवा की सहायता से पहले ही शिद्धियों से लड़ना पड़ा। उसने शिद्धी से उँदेरी लेकर पेशवा को दिया। राघोजी ने अलीबाग में रह कर अपने देश की उत्तम ध्यवस्था की ग्रीर चोल ग्राटि स्थानों में नमक की स्यारियां बनवाकर भ्रपनी ग्रामहनो अदाई। वह पेशवा को दो लाख रुपये वार्षिक खंडनी देता था तथा ग्रलीबाग की सरंजामी के बदले में ग्रपने पास सेना रखकर पेशवा की नौकरी बजाता था। सन १७६३ में राघोजी की मृत्यु हो गई। तब फिर भ्रांग्रे घराने में कलह उत्पक्ष हुन्ना। मानाजी का पक्ष पेशवा के लेने पर प्रतिपक्षी जयसिंह ने सिंधिया से बातचीत करना प्रारम्भ फिया। सिंधिया की ग्रोर से बाबूराव सरदार श्रलीबाग श्राया ग्रीर उसने दोनों ग्रोर के पक्षपातियों को केंद्र कर स्वत: श्रलीबाग पर श्रधिकार कर लिया। इस प्रकरण में जयसिंह की स्त्री सोनक वर बाई ने अनेक वर्षों तक प्रत्यक्ष यद्ध और किले की लड़ाइयां लड़ कर कर ग्रपना बहुत शौर्य प्रगट किया । सन १८१३ में बबुराब की मुत्य के पश्चात मानाजी द्वितीय को श्रपना सिर ऊंचा करने का मौका मिला ग्रीर उसने •पेशवाको दस हजार की ग्रामदनी का प्रदेश तथा खांदेरी द्वीप बेकर ग्रलीबाग वाचिस ले लिया। मानाजी सन १८१७ में मरा। इन दो पढ़ियों के परस्पर के भगड़ों के कारण ग्रांग्रे का २०-३५ लाख का राज्य नव्ट होते होते केवल तीन लाख का रह गया। मानाजी के पश्चात् उसका छोटा लड़का गद्दी- पर बैठा। उस समय राज्य कार्य विवलकर देखते थे। पेशवाई सत्ता नव्ट हो जाने के बाद १८२२ में ग्रंगरेजों की ग्रधिराज सत्ता स्वीकार की। तब से गद्दी के उत्तराधिकारी ठहराने का हक ग्रग्नेजों को प्राप्त हुग्रा। सन् १८३८ में रघुजी की मृत्यु हुई ग्रौर दो वर्ष बाद उसका पुत्र भी चल बसा। इसके साथ ही ग्रांग्रे घराने की ग्रौर संपति नव्ट हुई। तब रघुजी की स्त्री ने ग्रंगरेजों से दत्तक लेने की ग्राज्ञा मांगी। परन्तु उन्होंने दत्तक लेने की ग्राज्ञा नहीं दी।

## पटवर्षन ग्रीर ग्रंगरेज

पेशवाई में जिन ब्राह्मण सरदारों ने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी उनमें पटवर्घन मुख्य थे। इनका मूल पुरुष हरिभट्ट पटवर्घन उत्तम वैदिक ब्राम्हण था ग्रौर वह इचल करंजी बाले घोरपड़े के यहां उपाध्याय के पद पर नियत था। वह सन १७१६ में बालाजी विश्ववनाथ पेशवा के ब्राश्रय में भ्राकर पूरा में रहा। भट्टजी के सात लड़के थे, जिनमें से तीन तो भ्रलग हो गये, चौथा लड़का गोविन्द हरि बाजीराब पेशवा के शासन-काल में कदम की पायगा का फड़नवीस बना ग्रौर नाना साहब पेशवा के समय में फडनवीसों का सरदार बन गया। इसका उदाहररण देखकर इसका छोठा भाई रामचन्द्र राव भी सैनिक नौकरी में धुसा । सन् १७३६ में सिधिया और पोर्तुगीजों में जो लड़ाई हुई उसमें रामचन्द्र राव ने बहुत कीर्ति प्राप्त की। सन् १७४५ में जब दमाजी गायकवाड ताराबाई का पक्ष लेकर पेशवा के विरुद्ध खड़ा हुआ तब उसके विरुद्ध जो सेना भेजी गई थी उसमें गोविन्द राव हरि भ्रौर उसके पुत्र गोपाल राव ने बड़ी भारी वीरता प्रदर्शित की ग्रीर दमाजी गायकवाड को कैंदकर पूना लाये। तब से पेशवा के खहायकों में पटवर्घन सरदार प्रसिद्ध हए । इसके बाद जितनी बड़ी बड़ी लडहायां हुई उनमें पटवर्घन घराने का कोई न कोई पुरुष उपस्थित ही रहा । सन १७६० में गोपालराव ने दौलता-बाद का किला निजाम से लड़कर ले लिया। बड़े माधवराव पेशवा के समय (१७६४) में गोविन्दराव, परशराम रामचन्द्र भीर नीलकंठ प्रयंबक तीनों को चौबीस लाख का सरंजाम ग्रीर ग्राठ हजार सवारों की सरदारी की गई। पटवर्घन को जो जागीर दी गई थी वह प्राय: कोल्हापुर की सीमा पर थी ब्रत: पेशवा कोल्हापुर दरबार का बन्दोबस्त ग्रच्छी तरह कर सके । जागीर का मुख्य स्थान मिरज बनाया गया । निजाम हैदर, टीपू, नागपुर के भोंसले श्रीर श्रंग्रेजों से पेशवा के जो युद्ध हुए उनमें पटवर्धन सर-दारों ने बहुत पराक्रम दिखलाया श्रीर कीर्ति प्राप्त की । पटवर्धन घराने में गीपालराव, रामचन्द्रराव परशुराम भाऊ, कोन्हेरराव, चिंतामिंग्गराव म्नादि सरदार विशेष प्रसिद्ध थे।

जनरल गोडर्ड से जो युद्ध हुम्रा उसमें म्रंग्रेजों म्रौर पटवर्धन सरदार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुम्रा। फिर टीपू पर की गई चढ़ाई में जनरल वैलस्ती म्रोर परशुराम भाऊ का ग्रत्यन्त ग्रादर सम्मान हुग्रा । दूसरे बाजीराव ने पटवर्घनों को नाना फडनवीस के मित्र ग्रीर रधुनाथ राव के शत्र रहने के कारण उन सब पर हथियार उठाये ग्रीर उनकी जागीर जप्त करने का षड्यन्त्र रचा, परन्त् पटवर्धनों के प्रति ग्रंग्रेजों के मन में जो म्रादर था उसके कारए एल्फिन्स्टन साहब ने बीच में पड़कर पटवर्घनों की जागीर बचाई। पटवर्घन सरदार ग्रौर बाजीराव (दूसरे) पेशवा की ग्रनबन श्राजन्म रही। सन १८१७ में जब बाजीराव ने श्रंग्रेजों से युद्ध छेड़ा तब पटवर्घन सरदार नाममात्र को बाजीराव की स्रोर थे, परन्तु जब बाजीराव भाग गया तब स्रंग्रेजों के स्वयं पेशवा पद घारए। कर मराठी राज्य चलाने का बहाना करने के कारए। तथा एल्फिन्स्टन साहब ने जो जागीर बचाई थी, उस कृतज्ञता के कारण पटवर्घन सरदार ग्रपनी सेना लेकर तूरन्त लौट गये । बाजीराव के ब्रन्त में केवल सांगल चिन्तामिए। रांव भ्रप्पा साहब पटवर्घन ही बाजीराव के साथ उत्तर भारत तक गया था, परन्तु वह भी बाजीराव के प्रधीन होने के पहले हो लौट आया। चिन्तामिएराव का प्रभाव संग्रेजों पर बहुत था, इस किए वह भ्रपने जीवन पर्यन्त स्वाभिमान पूर्ण सरदारी चला सका । वाजीराव के सम्भ में पटवर्घन घराने के सब लोगों ने उसे म्रापस में बांटकर बाजीराव म्रौर म्रंग्रेजों से मंजूरी भी ले ली। इस कारण से जागीर के दुकड़े टुकड़े हो गये भ्रौर सब सरदार भी शक्ति हीन हो गये। फिर पेशवाई नष्ट होने पर श्रंग्रेजों ने प्रत्येक पटवर्धन घराने से भिन्न भिन्न सन्धियां की ! साथ ही बहुत सा प्रदेश भी इनसे ले लिया। पटवर्घनों का उत्कर्ष काल साठ वर्षों के लगभग रहा । इनकी श्रोर से मराठाज्ञाही नष्ट होने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली गई, क्योंकि एक तो बाजीराव से इनका द्वेष था, दूसरे झंग्रेजों में ग्रीर इनमें मैत्री थी।

पेशवाई नष्ट होने के साथ ही पटवर्घनों का तेज भी नष्ट हो गया। तो भी इस घराने के सांगली के बड़े ग्रप्पा साहब, मिरज के बड़े वाला साहब ग्रीर तांत्या साहब तथा माडवाले ग्रप्पा साहब ग्रादि संस्थानिक पुरुषों ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। पटवर्घनों में जब तक जागीरों का बटवारा नहीं हुग्रा था तब तक उनक्रे जागीरों के दीवानी ग्रीर फीजदारी ग्रधिकार प्राप्त थे, परन्तु बटवारा हो जाने के बाद बड़े घराने वाले को ही थे ग्रधिकार प्राप्त रहे। संरजामी प्राप्त ग्रंग्रेजों को दे देने ग्रीर नौकरी की माफी हो जाने से जिन पटवर्घन सरदारों के ग्राथय में पहले हजारों सैनिक थे वहां

प्रव उनकी जगह प्राय: खाली हो गई। जिस व्यवस्था से उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी उसी के चले जाने से ग्रांर इसी कारण बैंभव नष्ट हो जाने से पटवर्धन सरदारों को ग्रपने समय का उपयोग करना कठिन हो गया, ग्रत: वे ग्रभिमानी ग्रौर विलास-प्रिय बन गये। सन १८५७ के विद्रोह में सिम्मिलित होने के संदेह पर जयखंडी के ग्रप्पा साहब को कुछ दिन प्रतिबन्ध में रहना पड़ा था ग्रौर मिरज के बड़ेवाला साहब पर भी ग्रंग्रेजों की कुछ कड़ी नजर हुई थी। पटवर्धन सरदारों के बहुत से वर्ष ऐसी उलभन में व्यतीत हुए कि वे न तो पेशवाई समय लौटा सके ग्रोर न ग्रंग्रेजों की नौकरी ही दिल से कर सकें।

#### छठवाँ ग्रध्याय

## मराठे और अंग्रेजों का समकालीन सम्मिलन

मराठे श्रौर श्रंगरेजों का पारस्परिक सम्बन्ध जितने समव तक रहा उसके निम्न लिखित कारण हैं:—

- १—१६४८ से १७६१ तक: इस काल में मराठे ग्रौर ग्रंगरेजों का बहुत निकट सम्बन्ध रहा है ग्रौर ग्रंगरेज हमेशा उनसे नम्रतापूर्वक ब्यवहार करते रहे ग्रौर उनसे मैत्री बढ़ाने की भी इच्छा रखते थे।
- २—१७६१ से १७८६ तक :—इस समय ग्रंगरेजों ने भारत में ग्रपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिया था ग्रीर वे लोग ग्रपनी शक्ति पर गर्व करने लगे थे तथा उन्हें इसका विश्वास हो गया था कि हमारी शक्ति काफी सशक्त है । इस कारण ग्रपनी शक्ति की परीक्षा के लिए उन लोगों ने मराठों से छेड़-छाड़ की, परन्तु वे ग्रसफल रहे।
- ३—१७८३ से १८०० तक:—इस काल्में मराठे ग्रौर श्रंगरेज एक-दूसरे को समान शक्तिशाली समभते थे। इसलिए एक दूसरे के प्रति समानता का व्यवहार रखते थे।
- ४—१८०० से १८१८ तक :—इस काल में मराठों की शक्ति का ह्नास होने लगा था ग्रौर ग्रंगरेजों की ताकत काफी बढ़ गयी थी। जिसके फल स्वरूप मराठों का पतन हुन्ना ग्रौर ग्रंग्रेजो का शासन सभी मराठों पर हो गया।

पहली कालाविध में ग्रंगरेजों ने ग्रपने व्यापारी पेशे को ही मुख्य उद्यम बनाया। उस समय वे छत्रपति महाराज ग्रौर उनके पेशवा के पास ग्रपने वकील को भेजते थे, नजराना देते, व्यापाराना सुभीता प्राप्त करने की विनती करते, कर को माफ करवाते, विविध प्रकार के माल सस्ते दामों बेंचकर ग्राहक बढ़ाते ग्रौर यही कहते थे कि निर्विधन रूप से हमें व्यापार करने की ग्राजा प्रदान की जावे, हमें किसी के राज्य ग्रथवा सरकार से कोई वास्ता नहीं है। सन १७७० के लगभग इन लोगों, ने बङ्गाल के काफी प्रान्त हस्तगत कर लिये थे ग्रौर वे दिल्ली के बादशाह के दीवान बन गये।

दक्षिए। की घ्रोर फ्रेचों का पतन होने के कारए। उनका राज्य भी नष्ट हो गया था श्रौर निजाम से पहले ही मैत्री कर ली थी, ग्रत: दक्षिए में केवल मराठे श्रौर हैदर-श्रली ये दो ही उनके शत्रु थे। इनमें से हैदरश्रली के विरुद्ध श्रंगरेज कभी भी कुछ, करने में ग्रसफल रहे ग्रीर काफी दिनों तक मराठों का भी वे कुछ भी न कर सके। पर रयुनाथराव की गृह-कलह के कारएा मराठाशाही में ग्रंगरेजों की नीतियों को प्रवेश करने का मौका मिल गया। जब ग्रंगरेजों ने साष्टी पर ग्रपना ग्रधिकार कर लिया तो पेशवा उसे लेने में ग्रसमर्थ थे। इस बात को देखकर ग्रौर रघुनाथराव के पक्ष में ग्रंगरेजों ने मराठों से युद्ध बारू कर दिया, परन्तु इस चाल में वे सफल न हो सके श्रौर श्रन्त में वे पराजित हुए। तब श्रंगरेजों ने मराठों से सन्धि कर ली, जिसमें रघुनाथराव को मराठों के सिपुर्द करना स्वीकार कर लिया श्रौर यह भी स्वीकार किया कि ग्रभी हमारा पक्ष दुर्बल है। सन १७८६ से १८०२ तक मराठों ग्रौर श्रंगरेजों दोनों की शक्ति एक समान थी। उस समय दोनों की ताकत चढ़ती पर थी, ग्रत: दोनों में सहकारिता का सम्बन्ध होना स्वाभाविक था। इस समय दोनों ने मिल कर शक्तिशाली टीपू पर चढाई कर दी भ्रौर उसे पराजित किया। सवाई माधवराव के समय में मराठों की हो तुती बोलती थी । उन्होंने दक्षिए। निजाम का उन्मूलन पूरी तरह से कर दिया। निजाम यद्यपि श्रंगरेजों का मित्र था, पर श्रंगरजों ने पेशवा के कारए निजाम को सहायता न दी। टीपू का राज्य नष्ट हो जाने के कारए श्रंगरेजों को तुङ्गभद्रा से लेकर समस्त दक्षिए प्रदेश में निष्कंटक राज्य करने का सम्रवसर मिल गया । उत्तर भारत में मराठों ग्रीर ग्रंगरेजों के ग्रधिकार में बराबर-बराबर प्रदेश थे । नर्सवा से यमुना तक का प्रान्त सिन्धिया ने भ्रधिकृत कर रखा था भ्रौर यमुना से ऊपर के प्रान्त ग्रङ्गरेजों के हाथ में थे। एक दिल्ली ही ऐसी थी जो भगड़े का मूल कारए। बनी। दिल्ली की राज-सत्ता सिन्धिया के ब्रधीन थी, लेकिन सम्पत्ति ब्रद्धरेजों ने हस्त-गत कर रखी थी । भ्रर्थात् बादशाही राज्य की वसुली भ्रंगरेज करते थे । सारांश यह कि नाना फड़नवीस ग्रौर महादजी सिन्धिया के बीच के पच्चीस वर्षों में ग्रंगरेज ग्रौर मराठे एक समान होने के कारण ऊपरी तौर पर एक दूसरे के सच्चे सहायक थे, परन्तु ग्रान्तरिक तौर से वे एक दूसरे को नष्ट करने की प्रवल इच्छा रखते थे। राज-नीतिज्ञ नाना फड़नवीस धौर तलवार का धनी महादजी सिन्धिया की ग्रसामियक सृत्यु से मराठों का पलड़ा हल्का हो गया, क्योंकि बाजीराव तो शक्ति-हीन ग्रौर मूर्ख होने के साथ ही साथ ग्रंगरेजों के उपकार-भार से ग्रनुगृहीत था।

श्रंगरेजों के शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी केवल सिंधिया श्रौर होलकर ही थे, परन्तु इन दोनों के बीच में कलह शुरू हो गया श्रौर उनका शौर्य उन्हीं के श्रन्तः कलहाग्नि में दग्ध हो गया। इस कारण इन दोनों से श्रलग-म्रलग युद्ध करके . १७०३ से १७०४ तक में इन दोनों को विजित कर लिया। उन लोगों ने ही ग्रंगरेजों को भारत की छाती पर चढ़कर ग्रौर ताल ठोंककर यह सिंहनाद करने का ग्रवसर दिया कि इस पृथ्वी-तल पर ग्रब कोई योद्धा नहीं बचा।

मराठों ग्रीर ग्रंगरेजों का उत्कर्ष बहुत समय तक भारतवर्ष में एक-सा परन्तु. विभिन्न रूपों में होता रहा, परन्तु जिस समय मराठों की सत्ता बनी ग्रीर बिगड़ी, उस समय ग्रंग्रेजों की सत्ता एक गति से गतिमान थी। उनकी सत्ता का उत्कर्ष बढ़ता ही: गया, कभी पीछे की ग्रोर रुख नहीं हुगा। ग्रंगरेजों की ग्रसफलता कई युद्धों में हुई। जैसी हार उनकी पहले मराठा-युद्ध में हुई, वैसी ही हार ग्रन्य ग्रनेक स्थलों पर भी हुई थी, तिस पर भी ग्रंगरेजों की सत्ता ग्रीर ऐक्वर्य उन्नतिशील थी। मराठों ग्रीर ग्रंग्रेजों की सत्ता के ग्रस्तोदय की तुलना करने के लिये सन १६०० से १८१८ तक का रेखा- चित्र खींचना होगा। जो बात केवल तारीख से ध्यान में नहीं ग्राती वह मराठे ग्रीर ग्रंगरेजों ऐसी भाषा को सुनते ही ध्यान में ग्रा जाती है।

जिस समय हिन्दुस्तान की सम्पत्ति के विषय में इंगलैंड में ग्राइचर्यजनक चर्चा चल रही थी ग्रौर व्यापार करने के लिये कम्पनी के रूप में निकलने का विचार ग्रंगेज कर रहे थे, उस समय भारतवर्ध के दक्षिगी हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्सों मैं सुगलों का ही ब्राधिपत्य था। दक्षिरण में भी यद्यपि सुगलों की राज्य-सत्ता न थी, फिर भी दूसरे मुसलमानों की सत्ता ग्रवश्य थी। तालीकोट की लडाई से हिन्दुन्नों के साम्राज्व का ग्रवशेष नाम-मात्र को रह गया था ग्रौर ग्रहमदनगर को विजामशाही, बीजापुर की श्रादिलशाही श्रौर गोलकुंडा की कृतुबशाही — ये तीन बहमनी राज्य से निकले मुसलमानी राज्य स्थिर रहे श्रीर उन्होंने समग्र महाराष्ट्र पर श्राक्रमण करके मुगलों की सत्ता-प्रसार की इच्छा को रोका। इस समय मराठों की स्थित काफी दयनीय थी। उन्होंने इन तीनों मुसलमानी दरबारों में सरदारी ग्रौर मनसबदारी कर इसके साथ ही साथ उनकी परतंत्रता भी स्वीकार कर ली थी। इतना ही नहीं मराठी-घरानों में उत्पन्न बैर-भाव को वे ट्रिंट में रखते थे श्रीर उनकी श्रन्त:कलह को काफी प्रोत्साहन देते थे। जिस समय लन्दन में ईस्ट इंडिया कम्पनी नामक एक ग्रंगरेजी कम्पनी की स्थापना हुई थी. उसके एक मास पूर्व मालोजी के पुत्र ज्ञाहजी भोंसले का विवाह यादवराव की कन्या जीजीबाई के साथ हुन्ना था। इस समय शाहजी की म्रवस्था केवल पांच वर्ष की थी। १६१२ में जब ग्रंगरेजों ने ग्रपना व्यापार सूरत में स्थापित किया, तब शाहजी की स्रायु १७ वर्ष की थी। शिवाजी के जन्म के पहले स्रंगरेजों ने जहांगीर भीर शाहजहां से श्रनुमित प्राप्त करके बंगाल में व्यापार के क्षेत्र को विस्तृत करना प्रारम्भ कर दिया था । जब उन लोगों ने मछलीपट्टम में मुख्य क्षेत्र बनाकर मद्रास प्रान्त में पैर रखा, तब शिवाजी ४ वर्ष का था ग्रौर जब शिवाजी की ग्रायु १२ वर्ष की थी तब ग्रंग्रेजों ने १६३६ में फोर्ट सेंट जार्ज नामक किला बनवाने का प्रबन्ध किया था। शिवाजी ने महाराष्ट्र के प्रमुख किले हस्तगत करके ग्रफजल खाँ का बध किया ग्रौर बीजापुर की ग्रोर कल्याएा से लेकर गोग्रा तक ग्रौर भीमा से वारएा। नदी तक का देश ग्रपने ग्राधिपत्य में कर रखा था। इसी समय ग्रंगरेजों को बम्बई मिल गया ग्रौर उनका स्वतन्त्र प्रवेश कोंकरए-पट्टी में हुग्रा। उच लोग तो हत-प्राय थे ही, केवल पुर्तगाली ही शक्तिवान थे। शाहजी का स्वर्गवास हो चुका था ग्रौर शिवाजी बीजापुर से स्वतन्त्र हो गया था। उसी वर्ष ग्रंगरेजों की पहली भेंट शिवाजी से हुई ग्रौर शिवाजी ने ग्रंगरेजों के व्यवसाय पर एक ग्राना प्रतिशत कर लेना मन्त्रूर किया। शिवाजी के राज्यारोहरण के समय ग्रंगरेजों का बम्बई में प्रभाव नहीं के बराबर था, परन्तु बंगाल ग्रौर मद्रास में उनकी प्रगति काफ़ी उन्नितशील थी। राज्यारोहरण के दूसरे वर्ष द्यंगरेजों ने चन्द्रनगर में ब्यापार शुरू कर दिया था। उनका ग्रौर फ्रांसी-सियों का युद्ध ग्रभी नहीं हुग्रा था, पर होने वाला था।

शिवाजी की मृत्यु के पाँच वर्ष बाद (१६८४) बम्बई में ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना हुई ग्रौर उधर बंगाल में भी ग्राले वर्ष उन्होंने कलकत्ते में ग्रपने कदम रखे। दक्षिए। में जब भ्रोरंगजेब मराठों से युद्ध में व्यस्त था, ग्रंगरेज लोग ग्रपने व्यापार को धीरे-धीरे बढ़ाते जा रहे थे स्रौर जिस वर्ष (१६६८) जुलफिकारला ने जिजी का किला हस्तगत करके राजाराम महाराज ग्रीर उनके साथ मराठाशाही के प्राण को संकट-भँवर में डाल दिया था, उस वर्ष ग्रंगरेजों ने फोर्ट विलियम नामक किला बनवाया था। सन् १६९७ में ग्रंग्रेजों की शक्ति ग्रौरङ्गजेब के टक्कर की नहीं थी। वे इस युद्ध में मुकाबला करने में प्रसमर्थ थे ग्रौर इस बिना विचार किये हुए काम के कारए श्रंग्रे जों को काफी संकट उठाना पडता, परन्तू दक्षिए में इसी श्रवसर पर संभाजों ने ग्रौरङ्कजेब से विरोध करके ग्रंग्रेजों को सहायता दी। ग्रौरङ्कजेब ने ग्रब यही उचित समभा कि ग्रंग्रेजों के बजाय पहले संभाजी को नष्ट कर दिया जाय । ग्रत: सन् १६८६ में संभाजी को पकडकर उसका वध कर दिया गया। इस दमन के बाव-जूद भी दक्षिए में युद्ध चलता रहा । श्रंग्रेजों का मुख्य बन्दरगाह किनारे पर था । श्रीरं-गजेब की सारी टब्टि समुद्री किनारे के प्रदेश की स्रोर रहने के कारए। स्रंग्रेज उसके चंगुल में नहीं स्रा पाते थे, इसके सिवा उसने देखा होगा कि संग्रेज तो निर्बल हैं ही, पहले मराठों, को श्रपने श्रधिकार में कर लेना चाहिए। श्रत: संभाजी के वध के दूसरे वर्ष (१६६०) से ग्रंग्रेजों की व्यापार-नीति नष्ट होकर उसके बदले में इस देश के लगान के रूप में रुपया पैदा करने की नीति स्थिर की गई। इसी समय उन्होंने विलायत में एक सेना की ब्यवस्था की भ्रौर भ्रावश्यकता पड़ने पर भारत वेस के रजवाड़ों से यद

की श्राज्ञालेली। राजाराम महाराज की मृत्यु के दो ही वर्ष बाद इस देश के ग्रंग्रेजों की ग्रनेक छोटी-छोटों कम्पनियाँ जो ध्यापार करती थी; एक होकर एक बड़ी कम्पनी. इस्ट इंडिया कम्पनी, के रूप में सुसंगठित हुई ग्रर्थात कम्पनी के व्यापार ग्रोर एकीकरण से उसकी शक्ति में वृद्धि होने लगी। दूसरे ही वर्ष (१७०८) में शाह का राज्याभिषेक हुआ और आगे १० वर्षों के भीतर बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली से चौथ और सरदेश -मुखी की सनदें प्राप्त करके बादशाही राज्य में मराठों का हाथ पहले-पहले लगाया । इसी समय १७१० में ग्रंग्रेजों ने भी दिल्ली के बादशाह से बङ्गाल प्रान्त के ३६ नगर ग्रौर ह्यापार पर लगने वाले कर को माफ करा लिया। इस प्रकार एक तरफ मराठे ग्रौर इसरी म्रोर म्रंगरेजों का प्रभाव दिल्ली दरबार में शुरू हुम्रा। बाजीराव प्रथम ने १७३६ में देहली पर चढाई करके निजाम को पराजित किया ग्रौर उससे दिल्लीक्वर की तरफ से मालवे की सनद प्राप्त की। चिमनाजी श्रप्पा ने १७३८ में बसई लेकर श्रंगरेजों के प्रतिद्वन्दी पूर्तगालियों को विजित किया। सन १७३६ में नाना साहब पेशवा ने मालवा की सनद प्राप्त कर ली। सदाशिव भाऊ ने कर्नाटक पर हमला किया भ्रौर सावनर के नवाब की तरफ से २५ लाख रुपये के मूल्य का प्रदेश लिया। इस कालाविध में ग्रंग-रेजों ग्रौर फ्रांसीसियों का युद्ध चल ही रहा था। जिस वर्ष रघुनाथ राव ने उत्तर भारत पर चढाई की उस समय फ्रांसीसी पराजित हुए श्रौर श्रंग्रेजों को विजय श्री मिली। रधनाथराव पेशवा ग्रौर क्लाइव ग्रपने पराक्रम ग्रौर शक्ति से दक्षिण ग्रौर उत्तर भारत में समकक्ष रहे। सन १७५७ ई० में दक्षिक में मराठों ने श्रीरङ्गपट्टन घेर लिया ग्रौर ३२ लाख रुपया हर्जाना के रूप में लिया। उधर बंगाल में लार्ड क्लाइव ने प्लासी की लडाई जीतकर उस प्रान्त में म्रंगरेजी राज्य की जड़ को मजबूत किया। सन १७५८ में जिस वर्ष भ्रदकेवर पर भंडा लगा, उसी वर्ष फ्रांसीसियों को उत्तर राज्य का प्रान्त खो देना पड़ा ग्रौर ग्रंगरेजों की जीत हुई। सन १७६० ई० में उदगीर की लड़ाई में मराठों ने निजाम को हराकर ६० लाख मूल्य का प्रदेश हस्तगत किया। उसी वर्ष द्भंगरेजों ने समुचे बंगाल को ग्रपना ग्रास बनाया था ! इस तरह कई वर्षो तक मराठों भ्रौर ग्रंगरेजों का यश बराबर बढ़ता गया। सन १७६१ में पानीपत की लढ़ाई में मराठों का हार हुई ग्रौर इसी वर्ष इधर मद्रास की तरफ फ्रांसीसी सरदार लाली की हार से भ्रंगरेजों ने पांडचेरी नगर पर कब्जा कर लिया।

फिर कुछ समय तक ग्रंग्रेजों ग्रौर पेशवों के यश के समाचार बराबर रूप में मिलते रहते। सन १७६३ में मराठों ने राक्षस भुवन का युद्ध जीतकर निजाम को बिल्कुल यंगु बना डाला। इधर ग्रंग्रेजों ने फ्रांसियों का पूर्णरूप से उन्मूलन कर दिया था। सन १७६४ में माधवराव पेशवा ने हैदरग्रली पर विजय प्रांत की, उधर बंगाल में लाई क्लाइब को जक्सर के युद्ध में सफलता मिली। सन १७६४ के लगभग पेशवा ने उत्तरी भारत पर भ्राक्रमण करके १८ लाख की जायदाद प्राप्त की, उधर लार्ड क्लाइब ने दिल्ली के बादशाह से वंगाल प्रान्त की दीवानी ख्रौर उत्तर सरकार प्रान्त की सनद हस्तगत कर ली। सन १७७१ में मराठों ने बादशाह शाहस्रालम को गद्दी पर बैठाकर दिल्ली में भ्रपना पूरा भ्रधिकार कर लिया। एक दृष्टि से तो सन १७७३ का वर्ष तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी वर्ष नारायग्राव का बध हुन्ना श्रीर मराठों के राज्य में फूट का बीज उत्पन्न हो गया था। उसी वर्ष विलायत की पालिया-मेन्ट ने 'रेग्युलेशन एक्ट' पास करके सारे हिन्दुस्तान की श्रगल-ग्रगल बंटी सत्ता को एक ही गवर्नर जनरल के हाथ में कर दिया। बस इसी समय से मराठों की कमजोरी ग्रौर ग्रंग्रेजी की शक्ति बढ़ने लगी। इसलिये मराठों के काम में ग्रंगरेज लोग हस्तक्षेप करने लगे। दो ही वर्षों के बीच इन दोनों के बीच यह ग्रन्तर स्पष्ट दीखने लगा, क्योंकि पुरन्दर की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने राघोवा (रघुनाथराव) का पक्ष छोड दिया लेकिन उन लोगों ने साव्टी ग्रौर बसई स्थान पर कब्जा कर लिया। सन १७७६ में मराठों ने बड़गांव में भ्रंग्रेजों को पराजित किया श्रीर भ्रंग्रेजों को संधि में साष्टी लौटा देने का बचन दिया । श्रंगरेजों का पूर्ण श्रध:पतन करने की ग्रावश्यकता को बेखकर मराठे, निजाम श्रौर मैसूर-इन तीनों ने मिल कर यह काम करना श्रावश्यक समका । परन्तु १७८१ में ग्रंगरेजों ने उधर हैदरग्रली को पराजित कर ग्रौर इधर मराठों से संधि करके ग्रपने को सुरक्षित कर लिया। सन १७८२ में हैदरग्रली की मृत्यु के कारण ग्रंगरेजों की स्वतंत्रता ग्रधिक बढ़ गई। इस कारण सालबाई की सिन्ध होने पर मराठों को साष्टी भ्रौर बसई-इन दोनों को भ्रंगरेजों को सदा के लिये देना पड़ा। इस पर भी उन लोगों ने ग्रंगरेजों से क्या पाया ? मराठों के शत्रु ग्रों को सहायता न वेने का बचन । ग्रंगरेज इनने शक्तिशाली हो गये थे। सन १७८४ से १७६६ तक टीपू दोनों का मुख्य दुश्मन होने के कारण श्रंगरेजों श्रौर मराठों में सहकारिता रही । .. बीच में महादजी सिंधिया ने सन १७८६ में दिल्ली लेकर वहां के सब सूत्र ग्रपने हाथ में सम्हाले और १७६१ में ग्रंगरेजों ने मराठों के साथ टीपू का ग्राधा राज्य छीन लिया। उसी वर्ष महादजी सिंघिया ने पेशवा को वकील मृतलकी के वस्त्र ग्रर्पण करके दिल्ली में प्रस्थापित किये हुए वर्चस्व का अनुभव पूना में फड़नवीस की बतलाया। आगे चार वर्षों में खर्डा की लडाई से पेशवा का यश सर्वोंच्च शिखर पर पहुँचा; पर दूसरे ही वर्ष सवाई माधवराव की सृत्यु हो जाने के कारण मराठों के यश का श्रथ:पतन होना शुरू हो गया । इधर लार्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल ने ग्राकर श्रंग्रेजी राज्य का प्रबन्ध सुचारु रूप से चलाना शुरू किया; पर सिधिया ग्रीर सवाई माधवराव की मूत्य के कारण यहां नाना फड्नवीस निर्वल पड़ गये। बाजीराव को गही पर बैठाने के सम्बन्ध में जो भगड़े शुरू हुए उनके कारण सिंधिया श्रौर होलकर से भयभीत होकर बाजीराव तथा फड़नवीस दोनों को श्रलग-श्रलग श्रंगजों से मदद लेनी पड़ी। सन १८०२ में जो बसई की सन्धि हुई, उसकी शतों के कारण बाजीरव श्रंगरेजों के हाथ की कठपुतली बन गये। इसके बाद श्रंग्रेजों को मराठों के सिवा श्रौर कोई शत्रु न दिखा श्रौर उन्होंने सन १८०१-३ में सिंधिया का, १८०४ में होलकर का श्रौर सन १७१७-१८ में पेशवा को विजत कर पेशवाई का श्रन्त कर दिया।

#### सातवाँ ग्रध्याय

# मराठाशाही का अन्त कैसे हुआ ?

## ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व

मराठाशाही को खत्म करने का दोष दूसरे बाजीराव पर लगाया जा सकता है भ्रौर इसमें सन्देह नहीं कि वे इस दोष के भागी पूर्ण रूप से थे, पर नादान बाजीराव को छोडकर ऐसा ग्रन्य कोई पुरुष हुम्रा है या नहीं, यह बात ध्यान में रखने योग्य है। सर्वाई माधवराव छोटी ही भ्रवस्था में स्वर्गवासी हुये ग्रौर यद्यपि राज्य का काम-काज उन्हों के नाम से चलता था, पर उसे सँचालित करते थे नाना फडनवीस ही, ग्रतएव राज्य-रक्षा की दृष्टि से सर्वाई माधवराव के प्रबन्ध में कोई दोष लगाने कारण नहीं दीखते । रघनाथराव था तो स्त्रै एा, पर तलवार का धनी था भ्रौर इस दृष्टि से वह राज्य-रक्षा के कार्य में ठीक हो था। इस पर से इतना तो कह ही सकते हैं कि सन १७१४ से १७६६ तक मराठा राज्य उन्नति पर था ग्रीर खर्डा की लड़ाई तक मराठा राज्यश्री की जो स्थिति थी वह यदि वैसी ही बनी रहती तो मराठा राज्य इबने का कोई कारण न था। मराठों के राज्य में ब्राह्मण पेशवा जैसे हुये श्रीर जैसे मराठों ने उनको आगे बढाया, वैसे ही ब्राह्मण पेशवों के शासन-काल में उन ब्राम्हण-पेशवों ने सिंधिया. होलकर, गायकवाड़ जैसे मराठे सरदारों को प्रभावशाली बना दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि मराठा राज्य के स्थिर रखने का उत्तरदायित्व केवल ब्राह्मण पेशवों पर ही था। वह जितना उदार पेशवे, रास्ते, पटवर्धन ब्राह्मण सरदारों पर था उतना ही सतारा के महाराज, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर ग्रादि मराठे सरदारों पर भी था। सतारा के दरबार में पेशवों का जो बडा मान था, वह माधव-राव पेशवा के समय तक उनके कार्य-कौशल के कारए उचित ही था। श्रव इस बात का निश्चय कर लेना है कि सतारा की गद्दी का श्रभिमान सिंधिया, होलकर, गायक-वाड ग्रादि बाह्मए। सरदारों को था या नहीं। इन दो बातों में से किसी एक के विषय में निश्चय होना ही चाहिये। यदि कहा जाय कि नहीं था तो पेशवों के ऊपर दोषा-रोपए। नहीं हो सकता, ग्रौर यदि था तो किसकी ग्राज्ञा से वे पेशवों को एक तरफ करके सतारा के महाराज का नाम ग्रागे न करें ?

#### मराठों का उत्तरदायित्व

सतारा की गद्दी के प्रति सिंधिया, होलकर, गायकवाड में जो ग्रभिमान था, इसका अमारा अप्राप्य है। सिंधिया और होलकर ने जो देश अधिकृत किया वह उत्तर में किया। वे स्वतन्त्र रहकर राज्य-स्थापना के प्रयत्न में रहे । सिन्विया ने तो सालवाई की सन्धि के समय अपने को पूर्णतया स्वतन्त्र प्रकट कर पेशवा या सतारा के महाराज का भी ख्याल नहीं किया। इस बात पर कोई कह सकता है कि सिन्धिया, होलकर ग्रीर गायकवाड के घराने के मूल-पुरुष पेशवा के ही श्राक्षय में उस्नतिशील हये, ग्रत: वे पेशवा को ही ग्रपना स्वामी समक्ते थे। दूसरी हिष्ट से यह कहना भी ठीक है; क्योंकि सिन्धिया घराने के मूल-पुरुष रागोजी सिन्धिया ने बाजीराव के जुते हृदय पर रखकर अपने विश्वास की परीक्षा दी श्रौर सरदारी प्राप्त की । इसी तरह इनके पत्र महादजी यद्यपि उत्तर भारत में देश-विजय कर कीर्ति प्राप्त की थी, तो भी वह पेशवा की चरण पादुकान्रों को नहीं भूला ग्रौर जिन हाथों से सुवाई माधवराव के समय में दिल्ली के बादशाह से वकील की पदवी श्रौर वस्त्र लाकर पेशवाश्रों को श्रर्पण किये श्रौर पेशवा के ऐश्वर्य में वृद्धि की, उन्हीं हाथों से उन्होंने माधवराव के उपानह उठाये। गैं।न्टडफ कहते हैं कि---''सिन्धिया राज्य के भवाों में पेशवा के उपानह रक्खे गये थे. परन्तु जिस ईमानदारी से महादजी सिन्धिया ने व्ययहार किया उतनी ईमानक्षारी दौलतराव सिन्धिया ने कितने दिन व्यवहार किया ?" यदि सिन्धिया स्रौर होलकर को यह ग्रधिकार प्राप्त था कि वे ग्रपने स्वामी दूसरे बाजीराव पेशवा को केवल नादान होने के कारण प्रतिबन्ध में रक्लें तो फिर इसी कारण से पेशवा ग्रपने स्वामी को क्यों नहीं प्रतिबन्ध में रख सकते थे ? सतारा महाराज छत्रपति शिवाजी के वंशज थे । इस कारण से ही विचार किया जाय तो सिन्धिया ने कोल्हापुर के विरुद्ध चढ़ाई क्यों की ? वे भी तो शिवाजी के ही बंशज थे। सारांश यह कि किसी भी हिष्ट से देखा जाय तो मराठे ग्रीर पेशवा दोनों ही, समान दोषी या निर्देखी दिखलाई पड़ते हैं। ग्रन्त में सिन्धिया ग्रौर होलकर ने जो सिन्स ग्रंग्रेजों से की थी उसमें भी तो यह कहीं नहीं दिखलाई पड़ता कि उन्होंने सतारा की गद्दी की ग्रथवा शिवाजी के वंश ही की याद रखी हो । म्रधिक क्या, पेशवाई नष्ट होने पर भ्रंग्रेजों ने छोटा ही क्यों न हो. पर जो स्वतन्त्र राज्य दिया था वह भी तो वे न टिका सके ? पेशवाई नष्ट होने के केवल ३० ही वर्ष बाद यह राज्य नष्ट हुआ या नहीं ? यदि इसके उत्तर में यह कहा जाय कि ग्रंग्रेज तो सभी कुछ डबाना चाहते थे, तो फिर यह पूछा जा सकता है कि कोल्हा-पुर, ग्वालियर और होलकर के राज्य क्यों रह गये ? इसलिए इन सब बातों पर

विचार करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि मराठाशाही ड़बने में एक ग्रमुक व्यक्ति ही कारणीभूत था प्रथवा ग्रमुक एक पुरुष या एक जाति कारणीभूत था यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए यही कहा जा सकता है कि उस समय श्रंग्रेजी सत्ता का जी दौर दौरा ग्राया उसमें मराठी राज्य वह गया ग्रीर उसमें जिस तरह सब वृक्ष उखडकर बह नहीं जाते, कुछ बने भी रहते हैं उसी प्रकार ऊपर बतलाये श्रनुसार कुछ मराठी राज्य ग्रभी तक बने रह गये हैं।

जिस तरह मराठाशाही नष्ट करने का ग्रारोप ब्राह्माणों पर करने वाले कुछ ध्यक्ति मिलते हैं उसी प्रकार पेशवाई के ग्रन्त में ग्रंग्रेजों से मिलकर ग्रपना छुटकारा करानेवाले सतारा के महाराज पर पेशवाई डुबाने का दोषारोपण करने वाले भी कुछ ध्यक्ति हैं। सतारा के महाराज स्वामी थे ग्रौर पेशवा उनका सेवक था, यह जानकर सतारा नरेश को पेशवा का कैंद करना तो ग्रनुचित कहा जा सकता है, परन्तु ग्रपने नौकर के विरुद्ध ग्रौर वह भी स्वयंके छुटकारे के लिये ग्रंगरेजों से सहायता मांगने में सतारां महाराज पर बेइमानी का लांछन किस प्रकार लगाया जा सकता है यह समक्ष में नहीं ग्राता।

## क्या व्यापारिक नीति में भूल की गई ?

श्रंग्रेज लोग यहां व्यापारी बनकर स्राये श्रोर उन्होंने धीरे धीरे यहां राज्य स्थापित किया। इस बात को घ्यान में रखकर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि-''क्या मराठों से यह भूल नहीं हुई कि उन्होंने श्रंग्रेजों को व्यापार करने की श्राज्ञा दी।" परन्तु हमारी समक्त में यह प्रश्न ही उचित नहीं है। प्राय: म्राज के विचार को गत काल पर लगाने की भल मनुष्य सदा करते हैं। यही बात इस प्रक्त के सम्बन्ध में भी है। ब्राज यह भले ही दिखाई दे कि यह भूल की गई है, परन्तु उस समय जब कि श्रंग्रेज पहले पहल भारत में ब्यापार करने की श्राये थे, यह मालूम होने का कोई कारण नहीं था कि ये लोग हमारे देश में न स्रावें तो स्रच्छा ही। उस समय मराठों को यह दु:स्वप्त नहीं हुम्रा था कि ये लोग हमारा राज्य लेकर हमारा सर्वनाश करेंगे, क्योंकि उस समय उनके पहले के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं था कि किसी ने तराजु हाथ में लेकर फिर तस्त लिया हो । वैश्य वृत्ति ग्रौर छात्रवृत्ति की भिन्न भिन्न बातें हैं। एक वृत्ति को छीड़कर दूसरी वृत्ति गहण करना वृत्ति संकरता है श्रौर यह वर्णसंकरता के समान ही पाप का कारण है । चातुर्वराय पर विक्वास रखने वाले हिन्दुओं को उस समय यदि यह विश्वास हुम्रा होता कि यह पाप कोई भी, चाहे वह विवेशी क्यों न हो, नहीं कर सकता तो इसमें कोई श्राइवर्य नहीं है। महाराष्ट्र ही में मारवाड़ी ब्रादि व्यापारी वृत्ति के ब्रानेक लोग देशान्तर से ब्राये थे, परन्तु उनमें

से किसी ने भी राज्य आकांक्षा की हो, इस बात का अनुभव मराठों को नहीं था। यद्यपि सुगल प्रभृति सुसलमानों ने आकर भारत में राज्य स्थापन किया था तथापि बे विजयी हीने के नाते से आये थे, ध्यापारी बनकर नहीं। इसलिये मालूम होता है कि उस समय के मराठों का यहाँ विक्वास था कि राज करने और ध्यापार करने वालों की जाति भिक्क भिक्क है और उनका परिवर्तन नहों हो सकता। इस कारण से यह नहीं कहा जा सकता कि मराठों ने भूल की।

जब कि स्वयं ग्रंगरेजों को ही यह नहीं गालूम हो सका कि उनसे हाथ से तराजु कब भौर क्यों छटी भीर उसका स्थान तलवार ने कब लिया तो क्या ये सब बातें स्वप्न की तरह सोते सोते हो गईं। फिर टोपी वालों को पहले पहल देखते ही मराठों को यह कैसे मालूम ह सकता था कि ये भविष्य में हमारा र ज्य लेंगे, ग्रत: उन्हें राज्य में नहीं ग्राने देना चाहिये, प्रत्युत उनका ग्राना उस समय लाभदायक नहीं प्रतीत हुन्ना होगा। स्ववेशी का मन्त्र ग्रापत्ति विपत्ति के समय में ही ध्यान में श्राता है। श्रच्छी हालत में उसका स्मरण नहीं होता, जब मूर्तिमान भूत श्रांखों के सामने उपस्पिथत होता है, तभी भगवान याद द्याता है । भारतवासियों को बंग बिच्छेद के समय स्वदेशी का स्मरण हुआ भ्रौर भ्रंग्रेजों को वर्तमान महायुद्ध के कारण उसकी याद ब्राई। ग्रंगरेज जब भारत में ब्राये तब भारतवासी ग्रच्छी दशा में थे। ग्रत: ग्राज की स्ववेशी की ग्रावश्यकता उन्हें उस समय कैसे मालूम हो सकती थी ? मनुम्य प्राणी स्वाभावत: बिलासप्रिय होता है। यदि सांपत्तिक स्थिति ठीक हो तो विलास बुद्धि श्राप ही श्राप उत्पन्न हो जाती है। इसके सिवा ऐसा कीई देश नहीं है जिसे सर्व प्रकार की कला कुशलता ग्रौर कारीगरी का ठेका परमेश्वर ने न वे रखा हो । इसलिए मनुष्य भ्रपनी विलासिता के पदार्थ जहाँ से मिलते हैं वहाँ से खरीदता है। उसके बिना बिलासेच्छा पूरी नहीं होती। भारत में पहले पहल ग्रंग्रेज व्यापारी ही नहीं श्राये थे। उनके पहले मुसलमान, उच, पोर्तुगीज श्रादि विदेशी लोग भी **ध्यापार के लिए यहाँ म्रा चुके थे। विदेशी वस्तुएँ खरीदने की परिपाटी यह** ग्रन्छी तरह प्रचलित थी तथा मराठे ग्रकेले ही उस समय सर्वसत्ताधारी नहीं थे। उनका राज्य पहले ही से थोड़ा था। उनके म्रधिकार में समुद्र किनारे की केवल एक ही पद्री थी श्रौर उस पद्री में श्रंगरेजों का व्यापार भी थोड़ा था। उनका व्यापार प्राय: उसी प्रदेश में बहुत था जिसमें मराठों का ग्रधिकार नहीं था श्रौर वहाँ वे इतने बलवान बन गये थे कि यदि मराठे उन्हें ग्रपने राज्य में नहीं भी ग्रानें देते तो भी वे ग्रपना बोरिया-बंधना बांधकर भारत से चले नहीं जाते। साराँश यह कि उस समय पंगरेजों के व्यापार में स्कायट डालकर उनका श्रपने राज्य में प्रारम्भ से ही बहिष्कार करना म्वाभाविक रीति से ग्रशक्य था।

किन्तु यही कहना उचित है कि उस समय मराठों को यही स्वाभाविक दिखा होगा कि ग्रंगरेजों के व्यापार में रुकावट डालने की ग्रपेक्षा उन्हें उत्तेजना ग्रीर सुभीते देकर राज्य में बुलाया जाय ग्रौर स्वाभाविक बुद्धि का ग्रर्थ-शास्त्र यही शिक्षा देता है कि व्यापारी को ग्रपने ग्राश्रय में रखा जाय ग्रौर उसके लाभ से ग्रपना लाभ उठाया जाय । किसी भी राष्ट्र के इतिहास में यह उदाहरण नहीं मिलता कि उसने श्रपने म्राप स्राये हुए व्यापारी को स्राश्रय न दिया हो। स्रपने कारीगरों को स्राश्रय देना भ्रौर विदेशी व्यापारियों का बहिष्कार करना भिन्न भिन्न बातें हैं। इसलिये, स्वदेशी कारीगरों की चीजों का फ्रैलाव करने के लिए विदेशी व्यापारियों की सहायता भ्रावश्यक हुआ करती है। भ्रपनी कारीगरी के माल का मूल्य विदेशों से ही भ्रधिक श्रा सकता है, क्योंकि उसकी श्रप्वता नहीं प्रगट होती है। उसी तरह श्रायात माल से चंगी की ग्रामदनी भी बहुत होती है। सुखमय ग्रवस्था में उस ग्रामदनी को कौन छोड़ना चाहता है ? इसी नियम के श्रनुसार उस समय भारत में विदेशी व्यापारियों की चाह थी, क्योंकि उनके द्वारा करोड़ों रुपयों का माल विदेशों में जाता था श्रौर उसके बदले में मल्यवान सोना चाँदी यहाँ श्राती थी। इसके सिवा विलासिता की भी ग्रनेक वस्तुएँ जो यहाँ नहीं होती धीं उनके द्वारा विदेशों से यहाँ श्राती थी। इस प्रकार दुहरा लाभ होता था। भला इस लाभ को कौन छोड़ेगा ? हमारे पूर्वजों को यदि कोई हस्त-रेखा के समान यह भविष्य चित्र बतला देता कि ये ध्यापारी भविष्य में ग्रपनी स्वतन्त्रता ग्रौर राज्य छीन लेंगे स्वयं सत्ताधीश बन जावेंगे तो शायद वे ऐसा भी करते, परन्तु जब उन्हें यह भविष्य-चित्र नहीं दिखा तब इन पर यह दोषारोपरा भी नहीं किया जा सकता कि उन्होंने विदेशी व्यापारियों को देश में क्यों घुसने दिया। 'यह विचार कर मकान न बनवाना कि उसमें ग्रागे कभी चूहे बिल कर लेंगे" के समान ही यह दोषारोपए है श्रीर चूहे का घद में बिल करना तो बहुत स्वाभाविक है, परन्तु श्रंग्रेजों के राज्य ले लेने की उस समय कल्पना होना इतनी स्वाभाविक नहीं हो सकती थी। यह तो केवल देवगति का विचित्र परिवर्तन है, मराटों की च्यापारिक नीति की भूल नहीं।

## श्रंगरेजों की सहायता

जिस प्रकार कई लोगों का यह स्थाल है कि मराठों ने ग्रंगरेजों को व्यापार करने की ग्राजा देकर बहुत बड़ी भूल की, उसी प्रकार कुछ लोगों का यह भी स्थाल है कि मराठों ने ग्रंगरेजों की सहायता लेकर ग्रापने राज कार्य में जो उन्हें हाथ डालने दिया, यह उन्होंने बहुत बड़ी भूल की। पहली भूल भूल नहीं थी यह हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। पर दूसरी भूल के लिए यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसे भल समभने में सत्य का बहुत ग्रंश है। तो भी यह एक प्रश्न ही हैं कि उस स्थित में ग्रंगरेजों की सहायता के बिना मराठों का काम चल सकता था या नहीं। ग्रपने भगड़े में दूसरों को न घुसने बेने की भावना स्वाभिमान बुद्धि की है ग्रीर ग्रन्त में इससे हित ही होता है। स्वावलम्बन सदा सुख का साधन हुग्रा करता है, परन्तु बदला लेने के लिए शत्रु का प्रतिकार करने कों तथा स्विहतार्थ स्वार्थपूर्ण बुद्धि उत्पन्न होने पर सम्पन्न मनुष्य भी जो साधन हाथ में ग्रावे उसका उपयौग करने से नहीं चूकता, तो जो मनुष्य संकट में फंसा हो ग्रोर ग्रात्म रक्षा करना चाहता हो, वह यदि उन साधनों का उपयोग करे तो उसमें ग्राह्म वं ही क्या है ? ग्रंगरेज लोग ग्रपने इस बाने को कि गोरे लोगों के परस्पर के युद्ध में काले लोगों की सहायता नहीं लेना, बोग्रर युद्ध तक निभा सके, परन्तु पिछले यूरोप के महायुद्ध में प्राण संकट उपस्थित होने पर उन्हें ग्रपने इस बाने को खूंटो पर टांग देना पड़ा। ग्रब तो वे निग्रो से भी दस गुने ग्रधिक काले की, यदि वह कन्धे पर बन्दूक रख सकता है, तो ग्रपना सहायक बनाने को तैयार है। यह प्रसिद्ध है कि इस युद्ध में फांस वालों ने मारोकन लोगों की ग्रीर ग्रंगरेजों ने भारतवासियों की सहायता यूरोपियानों के विरुद्ध ली। उनका वह बाना संकट के कारण नष्ट हो गया।

परन्तु यह भ्रवश्य कहा जा सकता है कि मराठों ने जो भ्रंगरेजों की सहायता ली वह संकट के कारण नहीं, किन्तु द्वेष बुद्धि श्रथवा स्वार्थ-बुद्धि के शमनार्थ ली थी। श्रंगरेजों का हाथ मराठी राज्य कार्य में प्रवेश कर देने का दोष प्राय: रघनाथराव पर रखा जाता है, किन्तु यह भूल है। हमारी समक से यह दोष नाना साहब पेशवा को बेना उचित है। रघुनाथराव ने राज्य के लिए यह किया, पर नाना साहब पेशवा ने तो श्रपने एक विरोधी सरदार का पतन करने के लिए श्रंगरेजों की सहायता ली। नाना साहब यह ग्रच्छी तरह जानते थे कि ग्रंगरेज हमारे भावी प्रतिस्पर्घी हैं ग्रौर यह भी जानते थे कि म्रांग्रे के पतन से कोकन-किनारे पर म्रांगरेजों का एक शत्रु कम हो जायगा, तो भी वे स्रांग्रे का पतन करने की स्रपनी इच्छा को न दबा सके स्रौर उसके लिए उन्होंने ग्रंगरेजों से सहायता ली। रघुनाथ राव ने तो सन् १७७४ में सूरत की सन्धि से भ्रंगरेजों की भ्रपने धर में घुसने दिया परन्तु नाना साहब पेशवा ने यही काम उसके बीस वर्ष पहले ही ग्रयांत १७४५ में बम्बई की सन्धि कर के किया है। संभव है कि सामान्य पाठकों को इस संधि का स्मरण न हो। इस सन्धि में यह शर्त तुई थी कि ब्रांग्रे का पतन करने में ब्रंगरेज पेशवा को सहायता दें ब्रौर इसके पुरस्कार में श्रंगरेजों को सम्पूर्ण किनारे का श्रधिकार, बाएकोट श्रौर हिम्मतगढ़ तथा इनके समीप के पांच गांव मिले। इस सन्धि के स्रवसार स्रंगरेजों ने विजय दुर्ग का किला लिया भ्रोर ग्रांग्रे का जहाजी बेड़ा जला दिया। इसके सिवावे किले के भीतर से दस लाख

रुपयों का माल लूटकर स्वयं ही हजम कर गये। सन्धि के विरुद्ध पहले-पहल उस किले को ग्रंगरेजों ने ग्रपने ही ग्रधिकार में रखा। ग्रांग्रे का पतन होने के पहले ग्रंप्रेजों का बम्बई के दक्षिए। की झोर प्रवेश नहीं था, परन्तु भांग्रे का भय दूर हो जाने से झंगरेज स्वच्छन्द होकर संचार करने लगे। कहिये इसमें नाना साहब ने कौनसा स्वाभिमान श्रौर कितनी दूरर्दाशता तथा स्वावलम्बन दिखलाया ? भले ही तुला जी श्रांग्रे तारा बाई के पक्ष का रहा हो, परन्तु श्रंगरेजों की श्रपेक्षा तो वह नजदीक का ही था। श्रांग्रे, शिवा जी के समय से मराठी फौजी जहाजी बेड़े का श्रधिपति था श्रीर लगभग १०० वर्बी तक, म्रांग्रे घराने ने, मराठी फीजी जहाजी बेडे का नाम ऊँचा बना रखा था। ताराबाई का पक्ष ग्रहण करने के कारण, सम्भव है कि वह पेशवा के मन में कांटा सा चुभता रहा हो, परन्तु उसने भ्रपने पक्ष के लिए भ्रंगरेजों से सहायता नहीं ली. प्रत्युत वह भी पेशवा के समान श्रंगरेजों से लड़ता ही रहा । इसके सिवा, इस घटना के भो पहले पेशवा ने हबशियों के विरुद्ध भी ग्रंगरेजों की सहायता मांगी थी, परन्तु उन्होंने नहीं दी। यद्यपि हबशी मराठा नहीं थे तो भी ग्रंगरेजों की ग्रपेक्षा वे भारतीयों के म्रधिक निकट सम्बन्धी थे। म्राज हम लोग चाहते हैं कि हमारी उक्त भावना उस समय होनी चाहिये थी, परन्तु मालूम होता है कि उस समय प्रपने पराये को पहिचानने की बुद्धि भ्राज के समान नहीं थी।

स्यकीयों के विरुद्ध ग्रंगरेजों की सहायता लेना यदि ग्रपराध माना जाय, तो यह ग्रपराध करने में त्रुटि किसी ने भी नहीं की है, क्योंकि जब से यह मालूम हुग्रा कि ग्रंगरेज सहायता देने में समर्थ हैं तब से स्वकीयों के विरुद्ध सहायता लेने की रीति का पालन प्राय: सबों ने किया है। म्रलीबाग के म्रांग्रे भले ही बलवान हो गये हों, पर थे वे मराठा ही, फिर, उनके विरूद्ध नाना साहब पेशवा ने म्रंगरेजों की सहायता क्यों ली ? यदि श्रंगरेजों से सहायता लेने के कारए रघनाथराव का नाम रखा जाय तो फिर टीपू और सिन्धिया के विरुद्ध नाना फड्नवीस ने ग्रंगरेजों से जो सहायता ली उसके लिए नाना का नाम क्यों न रखा जाना चाहिए ? जिस ग्रर्थ में ग्रंगरेज परकीय कहे जा सकते हैं उस श्रर्थ में टीपू भी परकीय हो सकता है, परन्तु क्या वह स्वदेशी नहीं था ? भारतवर्ष में स्वकीयों के विरुद्ध यदि किसी ने सहायता नहीं ली है तो वे केवल श्रंगरेज ही हैं। भारत की सब जाति के श्रर्थात् ब्राह्मण, मराठे राजपूत, राजा रजवाड़े श्रादि सब लोगों ने एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने में, गृह कलह मिटा देने में, म्रंगरेजों की सहायता भीर मध्यस्थता के लिए याचना की, परन्त म्रंगरेजों ने यह बात दिखला दी कि भारत में सब ग्रंगरेज एक है, उनमें न तो पक्ष भेद है ग्रौर न तो हित विरोध है। हिन्दुस्तान के तीनों सूबों में बसने वाले ग्रंगरेज एक ही ग्राजा के बड़े पाबन्द हैं। उक्त तीनों के सब प्रयत्न, एक ही व्यक्ति के बिचारे हुए प्रयत्न के समान

एक ही पद्धित से होते हैं। वे भ्रपने भ्रधिकारी की भ्राज्ञा कभी भ्रमान्य नहीं करते। उनमें यदि स्पर्धी भी हो, तो वह भी कम्पनी का भ्रधिकाधिक हित जिस बात से ही उसी की भ्रोर हिन्द रख कर होती है।

श्रंग्रेजों की स्थिति भी उस समय इस प्रकार की थी कि यहाँ के राजा महाराजा उनसे ही सहायता लें, किसी एतट्टे शीय राजा की सहायता अपने आपसी ऋगड़े में न लें। श्रंग्रेजों की सहायता लेने के दो कारण थे, एक तो मराठों के परस्पर के ऋगड़े, दूसरे श्रंग्रेजों की कवायदी फौज श्रौर युद्ध सामग्री। श्रंगरेजों की श्रोर देखा जाय तो पहले तो उनमें परस्पर कोई भगड़े ही नहीं हुए श्रोर हुये भी हैं तो यह निविवाद है कि उन भगड़ों को मिटाने के लिए उन्होंने कभी भारतवासियों की सहा-यता नहीं ली। दिल्ली के बादशाह के स्बेदार जिस प्रकार स्वतभ्त्र रूप से राजा ग्रीर नवाब बन गये उसी प्रकार हेस्टिगग्ज भी बन सकता था। दिल्ली से २०० मील की दूरी के लोगों ने जब स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी तो कंपनी का मुख्य काम काज ठहरा छ: हजार मील की दूरी पर । भला, उसका महत्वाकांक्षी नौकर यदि चाहता तो भारत में क्यों न स्वयं ही राज्य प्राप्त कर लेता ? छ: हजार मील की दूरी पर से उसका पराजय होना कितना कठिन था यह बतलाने की झावश्यकता नहीं है। वहां से कितनी गोरी फौज ग्रा सकती थी ? ग्रौर किस प्रकार यहां के सैन्य समुदाय की टक्कर भेल सकती ? ग्रंग्रेजों का यहाँ मुख्य ग्राधार यहाँ की ही सेना पर था। विलायत से तो बहुत थोड़ी सेना स्राती थी। यदि कोई गोरा विद्रोही यहाँ के राजे रजवाड़ों से सहा-यता माँगता तो उसे वह सहायता भ्रवश्य मिल गई होती। परन्तु कोई गोरा विद्रोह करने को तैयार नहीं। यद्यपि बुद्धि कौर तलवार के बल कितने ही ग्रंगरेज ग्रौर फ्रोन्च लोगों ने व्यक्तिश: लाखों रुपयों की सम्पत्ति प्राप्न की, कितनों ही ने निज की जागीरें हस्तगत की ग्रौर कितने ही हिन्दू श्रथवा मुसलमान राजाग्रों के ग्राश्रप में सेनापित ग्रथवा दीवान बनकर रहे, परन्तु यूरोप की कम्पनियों के विरुद्ध किसी यरो-पियन ने न तो विद्रोह किया, न कोई फटकर शत्र से ही मिला और न किसी ने भीर जाति भाइयों के विरुद्ध किसी भारतीय की सहायता ही ली। यह बात नहीं है है कि यहां के प्रवासी भ्रंगरेजों में परस्पर बैर नहीं था बारन हेस्टिग्ज का समय भ्रपनी कौंशिल के सभासदों से ऋगड़ा करने में ही व्यतीत हुआ, परन्तु उसने अपने प्रति-स्पींधयों को गिराने के लिये भारतीय सेना की सहायता कभी नहीं ली। यही ढङ्क फोचों का भी था। उपले प्रभृति म्रनेक फोन्च नीतिज्ञों का परस्पर भगड़ा होता था परन्त ऐसा कोई उदाहरए। नहीं मिलता जिसमें उन्होंने उसके मिटाने में भारतीयों की सहायता ली हो । श्रंगरेज श्रोर फ्रेंचों ने युद्ध करने समय भारतवासियों की सहायता ली थी, परन्तु ग्रेंगरेजों ने ग्रंगरेजों के विरुद्ध था फ्रेंचों के विरुद्ध कभी भारतीयों की सदा-

यता नहीं ली। इतना ही नहीं भारतीय राजा-महाराजाओं की नौकरी करने के पहले युरोरियनों की यह शर्त हुन्ना करती थी कि न्नपने भाइयों से हम नहीं लड़ेंगे। कहा जाता है कि जब होलकर के भ्राश्रित युरोपियन, भ्रपने भाइयों से नहीं लड़े तब उन्हें तोप से उडवा दिया था। बाजीराव पेशवा द्वितीय के ब्राक्षय में कप्तान फोर्ड नामक ग्रंप्रेज था। परन्तु १८१७ के युद्ध में उसने भ्रपने भाइयों से लड़ना भ्रस्बीकार कर दिया था। ग्रब इसका विचार पाठक ही करें कि हम इन गोरों को नमकहराम कहें या स्ववेशाभिमानी । हमारी समभ से वे सर्वथा नमकहराम नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वे नौकरी करते थे। यद्यपि उनके भाइयों के विरुद्ध लड़ने के काम में उनका उपयोग नहीं हो सकता था तो भी कबायदी फौज तैयार करने के काम में उनका उपयोग पूरा हो सकता था, श्रोर इतना ही बस समका जाता था। श्रंग्रेज श्रोर फ्रेंच परस्पर में लड़े, परन्तु स्वदेशियों के विरुद्ध कभी नहीं लड़े। इससे यही सार निकलता है कि वे धर्मनिष्ठ होने की ग्रपेक्षा स्वदेश भक्त ग्रधिक थे। वे इसाई धर्म के ग्रभिमानी होने की अपेक्षा वैशाभिमानी अधिक थे और वे स्ववेश परवेश पर से ही स्वकीय और परकीय अपने श्रौर पराये की कल्पना करते थे। मालूम होता है कि श्रापस में भगड़ा कर तीसरे का फायदा न करने की उनकी यह बुद्धि विदेश में ही अधिक जागृत हुई होगी।

यिव भारतवासी भी इसी तरह विवेशों में गये होते तो उनमें भी कदाचित यही बुद्धि उत्पन्न हुई होती, परन्तु उनके निजके देश में तो यह बुद्धि जागृत न हो सकी। तभी उनकी स्वतंत्रता का नाश ग्रापस के भगड़े ग्रौर उसमें विवेशियों से सहायता लेने से हुग्रा है। इस सम्बन्ध में तो उस समय के एक भी भारतीय राजनीतिज्ञ में दूरदर्शिता का सदभाव नहीं दिखलाई देता। बड़े बाजीराव ग्रौर नाना सहब पेशवा ने ग्रांग्रे के विरुद्ध ग्रंगरेजों की सहायता ली। रघुनाथराव वे नाना फड़नवीस के विरुद्ध ली। नाना फड़वीस ने होलकर के विरुद्ध ली। बाजीराव (दूसरे) ने सिंधिया के विरुद्ध ली ग्रौर (नागपुर के) भोंसले ने पेशवा के विरुद्ध ली। इस प्रकार सबों ने ग्रपने भाइयों के विरुद्ध सहायता ली। दिल्ली, बंगाल, ग्रवध, हैदराबाद ग्रौर कर्नाटक में जो राजनीतिक उथल पुलथ हुई हैं, वे सब ग्रंगरेज ग्रथवा फ्रेंचों की सहायता ही से हुई है। यदि युद्धों में किसी ने ग्रंगरेजों की सहायता नहीं ली तो ये सिंधिया, होलकर ग्रौर विशेषतया हैदरग्रली तथा टीपू थे। परन्तु टीपू ने ग्रंगजों की सहायता नहीं ली तो प्रचों की ली, ली ग्रवद्य, चाहे किसी की भी ली हो। ग्रब इन सब बातों पर से इतने राजनीतिज्ञों को ग्रद्दर्शी कहने की ग्रयेक्षा यही क्यों न कहा जाय कि उस समय की परिस्थित ही ऐसी थी कि विना सहायता लिये काम ही नही चल सकता था। राज-

काज में सबों की सहायता लेना ही पड़ती है। स्वयं ग्रंगदेजों ने टीपू के विरुद्ध मराठे भीर निजाम की सहायता ली थी। परन्तु मराठों का भ्रपराध इतना ही है कि वे सहा-यता की म्रावश्यकता नष्ट हो जाने पर विदेशियों को म्रलग नहीं कर सके। यदि स्वतः के पैरों में शक्ति हो तो दसरे की सहायता प्रधिक वाघक नहीं होती, परन्तु जिनका सब भ्राधार दूसरों पर होता है उन्हें वे दूसरे यदि सर्वथा हड़प जाय तो उसमें भ्राइचर्य ही क्या है ? इसके लिए मराठों का आंग्रे के विरुद्ध आंगरेजों की सहायता लेने श्रीर श्चंगरेजों का टीपू के विरुद्ध मराटों की सहायता लेने का उदाहरण दिया जा सकता है। दोनों के पैरों में ताकत थी, श्रत: काम होते ही दोनों श्रलग हो गये श्रीर किसी ने किसी की स्वतंत्रता नष्ट नहीं की । अप्रत्यक्ष में परिग्णाम कुछ भी हुआ हो, परन्तु प्रत्यक्ष में किसी की कुछ हानि नहीं हुई । ठीक इसके विरुद्ध रघुनाथराव, बाजीराव ( दूसरा ) निजाम श्रौर कर्नाटक के नबाब का उदाहरए। उपस्थित किया जा सकता है। इन सबों ने सहायता लेने के लिए अपने श्राप को इतना जकड़ लिया कि कार्य समाप्त हो जाने पर ये सहायक को फटकार कर दूर न कर सके। घोड़े ने ग्रपने शत्र के नाश के लिए मनुष्य को पीठ पर बैठा लिया, परन्तु शत्रु का नाश हो जाने पर वह मनुष्य को पीठ पर से न हटा सका। यह एक ईसप नीति की कथा का रहस्य है ग्रौर यह हिन्दुस्तान के हिन्दू या मुसलमान राजा महाराजा श्रीर श्रद्धारेजों के पारस्परिक सम्बन्ध के पद-पद पर घटित होता है।

#### नाश के वास्तविक कारण

यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रंग्रेजों को ग्रपने राज्य में व्यापार करने की ग्राजा देने से ग्रीर ग्रवसर पड़ने पर उनकी सहाथता लेने से मराठों का राज्य नष्ट हुग्रा। क्योंकि इन दो बातों के करने पर भी राज्य की रक्षा हो सकती थी। हमारी समक्ष से तो राज्य नम्ट होने के वास्तविक कारण दो हैं। पहला कारण है मराठों में दूसरे लोगों से प्रेम, परन्तु ग्रापस में विरोध भाव तथा राष्ट्राभिमान का ग्रभाव। दूसरा कारण है जिक्कित सेना ग्रीर सुधारी हुई युद्ध सामग्री का न होना। पहले कारण के सम्बन्ध में तो इतना कह देना काफी है कि रघुनाथराव ग्रीर गायकवाड़ के घरेलू कगाओं में ग्रंगरेजों का प्रवेश होने पर भी मराठे यदि कुछ समक्षते ग्रीर एकता रखते तो भी ग्रंगरेजों का कुछ भी जोर न चलता, परन्तु यह कहना ग्रनुचित नहीं होगा कि मराठों को मिलकर ग्रीर एक दिल से काम करने का ग्रभ्यास ही नहीं था। एक भी मराठा सरदार ऐसा नहीं है जो ग्रंगरेजों से न लड़ा हो, परन्तु सब मिलकर नहीं लड़े, यहाँ तक कि दो-दो तीन-तीन सरदार भी मिलकर नहीं लड़े। इसी बात से ग्रंगरेजों का सबसे ग्रधिक लाभ ग्रग्रा। जब रघनाथराव के कलह काल में पेशवा, सिंधिया ग्रार

होलकर ने मिलकर युद्ध किया तब उनके सामने ग्रंयरेजों का कुछ बश न चला ग्रीर बड़गांव में मराठों की शरण माकर उन्हें म्रपमान-पूर्ण संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। फिर जब इस संधि की अपमान पूर्ण कहकर उन्होंने तोड़ा और युद्ध छेड़ा तब फिर भी उन्हें मराठों के झागे हारना पड़ा, क्योंकि उस समय भी मराठे सरदारों ने मिलकर युद्ध किया या तथा ग्रंगरेजों को ग्रपनी यह बात कि "ग्रंग्रेजों की शरण ग्राने वाले व्यक्तियों को ग्रंगरेज ग्रभय देने हैं" छोड़नी पड़ी ग्रीर रघुनाथराव को नाना पड़-नवीस के सुपुर्व करना पड़ा। इसी प्रकार जिस निजाम की मराठों से रक्षा करने का बीड़ा श्रंगरेजों से उठाया था ग्रौर जिसकी सहायता से श्रंग्रेज लोग टीपू को पराजित कर सके उसी निजाम पर मराठों ने जब सन् १७६६ में चढ़ाई की तब ग्रङ्गरेजो को तटस्थ रहना पड़ा। क्यों कि उस समय भी सब मराठे सरदार एक थे। उनमें फूट नहीं हुई थी। फिर जब बाजीराव को गद्दी देने का प्रश्न खड़ा हुन्ना तब सिंधिया ग्रौर होल-कर यदि एकता रखते तो बाजीराव, ग्रङ्गरेजी के पास जाने का साहस नहीं करता। ये दोनों जिसके लिए कहते उसे ही गद्दी दी जाती, क्यीकि इनके पास सैनिक शक्ति थी भ्रौर नाना फड़वीस के पास केवल चातुर्य था। यदि पदच्युत करने पर बाजीराव म्रङ्ग-रेजों के पास गया होता तो बसई की सन्धि थी ही । रघुनाथराव का पक्ष करने का परिगाम ग्रङ्गरेज भूले नहीं थे। इसलिए पहले तो वे बाजीराव का पक्ष ही न लेते ग्रौर लेते भी तो सिंधिया ग्रीर होलकर के ग्रागे उनकी एक न चलती, परन्तु यह नहीं हुग्रा भ्रौर बाजीराव भ्रंगरेजों की शरए में गया तथा उसने बसई में सन्धि की। इस सन्धि की शर्तों पर, सिंधिया भ्रौर होलकर दोनों श्रप्रसन्न थे। भ्रपने हाथ के पेशवा को भ्रंग-रेजों की शरए में जाते देख चन्हें बहुत क्रोध ब्राया था ब्रौर वे बसई की सन्धि को तोड़कर पेशवा को फिर मराठों के ग्राश्रय में रखना चाहते थे। उसके दूसरे ऋगड़े भ्रंग-रेजों से चाहे कुछ भी हो, परन्तु यह विदित है कि इस विषय में दोनों एक थे। पर दोनों ही ब्राङ्गरेजों से मिलकर लड़े नहीं। जब सिन्धिया का पतन हो गया तब होल-कर की युद्ध करने की इच्छा हुई। इस प्रकार एक एक से लड़ने में ध्रंगरेजों को सुभीता ही रहा । यदि दोनो एक साथ लड़ते तो भ्रंग्रेजों को बसई की सन्धि का सर्शीधन भ्रव-इय करना पड़ता, परन्तु होलकर, सिंधिया की पराजय को दूर से ही बैठकर देखने लगे जब पराजय हो गयी तब ग्राप उठे। यह भी नहीं हुग्रा कि सिंधिया के पराजय की घटना से शिक्षा लेकर चुपचाप बैठे रहते श्रौर इस प्रकार श्रकेले होलकर ये युद्ध छेड़ कर बिना प्रयोजन ग्रपना नाश कर लिया। सन १८१७-१८ में भी यही बात हुई। बाजीराव को चाहिए था कि जब भ्रंगरेजो ने उस पर इतने उपकार किये थे भ्रौर सबो के पक्ष छोड़ देने पर भी उसका पक्ष लेकर उसे गृही पर बैटाया था श्रीर इस प्रकार उसके पिता को विया हुन्ना बचन किसी भी तरह से क्यों न हो पूरी कर विखाया

था तो ग्रंगरेजो से युद्ध न करता, परन्तु बसई की सिन्ध की लज्जा ग्रौर ग्रंगरेजों के त्रास के कारण वह ग्रंगरेजो से युद्ध करने को तैयार हुग्ना। उस समय भी सिंधिया ग्रौर होलकर की हिंद्ध से वही सन १८२१ की स्थिति प्राप्त हुई। उस समय तो उन्हें फिर जोड़ी से ग्राकर बाजीराव की सहायता करनी चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं हुग्ना। इसिलये बाजीराव के शरण ग्राने पर श्रकेले होलकर ने ग्रपने हाथ पांव हिलाकर ग्रौर ग्रिधक मजबूत बंधवा लिये। यद्यपि सिंधिया, होलकर, भोसलें ग्रादि की ही यह इच्छा ग्रत: बरण से थी कि मराठी राज्य में ग्रंगरेजों का प्रभाव न बढ़े, परन्तु वह शुद्ध नहीं थी। इसमें स्वार्थ का मिश्रण था। प्रत्येक सरदार के मन में यह गुप्त भावना थी कि ग्रपने सिवा ग्रंगेज ग्रौर इतर सरदारों का प्रभाव कम हो तो ग्रच्छा ग्रथवा दूसरे सरदारों का प्रभाव, ग्रंगरेजों के द्वारा कम हो ग्रौर ग्रंगरेज प्रबल हो जाये तो कोई हानि नहीं, प्रत्युत ग्रच्छा ही है। परिएणम यह हुग्ना कि किसी का कुछ भी काम नहीं हुग्ना ग्रौर दूसरे सरदारों के नाश के साथ साथ उनका भी नाश हुग्ना।

यह बात नहीं है कि दूरदर्शी मराठे नीतिज्ञी की श्रंगरेजों की पद्धति नहीं दीख-ती थी श्रथवा वे श्रंग्रेज दाव पेंचों को नहीं समभते थे, परन्तु यह बात ठीक है कि वे ग्रंग्रेजों से टक्कर न ले सके। जब ग्रौरंगजेब की सृत्यु के बाद मुगल बादशाहत का पतन हुन्ना तब साम्राज्य सत्ता के बुद्धि बल शतरंज का दांव भारत के विशाल पट पर एक भ्रौर से भ्रंगरेज भ्रौर इसरी भ्रोर से मराठा खेलने को बैठे। उस समय दोनों के मुहरे और मुहरों के घर समान थे। दोनों ही को ग्रपने ग्रपने द्वारा सम्पूर्ण पट पर श्राक्रमण करना था श्रौर श्रपने श्रपने प्रतिपक्षी के मोहरे जितने जितने हो सके निकम्मे कर पट पर से उठा देना था। यद्यपि शतरंज के दोनों खिलाडियों को परस्पर में एंक दूसरे के मुहरों की चाल के हेतू की कुछ न कुछ कल्पना ग्रावश्य सोती है, परन्तु वास्त-विक बुद्धि बल इसी में है कि मुहरों की चाल ऐसी चली जाय कि सामने वाला खिला-डी प्रथवा प्रन्य निरोक्षक समभ न सके ग्रौर यदि समभ भी ले तो प्रतिकार न कर सके। जिसमें बुद्धि बल ग्रधिक होता है वही ज्यादा मात भी कर सकता है। यह बात नहीं है कि मराठों की साम्राज्य पट पर शतरंज खेलना ही न रहा हो, क्योंकि ग्रंगरेज दक्षिण में जितने घुसे थे मराठे उतर में उससे कहीं भ्रधिक घुस गये, परन्तु नाके के स्थान लेने में ग्रंगरेजों ने ग्रपना ग्रधिकार चातुर्य दिखलाया, इसलिए जब मुहरों की मारामार का समय भ्राया तब मराठों के बड़े बड़े मुहरे कमजोर होने के कारए। भारे गये ।

मराटों को सन् १७६५ के लगभग ही यह बात मालूम हो गई थी कि म्रंग्रेजों ने ध्यापार हर्ष्ट को छोड़ कर राज्य हिल्ट प्रहला की है। इसी प्रकार उन्हें तुरस्त ही यह भी विदित हो गया था कि भारत के राजा रजवाड़ों की गृह कलह में पड़कर ग्रंप्रेज लाभ उठाना चाहते हैं। परन्तु, जिस प्रकार उतार की जगह पर भागती हुई गाड़ी का धक्का रोका नहीं जा सकता उसी प्रकार मराठों को ग्रंप्रेजों का रोकना उस समय कठिन हो गया था। ग्रंगरेजों को इस समय भी कोई ईमानदार नहीं मानता था, सब बेईमान कहते थे। ग्रंप्रेजों की पद्धित के सम्बन्ध में पूना दरबार का मत था कि हैदर खाँ, श्रीमन्त (पेशवा) ग्रौर नबाब का राज्य लेने की ग्रंप्रेजों की इच्छा है श्रौर इसके लिए वे एक से भगड़ा ग्रौर दूसरों से मैत्री रखने की पद्धित को काम में लाकर ग्रन्त में सबों के राज्य को हड़प करना चाहते हैं। यह जानते हुए भी टीपू को पराजित करने के लिए मराठों ने ग्रंप्रेजों की सहायता दी।

'जिसको लाठी उसकी भैस'की कहावत के श्रनुसार मराठाशाही का श्रन्त ग्रंगरेजों के हाथों से हुग्रा। इसके लिए ग्रंग्रेजों को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे भारत में मोक्ष की साधना करने को नहीं भ्राये थे, वे ध्यापार कर सँपत्ति प्राप्त करना चाहते थे। व्यापार करते करते यदि उन्हें राज्य भी मिलता तो भला वे उसे लेने से क्यों कि चूक सकते थे। राज्य सता के बल पर तो ज्थापार की खुब बृद्धि की जा सकती है यह एक साधारए। बात है, श्रौर राज्य से कर श्रादि की श्रामदनी होती है सो त्रलग । इसलिए जिन्होंने भ्रपने हाथ पाँव चलाकर नया राज्य प्राप्त किया । उन्हें दोष देने की ग्रपेक्षा जिन्होंने ग्रपने हाथ का राज्य गवाया उन्हें ही दोष देना उचित है। जहां कोई एक बार राज्य लेने के पीछे पड़ा कि वह फिर न्याय, ग्रन्याय का सक्ष्म विचार करने के लिए नहीं ठहरता। वह ग्रपना काम करता ही जाता है। मराठों के सम्बन्ध में ही देखिए कि उन्हें उत्तर भारत में राज्य लेने का क्या ग्रधिकार था ? उनका दक्षिए में मुगलों के हाथ से राज्य लेना तो न्याय की बात कही जा सकती है. परन्त साम्राज्य सत्ता प्राप्त करने के लिए उत्तर भारत में जब वे उछल कूद मचाने लगे तब न्याय कहाँ रहा ? यदि कोई यह तर्क करे कि मुगलों से सनद लेकर उस सनद के बल पर यदि मराठों को राजपूतों पर तलवार चलाने का हक था तो सगलों के दीवान बनकर उन्हीं प्रयत्नों से दक्षिए में मराठों को जीत कर मुगलों का बचा हुआ काम पूरा करने का हक ग्रंगरेजों का भी हो सकता है। फिर इस तर्क का उतर वेना बहुत होगा। इसलिए सामदर्य ग्रौर महत्व की हिष्ट से देखा जाय तो मराठों का राज्य लेने के कारण ग्रंगरेजों पर क्रोध न कर श्रपने हाथ का राज्य गवाँ देने की जो नादाभी मराठो ने की उसी पर वास्तविक क्रोध करना चाहिए।

यह बात प्रत्येक मनुष्य स्वीकार करेगा कि मराठों की श्रपेक्षा राज्य प्राप्त करने में श्रंगरेजों को अधिक श्रद्धचनें थी। श्रंगरेज छ: हजार मील की दूरी से चल कर भारत में श्राये थे श्रीर मराठे थे श्रपने ही देश में, देश में क्यों, घर में के। श्रंगरे जों के लिए सारा देश पराया था। उन्हें प्रत्यक्ष प्रवास के द्वारा देश की लम्बाई चौड़ाई का ज्ञान प्राप्त कर उस पर से नकशा बनाये बिना देश का परिचय होना कठिन था। मराठों का ती सब देश देखा भाला श्रीर जाना हुस्रा था।

जो कठिन मार्ग, गुफाएं, दरारें ग्रौर खोहें मराठों के पार्वी तले सदा रहती थी, ग्रंग्रेजों को उनका पता तक लगाना कठिन था। यदि मराठों ने यह विचार किया होता कि महाराष्ट्र में भ्रंगरेजों का पाँव न जमने पावे, तो भ्रंगरेजों की सत्ता का बीजारोपरा ही न हम्रा होता, उसका ऐसा विशाल बृक्ष होना ती दूर की बात है। यदि यही विचार कर लिया होता कि ग्रपने को विलायती माल नहीं चाहिए, तो फिर ऋँगरेज यहाँ व्यापार काहे को करते ? और नहीं, विलायती माल पर यदि कर ही दैटा दिया जाता तो व्यापार लाभदायक न होने के कारए। श्रंगर जों को तुरन्त ही श्रपना बसता बोरिया बांधना पड़ता। दूसरे, श्रंगरेज व्यापारी श्रपने पास फीज म्रादि रखने लगे तब मराठों की म्राखें क्यों नहीं खली ? ग्रंगरेजों की सत्ता रूपिगी ऊँटनी का बच्चा जी उनकी प्रांखों के ग्रागे बढ़ रहा था, उन्हें क्यों नहीं दिखा ग्रौर मराठों ने उसका प्रबन्ध क्यों नहीं किया ? ग्रंगरेजों के पास बन्द्रक ग्रादि फौजी सामान एकत्रित होता हुम्रा देखकर भी मराठों ने उनके समान फौजी सामान बनने के लिए कारखाने क्यों नहीं खोले ? उस समय शास्त्र ग्राईन तो था ही नहीं। सब यूरोपियन रााट् भारतवासियों के हाथों हथियार बेंचने को तैयार थे स्रौर ग्रंगरेजों के सिवा ग्रन्य यूरोपियन, मराठों के यहाँ नौकर रह कर उनकी फौज को सुशिक्षित बनाने ग्रीर तोप बन्द्रक ग्रादि का कारखाना खोलने को भी तैयार थे। फिर मराठों ने इससे लाभ क्यों नही उठाया ? जिस प्रकार छः हजार मील की दरी से ग्रंगरेज भारत में ग्राये उसी प्रकार साहस कर मराठों को दूसरे देशों में जाने ग्रौर वहाँ से विद्या प्राप्त करने, मैत्री करने की किसने मनाही की थी ? ग्रँगरेजों के मन में कितना ही राज्य का लोभ होता, पर यदि उनकी सेना में भारतवासी सम्मिलित ही न होते तो वे क्या कर सकते थे ? ग्रंगरेज, जब ग्रंगरेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार नहीं होते थे तो मराठों के विरुद्ध लड़ने के लिए ग्रंगरेजों से क्यों कहा जाता था ?

अगरेजों को फौज में प्रतिशत बीस से अधिक अंगरेजी सिपाही कभी नहीं थे। प्रतिशत अस्सी हिन्दुस्तानी ही थे। जब अंगरेज में अपने अंगरेजपन का भाव था तब हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तानी में इतना भी नहीं तो हिन्दू हिन्दू ही में, कम से कम, मठारों मराठों में, यह भाव क्यों नहीं हुआ ? सब से महत्व की बात तो यह है कि यहि अंगरेजों की मराठों ने अपने आपसी अगडों में न डाला होता लो उन्हें बिना कारण के अगड़े कारे कर माराठों के राज्य पर चढ़ाई करना किन हो जाता छौर उन्हें मराठों की जीतने के लिए तीन चार सौ वर्ष भी पूरे न होते। यदि यह मान भी लें कि मुगलों ने उत्तर हिन्दुस्तान; प्रपनी मूर्खता से ग्रंगरेजों को दे दिया, तो भी ग्रठारहवीं शता-बदी के ग्रन्त तक यमुना नदी के दक्षिण की धोर ग्रंगरेजों की बीता भर भी जमीन नहीं थी। ले देकर पिट्टिम किनारे पर बम्बई, सूरत प्रभृति थाने ग्रीर पूर्व किनारे पर कुछ थोड़ासा राज्य हो उनके ग्रधिकार में था। ऐसी दशा में दीपू के विरुद्ध सहायता देकर सेंकड़ों मील का राज्य ग्रंग्रेजों को किसने दिलाया ? मराठों हो ने ग्रंग्रेजों को घर में घुसा लेने की निजाम ग्रीर मद्रास के मुसल्मानों की बात को यदि छोड़ दिया जाय तो भी उत्तर में यमुना नदी की ईशान में कटक, संलपुर, पूर्व में समुद्र, ग्राग्नेय में कावेरी, दक्षिण में मैसूर नेरित्य में मलावार, पिट्छम समुद्र, ग्राग्नेय में कावेरी, दक्षिण में मैसूर नेरित्य में मलावार, पिट्छम समुद्र, ग्रीर बायच्य में रापूताना, इतने बड़े विशाल क्षेत्र में ग्रठारहवीं शताच्दी के ग्रन्त तक ग्रग्नेजों को पैर रखने तक की जगह कहां थी ? किर उन्हें मराठों ने ग्रयने ग्राप्ती कगड़ों में न्यायाधीश या सहायक क्यों बनाया।

यह कहने में कुछ हानि नहीं है कि उस समय इस देश में सब जगह मराठों का राज्य था भ्रौर एक ही छत्रपति का भ्रधिकार था। पेशवा, सिंघिया, होलकर, गायक-वाड भोंसले ग्रौर पटबर्घन ग्रादि मराठे ग्रौर बाह्यण सरदार, ग्रोपचारिक रीति से ही क्यों न ही, एक ही राजा का शासन मानते थे। ये सब सरदार एक ही राज्य के ब्राधार स्तभ थे। इन्हें यह भय होना भी स्वाभाविक या कि यदि उस मुख्य राज्य का पतन हो जायगा तो वह हमारे ही ऊपर ग्राकर पड़ेगा ग्रौर फिर उसका संभालना कठिन होगा, वे यह भी जानते थे कि यदि राज्य बना रहेगा तो उससे हम सबों का कल्याएा ही है। तो भी फिर मराठों ने भ्रपने भ्रपने राज्यों में भ्रंग्रेजों का प्रवेश क्यों होने - -दिया । यदि कोई एक सरदार ग्रंरेगजों से मिल गया होता ग्रौर शेष सरदार परस्पर मिल जलकर रहते तो भी सब प्रबन्ध हो सकता था। ग्रंगरेजो को बम्बई, कलकत्ता ग्नीर मद्रास से जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, षड़यन्त्र करने पड़ते थे। परन्तु मराठे सरदार तो इनकी भ्रपेक्षा एक दूसरे से बहुत ही नजदीक थे। यदि मराठे मिलकर चलते तो ग्रद्धरेजो की डाक तक नहीं भ्रा जा सकती थी भ्रौर न उन्हें संन्य ही मिलती। यदि वे दूसरे लोगो को सेना में भरती करते तो उस सेना का मराठी राज्य में प्रवेस होना कठिन था। यदि प्रवेश होता तो रसद मिलना कठिन हो जाता श्रौर छापे मारकर मराठी ने उस सेना को काट डाली होती। ग्रद्धार जो की कलकत्ता या मद्रास से बम्बई के लिए सेना कभी समुद्र मार्ग से नहीं श्राई, क्योंकि उनके पास जहाजी बेड्रा इतना बड़ा नहीं था। उनकी सेना का स्राना जाना मराठी राज्यों में से ही ाय: हस्रा करता था धीर मराठे उसे झाने देते थे परन्तु यदि सब मराठों में एका होता तो झङ्गरेजों को सेना तो क्या, कागज का एक टुकड़ा भी मराठी राज्यों में से होकर नहीं जा सकता था। ऐसी दशा में झङ्गरेज मराठों का राज्य लेने के भगड़े में नहीं पड़ते तथा ईस्ट इंडिया कम्पनी के डाइरेक्टरों में से राज्य लेने के भगड़े में पड़ने की सलाह देने वाला जो पक्ष था उसी की विजय हुई होती। इन सब कारणों से कहना चाहिए कि झङ्गरेजों ने मराठों को मराठों की सहायता से जीता। उन्होंने थोड़ा-सा बिलायती माल श्रीर बहुत बड़ी बुद्धिमता की पूंजी पर भारत का व्यापार झौर राज्य प्राप्त किया। उन्होंने मुगलों के जीर्ण शीर्ण राज्य पर ही छापा नहीं मारा, वरन जोशीले, तेज तर्रार, उत्साही, नई दमवाले, महत्वाकांक्षी स्वयं उदयोन्मुख मराठों के राज्य को भी जीत लिया। उनकी यह जीत केवल दो बातों के बल पर हुई। एक तो उनकी बुद्धि और हिम्मत, दूसरी मराठों की झदूरद्यात श्रीर परस्पर की फूट।

### मध्यवर्ती सत्ता का ग्रभाव

शिवाजो की स्वराज-स्थापना के समय राजा ग्रौर ग्रष्ट प्रधान, ये हो दो राज्य के ग्रंग थे। राज्य एक सत्तात्मक था ग्रौर ग्रन्ट प्रधान सलाह देने वाले ही उत्तर-दायी कर्मचारी थे। शाह के शासन काल में पहले पहल सर्रजामी सरदार उत्पन्न हुए। इन सरदारों को स्रपने ग्रपने प्रान्तों में दीवानी, फौजदारी। मुल्की फौजी व्यवस्था करने का ग्रधिकार था। इस व्यवस्था करने के खर्च से बची हुई परन्तु पहले से जमाबन्दी के द्वारा निश्चित, रकम उन्हें छत्रपति को देनी पड़ती थी। कई ऐतिहासिकों का कहना है कि सरंजामी सरदारों की नियुक्ति भ्रौर महाराष्ट्र के बाहर मराठों की सत्ता का विस्तार एक ही समय में हम्रा. परन्तु पहले सरदार बनाये गये, फिर राज्य विस्तार हुन्ना, यह कहने की भ्रापेक्षा राज्य विस्तार होने के कारण ही सरंजामी सरदारों का प्रारम्भ हुन्रा, यह कहना भ्रधिक उचित होगा, शाह की सनद की प्रतीक्षा न कर दाभाड़े, वांडे, भों सले ग्रौर ग्राँग्रे प्रभृति सरदारों ने मुगल राज्यों के दुकड़े-दुकड़े करना प्रारम्भ कर दिया था भ्रौर वे जीते हुए राज्य में स्वतन्त्र कारबार भी करते थे। ऐसे सरदारों को ग्राश्रय में रखने से छत्रपति को लाभ ही था ग्रौर इन्हें भी शक्ति कम होने के कारए। छत्रपति की सत्ता का रक्षरा ग्रपने ऊपर चाहिये था। इस प्रकार दोनों ग्रौर की ग्रावश्यकतात्रों से सरंजामी सरदारों का मंडल तैयार हम्रा। इस समय यदि स्वयं शिवाजी महाराज होते तो वे सर्रजामी सरदार नियुक्त करने की पद्धति स्वीकार करते या नहीं इसमें सन्देह ही है। युरोप में प्युडल पद्धति का प्रारम्भ भी इसी प्रकार हम्रकथा। मराठों में दो म्रानुवेशिक मुख्य गुरण, चाहे इन्हें दोष कहिये

थे। एक तो स्वातन्त्र्य प्रियता, दूसरा स्वदेश प्रेम। यूरोप में भी प्यूडल पद्धति प्रारम्भ होने में ये ही दो मनो धर्म कारएीभूत हुए। यूरोप की इस पद्धति के नाझ होने में कितनी शताब्दियाँ लगी। यदि महाराष्ट्र में भी दूसरे किसी का सम्बन्ध न हुआ होता ब्रौर मराठों की राज्य घटना को स्वतन्त्र रीति से विकसित होने के लिये शताब्दियों का भ्रवसर मिला होता तो यहाँ भी जागीरदारी सरदारी की पद्धति नष्ट होकर एकतन्त्री राज्य सत्ता स्थापित हुई होती, परन्तु उपक्रान्ति का यह प्रयोग सिद्ध न हो सका। म्रष्ट प्रधानों पर पेशवा को नियुक्त करना, यह उत्क्रान्ति की ही एक सीढ़ी थी। श्रौर यदि छत्रपति श्रौर पेशवा दोनों की एक सी प्रबल जोड़ी मिली होती तो इस जागीरदारी पद्धित का शायद शीव्र ही पतन हो गया होता। पेशवा ने राज्य विस्तार का उद्योग प्रारम्भ किया था उसे यदि छत्रपति के बल की सहायता मिल जाती तो नये स्रौर पुराने सरदार।स्रपने पेशे की नौकरी नहीं भूलते । पेशवाई का मुख्य श्राधार, पेशवा की निज की कर्नुत्व शक्ति इस शक्ति के बल उन्होंने श्रपनी पेशवाई नहीं ही थी इस शक्ति जाने दी, यही बहुत किया । यदि राजा भी स्वत: कर्तव्यशील, तेजस्वी, -स्वाभिमानी ग्रौर चपल होता तो उसे जागीरदार सरदारों की सत्ता ग्रौर ग्रिधिकारा-तिक्रमण को रोकना बहुत सरल हो गया होता । इसलिये स्वयं पेशवा भी इतने स्वतन्त्र न हो गये होते ग्रौर जब मुख्य प्रधान को ही स्वतन्त्रता नहीं होती, तो सरदारों को तो होती ही कहाँ से ?

ऐतिहासिकों का कहना है कि—''शाहू महाराज ग्रौर बालाजी विश्वनाथ के शासन काल में महाराज्य की राज्य पद्धित को इंगलैन्ड की वर्तमान संयुक्त साम्राज्य पद्धित का स्वरूप प्राप्त हो गया था, परन्तु ग्रन्तर केवल यही था कि इंगलैन्ड में वंश परम्परा से चली हुई राज्य सत्ता को लोक निर्वाचित प्रतिनिधियों ग्रौर प्रतिनिधियों में से नियुक्त ग्रनेक मंत्रिमएडलों की सत्ता का बन्धन है ग्रौर पेशवाई के समय में सम्पूर्ण सत्ता एक मुख्य प्रधान ही में संचित थी।'' परन्तु हमारी समक्त से केवल यही ग्रन्तर इतना बढ़ा है कि इसके कारण पेशवाई को साम्राज्य सत्ता का नाम ही नहीं दिया जा सकता ग्रौर यदि नाम भी दिया जाय तो भी दोनों राम्राज्य का साम्य सिद्ध नहीं हो सकता। संसार में या तो शुद्ध एकतन्त्री राज्य पद्धित चल सकती है या शुद्ध प्रतिनिध सत्तात्मक राज्य पद्धित, परन्तु केवल एकतन्त्री प्रधान सत्ता कभी नहीं चल सकती। जो ग्रादर साधारण जन समाज में तख्तनशीन राजवंशीय व्यक्ति के प्रति हो सकता है, वह प्रधान के प्रति, चाहं वह कितना ही गुणवान ग्रौर बलवान क्यों न हो, नहीं हो सकता। दूसरी, प्रतिनिध सत्तात्मक पद्धित को प्रजा का बल होता है, परन्तु प्रधान होने के कारण पेशवा के प्रति सर्व साधारण का ग्रादर नहीं था ग्रौर एकतंत्री प्रधान सत्ता होने से प्रजा का बल भी नहीं था। इस प्रकार नहीं था ग्रौर एकतंत्री प्रधान सत्ता होने से प्रजा का बल भी नहीं था। इस प्रकार

छत्रपति और प्रजा के बल के बिना पेछवा की सत्ता की इन्सरत खिना नींब के सड़ी की गई थी। इसलिए पेशवा को प्रक्ते बाधार के लिए जाबीरदारी पश्चित का मंडल रचना पड़ा ग्रौर ग्रन्त में यही मंडल येशवाई के लिए सिर का बोक ही गया। इन जागीरदारों को पेशवा यह नहीं लिख सकते थे कि तुम्हें ग्रमुक कार्य करने की ग्राजा दी जाती है। यदि पेशवा कोई भी बात जागीरदारों को सुचित करते तो असे मानना न मानना उन सरदारों पर निर्भर था क्योंकि पेशवा को उनपर माजा करने का ग्रधिकार नहीं था ग्रौर जब ग्राज्ञा करने का ग्रधिकार नहीं या तो ग्राज्ञा अंग करने पर दंड देने का अधिकार हो ही कैसे सकता है ? पेशवा की आजा मान्य न करने के उदाहरण तो मिलते हैं पर जागीरदार तरदारों को पदच्युत करने का खदाहरण कहीं नहीं मिलता। जब तक पेशवा स्वयं सेनापित रहे ग्रौर चढ़ाई पर जाते, तब तक तो उनका कुछ ग्रधिकार चलता भी था, परन्तु बड़े माथबराव पेशबा के पश्चात क्रह जात भी बन्द हो गई ग्रौर सत्ता के सूत्र फड़नवीस के हाथों में ग्राये। फिर से मध्यवर्ती सत्ता की ग्रवनित हुई ग्रौर वह एक सीढ़ी ग्रौर नीचे उतरी। जो स्वामि-भक्ति की भावना शाह महाराज के सम्बन्ध में भी यह माधवराव के प्रति नहीं श्री ग्रीर जो माधवराव के प्रति थी वह नाना फड़नवीस के सस्बन्ध में नहीं थी। ऐसी हासाः में कोकग्गस्थ फड़नवीस की जगह देखस्थ फड़नदीस यदि कारभारी भी होता तो भी वही बात होती, क्योंकि घड़ी का मुख्य पुर्जा ही शिथल ग्रौर निर्जीव हो गया था ग्रर्थात् छत्रपति महाराज की सत्ता भिन्न आगतें से जगीरदारी सहदारों तक बृह चुकी थी ग्रत: मराठाशाही संयुक्त साम्राज्य स्वरूप न होकर एक काम बलाऊ नाम मात्र के संघ के रूप में थी । संयुक्त स्वराज्य अर्थात् केंडेरेशन और क्रंच अर्थात् अवस्थितकोती में धे अनेक अवयव अंग विशेष के एक विन्तु से परकार में ज़िले हुए होते हैं । सक्तांश यह है कि फेडरेसन रचना बलिष्ठ और मजबूत होती है और कान्फिडमेसी क्रमझोर। अतएव फेडरेशन की ऋपेक्षा काल्किडरेकी क्वका लगने मात्र से दूट काकी है। क्क तंत्री राज्य प्रद्वति में जो काम राजिक्टा की भावना से होता है, संयुक्त स्वराज्य पद्धति में वही काम सामुदाधिक प्रेम की अस्त्रका से होता है, क्योंकि उत्कर्म संसूकत स्वराज्य में अमेक कार्य मिलकर एक हो जक्ते हैं। संघ अथवा कान्फिडरेसी में लेकिक प्रेंच नहीं होता । उसमें संयोगीकरण केवल काम बलाक स्वार्थ हो होता है, और सह स्वार्व तावितक प्रथमा उदार न होने के कारए। कहे जहां काल माल के काउए। से अपना स्वरूप बदल सकता है। मराठाकाही के सरंजामी सरदार खंडल के सक्सेक सरदार का ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता जाता था, त्यों-त्यों अधिकाधिक भारी होता आता था, चेशवा के महन्त्रदीस की बुद्धि प्रमणा उसके माने हुए अभिकारी के जमान अवसीर का बोभा ग्राधिक दिनों तक टिक भी कैसे सकता था ? कई लोगों को समभ है कि शिवाजी के समय के स्वराज्य की सीमा से यदि मराठों का राज्य बाहर न गया होता तो यह गड़बड़ी न हो पाती, परन्तु इस पर हमारा कहना इतना ही है कि भारत में ऐसे ग्रंगुलियों पर गिनने लायक बहुत से राज्य थे, पर ग्रन्त में वे भी कहां टिके ? वास्तविक बात तो यह है कि मराठी राज्य के विस्तार में कोई भूल नहीं हुई, किन्तु विस्तार के साथ साथ जिस ग्रत्यन्त सुहढ़ता की ग्रावश्यकता थी वह उसे प्राप्त न हो सकी। यह सुहढ़ता या तो मध्यवर्ती प्रबल राज्य सत्ता द्वारा प्राप्त होती है या सर्वच्यापी प्रबल लोक सत्ता द्वारा । इन वो के सिवा तीसरा मार्ग नहीं है । ग्रीर इन दोनों सत्ताग्रों में से मराठाशाही के ग्रन्तिम दिनों में एक भी प्रबल नहीं थी । इस सम्बन्ध में जितना बोष वाह्याए पेशवा को दिया जा सकता है उतना ही मराठे सरदारों की भी दिया जा सकता है । यदि पेशवा कोई भूल कर रहे थे तो उसे मुधारने में मराठा सरदारों को क्वा हानि थी ? किसी भी तरह उन्हें मराठाशाही को बचाना चाहिए था । इसके लिए यदि वे चाहते तो राज्य क्वान्ति कर पेशवा की गद्दी उलट देते ग्रीर मराठा मन्त्रि मंजल स्थापित कर मराठाशाही बचाते, परन्तु उन्होंने यह भी कहां किया ?

## म्रंगरेजों ने राज्य कैसे पाया

यह प्रश्न बहुषा उठा करता है कि ग्रंगरेजों ने राज्य कैसे पाया। तलवार के बल पर या ग्रन्य साधनों से। जो यह कहते हैं कि ग्रंगरेजों को चाहिए कि वे भारत-वासियों को स्वराज्य वें ग्रोर स्वतंत्रता वेने की ग्रंपनी बिरद के ग्रनुसार भारत में भी काम करें, यहां तलवार के बल पर शासन न करें, वे उक्त प्रश्न का उत्तर यह देते हैं कि ग्रंगरेजों ने भारत को तलवार के जोर से नहीं पाया ग्रोर उनके इस उत्तर का समर्थन प्रोफसर सीली ग्रादि इतिहासकार भी करते हैं, परन्तु हमें यह उत्तर प्राय: मान्य नहीं है, क्यों कि ग्रंगरेजों के राज्य विस्तार का इतिहास देखने से यह स्पष्ट विदित होता है कि प्राय: ग्राधा राज्य तो उन्होंने प्रत्यक्ष ग्रुद्ध करने के पदचात जो संधियां हुई उनके ग्रनुसार पाया है ग्रीर शेष ग्राधा राज्य प्राप्त करने में यद्यपि उन्हें प्रत्यक्ष रीति से तलवार का प्रयोग नहीं करना पड़ा तो भी उनकी तलवार के भय का प्रयोग ग्रंपत से तलवार का प्रयोग नहीं करना पड़ा तो भी उनकी तलवार के भय का प्रयोग ग्रंपत से तलवार का प्रयोग नहीं करना पड़ा तो भी उनकी तलवार के भय का प्रयोग ग्रंपत से तलवार का प्रयोग नहीं करना पड़ा तो भी उनकी तलवार के भय का प्रयोग ग्रंपत के ग्रंपत हों है। ग्रंपत की में नुत में कुछ प्रदेश कारवार करने को मिला ग्रीर फिर ग्राने उस पर उन्हों का स्वामित्व हो गया, यह बात ठीक है, परन्तु यह बात भी ठीक हैं कि ग्रंप जों को मुगलों से नहीं, तो मुगलों के निविच्नत नवाबों से लड़ना पड़ा था। यदि बक्सर ग्रीर पलासी के युद्ध उन्होंने जीते न होते तो बंगाल प्रान्त का राज्य उन्हें

मिला न होता। निजाम से भ्रंगरेजों को जो राज्य मिला वह बिना युद्ध किये ही मिला यह भी ठीक है, परन्तु उसके लिए भी झँगरेजों को झपनी इतनी द्यक्ति दिखलानी पड़ी कि वे निजाम की रक्षा करने योग्य बल रखते हैं ग्रौर यह विखलाने पर हो उन्हें निजाम से राज्य प्राप्त हुन्ना । निजाम ने उन्हें स्नेही समभ कर पारितोषक में नहीं दिया था श्रीर न ईश्वरीय लीला दिखाने वाले फकीर समक धर्म में ही दिया था। लार्ड डलहौसी के शासन काल में बारिस न रहने के कारण बहुत से राज्य ग्रंगरेजों ने खालसा कर लिये थे, परन्तु ग्रपने ग्रापको ग्रधिराजा ग्रथवा भाम्राज्य के स्वामी होने का म्रधिकारी बतलाये बिना ग्रंगरेज इन राज्यों का खालसा कैसे कर सके होंगे। ग्रंगरेज कुछ मराठों की सन्तान तो थे नहीं जो मराठी राज्य के उत्तराधिकारी हो सकें, फिर इस ग्रधिकार को साम्राज्य सत्ता के स्वाभित्व की तलवार के बल का प्रयोग करने के सिवा किस प्रकार प्राप्त कर सकते थे। यह स्वीकार कर लेने पर कि मैसूर, महाराष्ट्र, उत्तर भारत, वंगाल ग्रौर पंजाब प्रान्त ग्रंगरेजों की तलवार हो के बल पर जीतने पड़े तो फिर बचे हुए शेष प्रदेश, शान्ति के साधनों से, फिर चाहे उन्हें सन्धि, करार, बदला, जागीर, कोषाधिकार, उत्तराधिकार प्रथवा ही क्यों न कहो. पर उन्होंने प्राप्त किये अवस्य । हाँ, यह स्पष्ट दीखता है कि ऐसे प्रवेश बहुत थोड़े थे। सारांश यह कि यही उपपत्ति ग्रधिक ठीक प्रतीत होती है कि श्रंप्रेजों ने तकवार के बल पर राज्य प्राप्त किया। प्रोफेसर सीली प्रभृति के कथन का तात्पर्य न समभकर भ्रथवा उस पर पूरा दिचार न कर हम प्राय: उसका कुछ का कुछ ग्रर्ड लगाया करते हैं। यह हमारी बड़ी भारी भूल है। प्रोफेसर सीली के कक्न का यह तात्पर्य है कि--"दूसरे देशों में विजय की इच्छा रखने वाले राजा को जितने कगड़े भादि करने पडते हैं, ग्रंग्रेजों को भारत में उतने नहीं करने पड़े। उनका कार्य बहुत थोड़े प्रयास से सिद्ध हो गया धौर उसमें भी भारतवासियों का ही विशेष उपयोग हुन्ना। फिर चाहे इसे भारनवातियों का ग्रंगरेजों के प्रति प्रेम कहिए था उनकी मुर्खता। भारत में भारतीयों को श्रंग्रेजी सेना की श्रपेक्षा श्रंग्रेजों ने श्रपने देश का धन भी लाकर यहां खर्च नहीं किया था, क्योंकि कम्पनी सरकार की पद्धति पहले से ही राज्य लेने की स्रोर नहीं थी। ऐसी दशा में भी स्रंप्रेजों ने राज्य प्राप्त किया।" प्रोफेसर सीली ने इसी बात को बहुत महत्व देकर जगत के दूसरे स्थानों पर होने वाले राज्य सम्पादन ग्रौर भारत के ग्रन्तर का विवेचन बहुत सूक्ष्म हष्टि से किया है।

ग्नंग्रेज यदि विलायत से फौज कम लाये थे तो इसका मर्थ यह है कि उन्होंने बेशी फौज भी नहीं रखी थी ? या विलायत से पैसा नहीं लाये तो यहां से पैदा किया हमा पैसा भी उन्होंने राज्य प्राप्त करने में खर्च नहीं किया। उन्होंने विलायती फौज स्रोर ग्रिषकांश में यहीं की सेना के बल पर उन्होंने राज्य प्राप्त नहीं किया। ईस्ट इन्चिया कम्पनी की राज्य प्राप्त न करने की इच्छा की बात चाहे कुछ भी हो पर उसकी स्रांतिम कृति क्या थी। उसने राज्य प्राप्त होने पर उसका शासन किया या राज्य नहीं लिया, जिसका तिसका बापिस कर दिया—यही देखना चाहिये।

प्रोक्तेसर सीसी प्रभृति कुछ भी कहें, परन्त हम यदि विचार करें तो क्या कहें ? यही देखना उचित है। यदि कहा जाय कि "ग्रंग्रेजों ने मराठों का राज्य नहीं जीता" तो फिर इस प्रक्त का उत्तर क्या होगा कि उन्हें वह राज्य मिला कैसे। मराठों ने उनके यहां गिरवी तो रखा ही न था। भ्रंगरेजों को मराठों ने दान में भ्रौर न इनाम में ही दिया था, फिर उन्हें मिला, तो मिला कैसे ? राज्य कुछ ऐसी चीज तो है ही नहीं कि उसके स्वामी की नींद लग जाने पर उसकी चोरी की जा सके ग्रीर फिर जाने पर भी सौ, सौ बर्चों तक चोरी का मक्त बापिस लेने का उसका स्वामी प्रयत्न ही न करे। सिंचिया, होलकर, पेशवा, सतारा और नागपुर के भोंसले आदि में से किसी का ग्राचा, किसी का पूछ, किसी का चौन हिस्सा राज्य ग्रंगरेजों ने लिया सो इन लोगों ने कुछ प्रसन्न होकर अपनी खुद्धी से तो दिया ही नहीं था और न यही कहा जा सकता है कि राज्य जाने पर ये कोग बैद्याप्य वृत्ति को, सौ वर्षों से, सन्तोष पूर्वक क्यापार करते द्रग रहे हैं। लिमे हुमे राज्यों में से द्रांबरेजों ने केवल मैसूर ब्रौर संज्ञोर को ही राज्य कार्यिस किया कौर जिसे विया गया उसने लिया भी, पर जिन्हें नहीं मिका वे मन ही मन में कुढ़ते रहे। यदि तलवार चलाकर किसी को राज्य प्राप्त करने की प्राचा होती तो वह प्रवस्न किये बिना कभी न चूकता परन्तु यह देखकर कि म्हालोने के अयत्न में कहीं को कुछ बच रहा है वही न चला जाय उन्होंने कुछ न किया, अपया वह कुका हो कि श्रंकेओं की ओक सता केसकर वे जहां के तहां नुपचाप बैठे रहे। समार यह है कि किसी भी तकह से यह विद्व वहीं हो सकता कि संप्रेजों ने सैविक सता के ज्ञल पर फ़ाज्य प्राष्ट्र तही किया ध्रवेर न ज्ञती चल पर उसे ग्रव तक बनाये रहे, सद्धापि बह किसी श्रांस में ठीक है कि बहाराष्ट्र के लोगों के मन में नेशवा और मराठों की राज्य कार्व अञ्चलनो के प्रति तिरस्कार उत्पन्न हो क्याचा कौर कंग्रेजों की व्यवस्था सथा चनकुर्थ के कारएए उससे प्रोम कहते जाने थे, तो भी संगरेजों ने यदि बाजीराव से राज्य नाहीं जीकिया होता तमे अवस अपने आप अंगरेकों को अपनितासत्र देकर राज्य नहीं बेती। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा का सकता कि ग्रंगरेकों ने तलवार के बल राज्य प्राप्त लहीं किया गहां, यह कहा जाना उक्तित है कि क्षंप्रे वों की नलबार को हमारी 'निज की सहायता बहुत 'मिली।

खु:ख है कि गेजिस तरह यह नहीं बहा का सकता कि झंबरेजों ने तस्ववाद के 'ब्रस्थक उपयोग'से या उतका मय बिलाक्द राज्य प्रसर नहीं किया उसी तरह यह सी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने दूसरे साथनों से कोई भी राज्य नहीं लिया। सिक्वम, होनकर, पेश्वम धौर भोंसले से धंगरेजों ने मुद्ध किया था। धत: इनसे जो राज्य प्राप्त किया वह राजनीति के सर्वानुमोदित और प्रगट ध्राधार के अनुसार था। परन्तु जिन राज्यों को दशक लेने की धाजा न वे लावारिस कहकर धंगरेजों ने लालसा कर निधा उनके सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रंगरेजों ने सर्वाश में न्याय ही किया। किन्तु जिन राज्यों से स्नेह और वरावरों के नाते की संधि हो चुको थी उन्हें लावारिस ठहराकर खालसा कर लेना एक बड़ा भारी ग्रन्याय था शौर इसमें किसी प्रकार का सन्वेह ही नहीं है। ग्रंगरेजों के इस ग्रन्याय के सम्बन्ध में एक ही उदाहरण देना बस काफी होगा। वह उदाहरण है सतारा राज्य का सुदेव के इस राज्य के लालसा करने की चर्चा पालियामेंट तक पहुँची थी ग्रीर इसके सम्बन्ध में ग्रंगरेजों ग्रंगरेजों में जो विवाद हुग्रा उसे सुनने का जमत् को ग्रवसर मिला, परन्तु ऐसे कितने ही राज्य खालसा किये गये जिनके सम्बन्ध में जमत को कुछ भी मालूम न हो सका। ग्रस्तु: सतारा का राज्य मराठाशाही में ग्रंगरणी था, ग्रत: उसके सम्बन्ध में यहां विस्तार पूर्वक वर्णन करना ग्रंपसांकिक न होगा।

यह प्रसिद्ध है कि सतारा के महाराज का प्रत्यक्ष शासन शाह महाराज के समय से दिन पर दिन कम होता जा रहा था। दूसरे बाजीराब के समय में तो नाम-मात्र के महाराज रह गये थे। श्रीर इस स्थिति से उद्धार करने के लिए उनके कर्म-चारी ग्रादि प्रयत्न कर रहेथे। खडकी की लड़ाई के चार पाँच वर्ष पहले इस प्रयत्न को ग्रंगरेजों की ग्रोर उत्तेजना मिलना प्रारम्भ हम्रा ग्रीर ग्रन्त में ग्राब्टी के युद्ध में श्रंगरेजों ने पेशवा का पराभव कर महाराज को पेशवा के पंजे से छुड़ाया ग्रीर सतारा लाकर फिर उन्हें उनकी गद्दी पर बैठाया । बाजीराव के भागने पर ग्रहारेजों ने जी घोषागा पत्र प्रगट किया था उसमें बाजीराव पर यह दोषारोपग् किया गया था कि "सतारा के महाराज को कैद कर उसने महाराज की बहुत बड़ी ग्रवसा की ग्रीर उनकी सर्वसता छीन ली" तथा सब सरदारों ग्रौर जागीरदारों को यह ग्राव्वासन दिया गया था कि "यद्यपि बाजीराव से हमने युद्ध प्रारम्भ किया है तो भी मराठाशाही नष्ट करने की हमारी इच्छा नहीं है, मराठों का राज्य बराबर कायम रहेगा।" इत आव्वासन से बहुत से मराठे सरदारों ग्रौर जागीरकारों को समाचान हुन्ना भीर वे लड़ाई से हाथ खीचकर ग्रपने ग्र<del>बने स्थान को करे</del>ाग्ये। फिर तारीस २५ सितम्बर, १८१६ को ग्रङ्गरेज ग्रौर सतारा के महाराज की सन्कि हुई:। उस सन्धि के ये शब्द⁴ है। "सतारा के छत्रपति का खान्दान बहुत दिनों से हैं, अत: उनके और उनके कुटुम्बियों की सान कायम रखने के मिए कुछ राज्य देना जिस्ता है। तक्नुसार यह राज्य छन्नपति महा-

राज को दिया जाता है। इस राज्य का शांसन महाराज छत्रपति, उनके पुत्र ग्रथवा वारिस और रेजीडे न्ट सदा करते रहें !" इस पर महाराज ने यह स्वीकार किया था कि ''में यह राज्य लेकर सरकार ग्रंगरेज बहादुर के ग्राश्रय में सदा रह कर सरकार ग्रद्धरेज बहादुर की सलाह से सब काम करता रहेगा।" इसके सिवा संधि में परराज्य से सम्बन्ध न रखने, युद्ध प्रसंग पर सहायता देने श्रादि सामान्य करार भी महा-राज ने किये थे। इस सन्धि के स्रवसार दक्षिण में कृष्णा स्रौर वारणा, उत्तर में नीरा ग्रौर भीमा, पश्चिम में सहयाद्रि ग्रौर पूर्व में पंढरपूर तथा बीजापुर इस प्रकार की सीमा से घिरे लगभग १५ लाख वार्षिक की श्रामदनी का राज्य महाराज का स्वतंत्र वंश-परम्परा का राज्य कह कर, दिया। बीस वर्ष के बाद प्रतापिसह महाराज पर कुछ दोषारोपए कर उन्हें बनारस में रखा भ्रौर उनके भाई शाह जी महाराज उर्फ भाऊ-साहब से नवीन संधि कर उन्हें गद्दी पर बैठाया । सन् १८४८ में शाह जी महाराज ने मरने के पहले ऋंकौजी महाराज को गोद लिया, उस समय प्रसिद्ध नीतिज्ञ श्रौर भावी गवर्नर सर वार्टल फीग्रर सतारा के रेजीडन्ट थे। उन्होंने संधि के ग्राधार पर राज मंडल को बुलाकर श्रीर दरबार भरकर घ्यंकोजी को गही पर बैठाया, परन्त कम्पनी सरकार के डायरेक्टरों ने यह कहकर कि सरकार की ब्राज्ञा के बिना दत्तक लिया गया है, दत्तक नामंजुर किया भीर राज्य खालसा कर दिया । यह सरासर भ्रन्याय किया गया, क्यों कि यह राज्य स्वतंत्र था इसे दत्तक के लिए भ्राज्ञा लेने का नियम लागु नहीं हो सकता था, परन्तु राज्य की ग्रामदनी उस समय तीस पैतिस लाख तक बढ़ गई थी, भ्रत: कम्पनी उसे लेने के लाभ को न रोक सकी। बाजीराव ने युद्ध किया, इसलिए उसे पदच्युत कर उसका राज ले लेना उचित कहा जा सकता है, परन्तु सतारा के महाराज का निष्पुत्र मरना कुछ ग्रपराघ नहीं था। फिर इस निमित के झाघार पर राज ले लेना उचित नहीं कहा जा सकता श्रीर बहुत से अंग्रेजों ने भी यही कहा है । सतारा के पहले भ्रौर उस समय के रेजीडन्ट सर वार्टल फीग्रर, जनरल ब्रिग्स और मौ० स्टु० एल्पिन्स्टन प्रभृति इसे बहुत बड़ा श्रन्याय समभते थे श्रौर इसके लिए उन्सोंने बहुत भगड़ा भी किया था। इस बात का प्रमाएा भी कागज पत्रों से मिलता है कि द्वितीय बाजीराव का कारबार जिस प्रकार खराब था उस प्रकार सतारा महाराज का नहीं था, श्रत: राज खालसा होने में इस ग्रोर से भी कोई कारए नहीं था! जब कि ग्रंग्रेजों के मत से सतारा महाराज को कैद में रखना, बाजीराव का ग्रपराध था तब मराठाशाही बनाये रखने का बचन दे देने पर ग्रौर पेशवा को निकाल कर प्रपना लड़ाई का खर्च ले, चार करोड़ की ग्रामदनी का सारा राज सतारा के महाराज को देने में कौन सी श्रनचित बात थी !

यद्यपि यह बात सबको मान्य है कि सतारा के महाराज राज का काम-काज

न कर सतारा में निक्केट्ट पड़े रहते थे, तथापि यह कहना कि उन्हें पेशवाएक प्रकार से कैंद सा कर रक्खा था सबको मान्य नहीं है। यहाँ तक कि दूसरे बाजीराद के समय में भी ऐसी स्थित नहीं मानी जा सकती। सतारा के रेजीडेन्ट जनरल बिग्ज ने सब कागज पत्रों को देखकर श्रपनी यही सम्पित दी है। सन् १८२७ में जनरल बिग्ज ने बम्बई सरकार को जो रिपोर्ट भेजी थी ऐसी सभी बातें उसमें लिखा था।

यद्ध प्रथवा संधि करना, राज के भ्रष्ट प्रधान से लेकर भ्रन्य सब कर्मचारियों की नियक्ति कर उन्हें वस्त्र तथा श्रिधकार पत्र देना, सरदार लोगों को चढाई करने और राज जीतने को भेजना वा वापिस बुलाना, इनाम, सन्मान, सरंजाम, नियक्ति भ्रौर धमकियां देना, वंश परम्परा के लिए काम देना या वेतन बढ़ाना था घटाना भ्रादि हर एक बातों की सनद या कागज पत्र म्रादि देने का भ्रधिकार सतारा के महाराज को था। यद्यपि इन सब बातों में पेशवा ग्रपनी सम्मति देते तथा सिफारिश करते थे, परन्तु महाराज की इच्छा श्रौर स्वीकृति के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता था ग्रौर जो सिक्के ग्रादि चलाये जाते थे वे उनकी ग्राज्ञा ग्रौर ग्राधिकार से चलाये जाते थे। पेशवा की श्रौर से महाराज के पास सब कामों की सुनाई कराने के लिए कोई कारभारी या मंत्री रहा करते थे जो पेशवा की स्रोर से लिखकर श्राये हुए काम को महाराज के सन्मुख उपस्थित करते श्रौर समभाते थे। उन पर महाराज जो म्राज्ञा दिया करते थे वही किया जाता था। यद्यपि पेशवा की म्रोर से जो सम्मति दी जाती थी महाराज उसी के ग्रनुसार ग्राज्ञा देते थे तो भी ए सा कोई उदाहरए। नहीं मिलता कि मराराज के किसी बात को ग्रस्वीकार करने पर पेशवा ने बलात उस काम को राजकीय मुहर लगा कर किया हो। पेशवा को यदि एेसी बलज़ोरी करनी होती तो वे सिक्के ग्रादि सतारा ही में क्यों रखते, पूना न ले ग्राये होते, ग्रथवा जो बातें वे भ्रापने भ्राप कर सकते थे स्वयं कर लेते, जैसे कि संधि भ्रापने नाम से करना, भ्रापनी मुहर से सनद ग्रादि देना, पर उन्होंने एेसा कभी नहीं किया । स्वत: बाजीराव द्वितीय के वस्त्र सतारा से ही स्राये थे स्रोर इतना ही नहीं किन्तु १८१० में जब सतारा के महाराज पूना श्राये तब बाजीराव ने उनका स्वागत श्रपने स्वामी के समान ही किया श्रीर वैसा ही सन्मान श्रंग्रेजों से करवाया । बहुत सी छोटी-छोटी बातों में भी सतारा के महाराज की स्राज्ञा स्नावश्यक होती थी स्त्रीर वह या तो पीछे स्रथवा समय पर ही महाराज की ग्रोर से दी जाती थी। इसके सिवा फौजी ग्रौर मुल्की ग्रधिकारियों ग्रौर सेना सम्बन्धी समाचार, युद्ध प्रसंग, संधि तथा राज काज की ग्रनेक छोटी-छोटी बातों तक का विवरण सतारा के महाराज को बाजीराव द्वितीय के समय तंक बताया जाता था। इसका प्रमाण देने से विस्तार होने का भय है, ग्रत: जिन्हें इस सम्बन्ध में प्रमाण

वेखने की अव्यवस्था हो उनसे हमारा निवेदन है कि वे सतारा के महाराज शाहजी राजा उर्फ प्राप्पा साहब का वह प्रार्थना पत्र जो इन्होंने महारानी विक्वोरिया को ग्रपना राज वापिस देने के लिए बिलायत भेजर था, देखें। ए सा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसके ग्राधार पर यह कहा जा सके कि पेशवा ने कभी ग्रपने कौ मराठी राज का स्वामी माना था। यद्यपि विलायत को सिविल लिस्ट के भ्रनुसार राज की भ्राय में से महाराज के निजो खर्च के लिए कुछ रकम नियत कर दी जाती थी तो भी ग्रौर ग्रावश्यकता पड़ने पर उन्हें निजी खर्च के लिए ग्रोर भो रकम दी जाती थी ग्रौर महा-राज उसे राज से देने की आज्ञा दिया करते थे। पूना में पेशवा के कार्यालय में सम्पूर्ण राज कार्य होने का प्रारम्भ शाहू यहाराज के समय से हुआ और उन्हीं के समय विशेष कर उनके पश्चात् सतारे के महाराज श्रालस्य श्रथवा व्यसनों में श्रपना समय ब्यतीत करने लगे। वे राज कार्य की कुछ सँभाल नहीं सकते थे, इसलिए पूना के कायंयालय में राज कायं जोर पकड़ते गये परन्तु ए सा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि श्रपने मंत्री के सिरमौर हो जाने पर सतारा के किसी भी महाराज ने स्वाभिमान पूर्वक सिर उठाया हो । यदि महाराजा चाहते तो सिन्धिया, होलकर श्रौर नागपुर के भोंसले से गुप्त पत्र व्यवहार कर पेशवा के पंजे से ग्रपने को छुड़ा सकते थे ग्रोर यदि पेशवा ने सतारा के महाराज को वास्तव में कैंद सा कर रखा होता तो मराठा सरदारों ने अपनी मूल राजगद्दी तथा जातीयता के आभिमान के कारए महाराज को मुक्त श्रवदय कराया होता परन्तु जब यह कुछ नहीं किया गया तब इसका अर्थ यही होता है कि महाराजाओं जा व्यक्तिगत नादानपना और पेशवा के द्वारा पचहत्तर वर्षों में बढ़ा हुआ राज भवन तथा पूना में राज कार्य की सुव्यवस्था देखकर इस दशा को मराठा सरदारों ने असन्तोषजनक नहीं समका होगा भ्रौर न उसे पलटने के लिए उन्होंने शस्त्र उठाने को जरूरत समभी होगी। भ्रंग्रेजों को तो सतारा के महाराज का ही स्वाभित्व मान्य था। पेशवा को तो वे सदा नौकर माना करते थे ग्रौर पेशवा के व्यवहारों को, ग्रिध-कार ऋतिक्रमरा का नाम दिया करते थे, परन्तु जब सतारा के महाराज बालीराव के हाथ से ख़ुट कर ग्रंग्रेजों के दल में उपकृत स्नेही के नाते से ग्रा मिले तब फिर उन्हें एक स्वतन्त्र नरेश मानने में ग्रंगरेजों की क्या हानि थी। हानि यह थी कि यदि उन्हें स्वतंत्र मान लिया जाता तो फिर दत्तक न लेने देने का कारण उपस्थित कर राज खासता करने का सुग्रवसर नहीं मिल सकता था। एलिफिन्स्टन ने १८१७ में जो प्रसिद्धि पन्न प्रगट किया था उसमें इन बातों को लिखा था।

इन बार्ती से यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि सम्पूर्ण मराठी राज्य महाराज की न मिलकर उसमें से कुछ खालसा होगा, परन्तु जो कुछ मिलेगा वह स्वतन्त्र राज्य होगा। इन बब्दी को सस्य करने के लिए महाराज से ग्रागे जाकर जो लिख हुई उसमें ऐसी शर्तें करना, ग्रंगरेजों की उचित नहीं था जिनसे महाराज की स्वतन्त्रता में किसी प्रकार की भी बाघा उपस्थित होती। ग्रन्ततीगत्वा यह उचित भी मान लिया जाय कि परराज्यों से पत्र ध्यवाहार ग्रंगरेजों के द्वारा करने तथा ग्रपने सरदारों ग्रौर जागीरदारों की व्यवस्था ग्रंगरेजों के द्वारा कराने की शर्त करना गत ग्रनुभव पर से श्रावश्यक था, तो भी दत्तक की श्राज्ञा लेने का पचड़ा महाराज के पीछे सदा के लिये लगा देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता ग्रीर न इसका कोई कारए। ही था। पहले ही तो चार करोड़ की भ्रामदनी के राज्य में से महाराज को केवल पन्द्रह लाख की श्रामदनी का ही राज्य दिया गया थ्रौर साथ ही किसी प्रकार का ऋगड़ा फसाद न करने के लिये खब ग्रन्छी तरह से सन्धि की शर्ती में बाँध लिया। फिर भी उनके पीछे दत्तक का भगड़ा लगाना कैसे न्याय कहा जा सकता है, नाममात्र का पन्द्रह लाख की श्रामदनी का राज्य मिला तो क्या और दत्तक को मिला तो क्या ? उससे श्रंगरेजों को विषाद क्यों होना चाहिये था ? सन्धि के समय महाराज श्रधीन राजा के समान म्रप्रधान श्रेगी के राजा माने गये, पर दत्तक का प्रश्न उठने पर वह बात भी गई ग्रौर महाराज से ग्राश्रित राजा के समान व्यवहार किया गया। सबसे ग्रधिक दिल्लगी यह कि राज्य खालसा करने के समय महाराज को स्वतन्त्र न मानने में यह युक्ति उपस्थित की गई कि जब तुम पेशवा के समय में ही स्वतन्त्र राजा नहीं थे तो हमारे शासन में तुम स्वतन्त्र कैसे माने जा सकते हो ? हम पूछते हैं कि ग्रंगरेजों से स्तेह सम्बन्य होने पर भी पेशवा के समय की परतन्त्रता ही यदि महाराज से चिपटी हुई थी तो फिर ग्रंग्रेजों ने उन पर उपकार ही क्यों किया ? १८१६ ग्रथवा १८३६ -की संधियों में ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जिन से महाराज श्रंग्रेजों के श्राश्रित के सरदार माने जा सकें। सत्ता की भ्रपेक्षा भ्रंगरेज उस समय कितने ही श्रेष्ठ रहे हों, पर वे राजाधिराज नहीं बन पाये थे, किन्तु उस समय उनकी सत्ता मुगलों के दीवान, कारभारी भ्रथवा सेनापित के नाते की ही थी। १८३६ तक तो भ्रंगरेज सरकार श्रपने को व्यापारी कम्पनी ही कहती थी। सतारा के महाराज से जो १८९६-३६ में संधियां हुई उन दोनों की अंगरेजी सहरों में यही शब्द थे कि "व्यापारी कम्पनी और दिल्ली के बादशाह के नौकर"। इधर शिवाजी महाराज ने मुगलों को जीतकर प्रपना राज्याभिषेक कराया था श्रौर उनके स्वतन्त्र राज्य के उत्तराधिकारी महाराज प्रतापिसह १८६३६ में थे। १८३६ तक उसी प्रकार नाता पाला जाना था। यदि काननी भाषा में कहा जाय तो कहना होगा कि दिल्ली के बादशाह के सम्बन्ध से महाराज का पद श्रेष्ठ ग्रीर ग्रंगरेजों का कनिष्ठ था। यदि बादशाह की ग्रोर से मराठों की जो चौंच सरदेश मुखी की सनद मिली थी, उत हिट से देखा जाय तो किन्हीं बातों में दोनों बादशाह के सन्दी नौकर होने से दोनों का दर्जा समस्य ही ठहरता है।

श्रंगरेजों को यह बात विदित थी कि मन्त्री राजा के श्रधिकार म यंक्ति कर सकता है। १८१८ में सतारा के महाराज को जो श्रधिकार थे उससे श्रधिक श्रधिकार इंग्लैंड में भी सब राज काज मन्त्रि मंडल राजा के नाम से करता है। बाजोराव श्रथवा उसके पहले के पेशवाश्रों की सिफारिशों सहसा गामंजूर करने का साहस यदि सतारा के महाराजाश्रों में नहीं था तो इसका कोई कारए। होना चाहिये। क्या इंग्लैंड के राजा भी सहसा मन्त्रि मंडल की सिफारिश नामन्त्रूर करने को कभी साहस करते। सारांश यह कि पेशवा के मनमाने काम करने से महाराज की पदश्रिष्टता मानी नहीं जा सकती। इसी प्रकार श्रंगरेजों को सूचना दिये बिना पर-राज्यों से सम्बन्ध न करने की शर्त मान लेने से भी महाराज का स्वातन्त्रय नष्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक राजा की विजय दूसरे राजा पर होने से विजित राजा को विजयों की कुछ शर्ते माननी ही पड़ती है, पर इसका यह श्रथ नहीं है कि उनके मान लेने से राजा की स्वतन्त्रता सर्वथा नष्ट हो जाय। इटली ने कार्थज को जीता श्रौर उससे श्रन्याय तथा श्रत्याचार पूर्ण शतें स्वीकार कराई, पर ऐसा कहीं सुनने में नहीं श्राया कि उससे उनकी राजकीय म्वतन्त्रता नष्ट हो गयी हो।

श्रंगरेज श्रौर सतारा के महाराज में जो सन्धि हुई थी वह युद्ध में जय, पराजय होकर नहीं हुई थौ किन्त दोनों ग्रोर से स्नेह की ही सन्धि थी। ग्रीर श्रेष्ठ तथा किनष्ठ राज्यों में ग्रपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए ग्रमुक ग्रमुक कार्य करने तथा न करने की शर्तों की ऐसी सन्धि हो भी सकती है। १८०६ में काबुल के ग्रमीर ने जो श्रंगरेजों से सन्धि की थी उसमें प्रमीर ने यह स्वीकार किया था कि "मैं श्रपने राज्य में किसी भी फ्रेंन्च को न रहने दुंगा" तथा १८१५ में नैपाल के राजा ने ग्रंगरेजों से सन्धि कर यह शर्त की थी कि सिकिस के राजा से अगड़ा उपस्थित होने पर ग्रंगरेजों को कध्यस्थता में उसका निर्णय भीर भंग्रेज उस सम्बन्ध में जो करेंगे वह मान्य करूंगा, परन्त इन संधियों से ग्रमीर की ग्रथवा नैपाल की स्वन्त्रता नष्ट होती हुई नहीं सुनी गई ग्रौर न इन दोनों राजाग्रों को दत्तक लेने के लिये ग्रंग्रेजों से श्राज्ञा लेने की कोई भ्रावश्यकता ही हुई यही बात सतारा के महाराज के सम्बन्ध में भी थी। सतारा के महाराज भले ही निर्बल हो गये हों धौर ग्रंग्रेज, प्रबल हों, पर सन् १८१७ के घोषणा पत्र में उन्हें म्वतन्त्र राजा ही माना था। जागीरदार नहीं, ग्रीर बात कभी उटल नहीं सकती। एक राजा का राज्य या सैनिक शक्ति दूसरे से कम होने के कारए। दूसरे की सहायता पर यदि उसे भवलम्बित होना पड़े तो इससे उस राज्य का स्वातन्त्रय नष्ट नहीं हो जाता।

म्राज यह सिद्ध हो गया है कि यूरोप में निर्बल राजा भी श्वतन्त्र राजा हो सकते है। इंगर्लेंड स्वयं ग्रयने मंह से यह स्वीकार करता है कि निर्वल मौर म्रात्म-

रक्षा करने में प्रसमर्थ राजाधों का स्वातन्त्रय नियमानुसार सिद्ध करने ही के लिए हम इस महायुद्ध में सम्मिलित हुए हैं। सन् १८१६ की सन्धि में दोनों भ्रोर के श्रंग्रेज मराठों के मुभीते पर प्राय: ग्रधिक ध्यान दिया गया था। सतारा के महाराज की श्रपनी श्रात्म रक्षा करना था श्रौर श्रंगरेजों को मराठों को सन्तुष्ट कर भावी युद्ध टालने के साथ-साथ प्रपना खर्च ग्रौर राज्य बचाना था। इसलिये दोनों ने परस्पर मिलकर वह सन्धि की थी। दत्तक की भ्राज्ञा लेने का बन्धन यदि ग्रंगरेजों को लगाना था तो उसी समय ग्रन्य शर्तों के समान इसे स्पष्ट रीति से क्यों नहीं कह दिया। उस समय यदि सतारा के महाराज को स्वतन्त्र राज्य ग्रंगरेजों ने नहीं दिया होता तो कौन उनका हाथ पकड़ता था परन्तु, जब उन्होंने एक बार चाहे वह उदार मत से क्यों न हों, राज्य दे दिया था फिर ग्रंगरेजों को उसे वापिस लेने का ग्रधिकार नहीं था। सारांश यह कि कानन, न्याय, नीति श्रादि किसी भी दृष्टि से महाराज का राज्य खालसा करना, भ्रन्याय ही सिद्ध होता है। सतारा राज्य के सम्बन्ध में इतने विस्तार पूर्वक चर्चा करने से हमारा यही प्रयोजन है कि जिस प्रकार यह बान ठीक है कि श्रंगरेजों ने भारत में बहुत सा राज्य तलवार के बल से प्राप्त किया उसी प्रकार उन्होंने कुछ राज्य, न्याय की भ्रोर देखते हुये, राज्य लेने की तृष्णा से भी प्राप्त किया, यह भी श्वसत्य नहीं है। लार्ड डलहौजी के शासन काल में श्रंगरेजों को जो राज्य मिले उनके लिए प्राय: वही बात कही जा सकती है जो कि सतारा नरेश की राज्य लेने के सम्बन्ध में कही गई है। परन्त ग्रब इस विषय पर ग्रधिक विस्तार पूर्वक चर्चा करने की हमारी इच्छा नहीं है।

मराठाशाही के नाश होने के वास्तविक ग्रौर ग्रवास्तविक कारगों का विवेचन ग्रौर भी ग्रनेक दृष्टियों से किया जा सकता है, परन्तु विस्तार भय से यहाँ पर केवल एक ग्रौर कारगा पर विचार कर इस ग्रध्याय को हम समाप्त करेंगे।

### जाति भेद ग्रीर राज्य नाश

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मराठाशाही की ध्रवनित का एक कारण जाति भेद भी था, परन्तु हमें इस बात के कहने में बहुत सन्देह है। यद्यपि यह ठीक है कि महाराष्ट्र में जाति भेद था, परन्तु उसकी उत्पत्ति बालाजी विश्वनाथ पेशवा के समय से ही नहीं हुई थी ? वह सनातनकाल से चला ग्राता था ग्रौर न केवल महा-राष्ट्र ही में था, वरन भारतवर्ष के दूसरे भागों में भी महाराष्ट्र ही के समान हजारों वर्षों से प्रचलित था। ऐसी दशा में उसका दृष्परिणाम ग्रठारहवीं शताब्दी के ग्रन्त में ही हुग्रा यह नहीं कहा जा सकता। पहले जब मुसलमानों ने महाराष्ट्र का बहुत

सा भाग जीत लिया, उस समय भी जाति भेद था। मुगलों की चढ़ाई के समय में भी था श्रीर फिर जब मराठों ने मुगलों से राज्य छुड़ाया श्रीर शिवाजी महाराज ने नवीन स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की उस समय भी वह था, शिवाजी के पश्चात मुगलों ने जब फिर महाराष्ट्र पर श्रीधकार किया इस समय भी वह था, राजाराम महाराज के समय में बीस वर्षों तक बराबर भगड़कर मराठों ने स्वतन्त्रता की रक्षा की तब भी वह था। इसके पश्चात् जब सवाई माधवराज के समय में दिल्ली तक मराठी सत्ता हो गई उस समय भी वह मौजूद ही था श्रीर श्रन्त में बाजीराव के समय में जब मराठाशाही का नाश हुशा तब भी वह विद्यमान था। सारांश यह कि शिवाजी महाराज के दो सौ वर्ष पहले से दो सौ वर्ष पीछे तक जाति भेद एक ही स्वरूप में महाराष्ट्र में विराजमान था। मुगलों के समय में तो जाति भेद का प्रभाव नहीं पड़ा, परन्तु श्रंगरेजों के समय में उसका प्रभाव पड़ा, इसका प्रमाशा क्या ?

मुगलों के समय में जो मराठे श्रौर ब्राह्मण कंघे से कंघा मिलाकर उनसे लड़ते थे क्या वे अपने मन और कार्य के कारण आज की हिष्ट से समाज सुधारक कहे जा सकते है ? नहीं जिस समय महाराज शिवाजी महाराष्ट्र मंडल को मिलाकर मुसलमानों से देश की रक्षा करने की योजना बनाई थी, उस समय उन्होंने जाति भेद के विरुद्ध कोई व्याख्यान नहीं दिया था। उन्होंने श्रपने राज्य में केवल गुरा को श्रौर कर्त्तव्य परायरा पुरुषों को ग्रपने पास खींच लिया तथा ग्रकर्मरायों को दूर कर दिया। उनके सम्बन्ध की यह बात प्रसिद्ध ही है । उन्होंने कभी यह भेद नहीं किया कि ग्रमुक बाम्हरा है ग्रौर ग्रमुक मराठा है ग्रौर ऐसी स्थित में भी जब कि महाराज शिवा जी, सनातन पद्धति के अनुसार जाति भेद के कट्टर मानने वाले थे, उन्होंने लोगों का चनाव सदगुराों के काररा किया, न कि जाति भेद श्रथवा समाज सुधार के द्वेष से। इसी प्रकार पेशवा के समय में भी जाति भेद मान्य था। फिर भी प्रत्यक्ष राज्य व्यव-हार में स्वजातीय लोगों की नियुक्ति ग्रादि का व्यवहार कभी नहीं दिखलाया गया, किन्तु राज्य कल्याग् की दृष्टि से ही वरिक्त का चुनाव स्रादि होता था। बालाजी विश्वनाथ के समय में जिन लोगों की वृद्धि हुई उनमें प्रतिशत पाँच सौ बाम्हण लोग ही थे। उस समय की सूची देखने से विदित होता है कि उस समय बड़े-बड़े पद पर प्राय: ब्राम्हण सरदार ही थे। पेशवा पर एक यह भी दोष लगाया जाता है कि उन्होंने कोकग्रस्थ बाम्हर्गों का बहुत उपकार किया, परन्तु इस दोबारोपण के लिये कुछ भी विशेष भ्राधार नहीं है। बेहरे, फड़के, रास्ते, पटवर्धन, महेंक्ले तथा एकाथ भ्रीर दूसरे को छोड़ जिसे हम नहीं जानते होंगे ग्रीर कौन कोकलस्य सरदार था। पेशवा के सिबा शेष सब मन्त्रिगए। तथा विच्नुरकर पानशे, पुरन्दरे, मजूमकार, हिंगके ग्रादि सब सरदार मंडली देख्यस्थ थी। इसके सिया गोबिन्दपन्त बुन्देला के समान कहाड़े सरदार भी अनेक थे। से देखर निम्न कर्मचारी ही कोक एतस्य ब्राम्हग् थे। ऐसी दशा में यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि पेशवा जाति पक्ष करते थे अथवा उन्होंने ब्राम्हग्गों का बहुत कस्याग् किया था।

यह बात ठीक है कि उच्च पद पर जिस जाति का व्यक्ति होता है उस जाति के लोग धीरे धीरे उसके कार्य विभाग में थोड़े बहुत भर ही जाते हैं, परन्तु यह नियम केवल कोकग्रस्थों के लिए ही लाग नहीं है बल्कि हिन्दु स्रों की सब जातियों स्रौर यहाँ तक कि मुसलमान, पारसी, श्रंग्रेज श्रादि के लिए भी मनुष्य स्वभाव रूप होने के कारए। लागु हो सकता है। श्रंग्रेजी राज्य में भी इसके उदाहरण जितने चाहौ उतने मिलेंगे। यदि किसी एकाध कलेक्टर का सेक्रेटरी या रिश्तेदार, एक प्रभु भ्रयवा सारस्वत जाति का होता है तो थोड़े ही दिनों में कई महत्व के स्थान उसके जाति वालों से भरे हुए पाये जाते हैं। यदि कोई गत कुछ वर्षों के भीतर बम्बई प्रान्त में मुन्सिफी का पद किन-किन जाति वालों को दिये गये इसकी सूची प्रकाशित करें तो हमारे उक्त विधान का समर्थन उत्तसे भ्रच्छी तरह हो सकेगा। बम्बई के कर्मचारी मंडल में इस बात की शिकायत बड़े जोर शोर से रही है कि बम्बई की म्युनिसिपैलिटी तथा श्रोरियंटल इन्शुरेन्स कम्पनी के कार्यालय में पारसी लोग बहुत भर गये है । जो बात पासियों के सम्बन्ध में कही जा सकती है वही क्रिश्चियनों के सम्बन्ध में भी लागृ है। हेलिबरी कालेज से भारत में जो सिविलियन श्राते थे उनके सम्बन्ध में विलायत में भी शिकायत थी कि प्राय: ठहरे हुए कुछ घरानों के लोग भेजे जाते है। भारतीय ब्रिटिश शासन के पहले सौ वर्षों का इतिहास यदि देखा जाय तो उसमें प्राय: एक ही उपनाम के एक पर एक स्राये हुए स्रधिकारी देखने को मिलेंगे। स्वयं विलायत स्रथवा स्रमेरिका में ओ यदि जाति भेद नहीं है तो भी पक्ष भेद बहुत ज्यादा है ग्रीर विलायत में कल तक वहत से घरानों में एक ही राजकीय पक्ष बड़ी निष्ठा श्रीर ग्रभिमानपूर्ण व्यवहार करता हुम्रा दिखलाई पड़ता था । सारांद्रा यह है कि चिरपरिचित, ग्रांखों के ग्रागे के ग्रपने साथ के ग्रौर हितसम्बन्धो तथा काम कर सकने वाले ग्रपने मनुष्यों को छोड़ कर दूसरे दूर के मनुष्यों को दूं दकर उन्हें नियत करने की लोकोत्तर निस्वार्थ भावना, पक्षपात शुन्यता परोपकार बुद्धि ग्राज तक किसी भी राष्ट्र में ग्रोर कभी भी विद्याल रूप में नहीं देखी गई है। पेशवा, कोकएास्थ ब्राह्मणों के घराने उन्नत दशा में लाये उनसे भी यदि अधिक लाये होते तो भी उनका ऐसा करना ऊपर दिखलाये हुए मनुष्य स्वभाव के ब्रज़ुसार हो होता, परन्तु ऊपर बतला चुके हैं कि पेशवा हाथ से ऐसा कोई काम नहीं हुआ।

यदि पेशवा पर कोई यह ग्रारोप करे कि उन्होंने ग्रपनी निजी सत्ता की ग्रिंभ-लाषा की लो इस विषय में हम उनका विशेष रीति से समर्थन नहीं करना चाहते, क्यों कि जो बात पेशवा के लिए कही जा सकती है वही ब्राह्मण सरदारों की भी थी। शिवा जो के समय में श्रष्टप्रधान श्रीर सरदारों की नौकरी वंश परम्परा से नहीं दी गई थी। इसका कारण यह था कि उस समय राज्य का प्रारम्भ काल ही था, तो भी उनके समय में भी, परम्परा-गस नौकरी की जड़ जम गई थी ग्रीर ग्रागे जाकर वही पद्धित सरदारों में भी लागू हो गई थी। इंग्लैन्ड में ग्राज मी यह पद्धित देखने को मिलती है। वहां कायदा कानून बनाने का ग्रधकार जिन दो सभाग्रों को है उनमें से हाउस ग्राफ लार्डस में सैकड़ों ऐसे लार्डों ने स्थान रोक रखा है जो न तो प्रजा के द्वारा ही चुने जाते है ग्रीर न जिन्हें राजा ही नियुक्त करते हैं। केवल जन्म सिद्ध ग्रधिकार के बल सैकड़ों वर्षों से उक्त लार्ड उभा में स्थान पाते ग्रीर कायदे कानून बनाने के हक का उपभोग करते श्रा रहे हैं।

यह भी कहा जाता है कि जाति भेद के कारण ही महाराष्ट में फूट हुई ग्रीर अवनित का प्रारम्भ हुम्रा, परन्तु इस कथन के लिए प्रमाण बहुत कम है, क्योंकि इसके सम्बन्ध में कई उल्टी सीधी बातें सिद्ध की जा सकती हैं। जाति भेद के प्रवल होने पर भी जब मराठा शिवाजी महाराज ने चन्द्रराव मोरे सरीखे मराठा सरदार को जान से मरा, ग्रहेंक प्रभू चरानों को ऊंचा उठाया ग्रीर इतने भारी पराक्रम से प्राप्त किया हम्रा राज्य ब्राह्मण रामदास के चरणों में भ्रर्पण करने की तत्परता दिखलाई तो फिर जाती भेद किस तरह दोषी सिद्ध किया जा सकता है। सिंघिया ग्रीर होलकर के ब्राह्मए होने पर भी दोनों में तीन पीढ़ियों तक द्वेष क्यों रहा ? यदि यह कहा जाय कि पेशवा के समय में देशस्य ग्रीर कोकगुस्य का भेद ग्रत्यधिक हो गया था तो पेशवा पेशवा में जो ऋगड़ा हुन्ना वह तो कोकगुस्थों का ही परम्परा का ऋगडा था सो क्यों हम्रा ? हरिर्पत फड़के भ्रौर परशुराग भाऊ ने जी नाना फड़नवीस का पक्ष लिया था वह कीक एस्थ के नाते से नहीं लिया था। एक ग्रोर रघुनाथ राव ग्रोर मौरोवादादा दूसरी ग्रोर माधवराव नानाफड़नवीस प्रभृति में इस प्रकार में जो गांठ पड़ गई थी वह जाति द्वेष के कारण नहीं पड़ी थी, इसी प्रकार के भगड़े स्नागे पीछे सिंधिया, होलकर स्रांग्रेज भोंसले, गायकवाड़ स्रादि के धरानों में भी हए, पर इनका कारए जाति भेद नहीं कहा जा सकता। यद्यपि हम यह जानते हैं कि मूल ऋगड़ों को जाति भेद के कारण कुछ बल मिला जैसा कि ब्राह्मण श्रीर कायस्थी के भगडे के कारण उस समय मराठाज्ञाही में ग्रसंतोष फैल गया था परन्तु वे भगड़े सदा रूपये पैसे तक ही होते थे श्रर्थात् भगड़ा श्रौर फूटका कारए। शुद्ध जाति भेद न होकर ग्रैन्य कोई हुन्ना करताथा।

न्यायमूर्ति रानाडे ने भी जाति भेद का उदाहरए। देते हुए बतलाया है कि वैशस्य ब्राह्मणों ने रघुनाथराव का भ्रौर कोकणस्य ब्राह्मणों ने नाना फडनवीस का पक्ष लिया था, परन्तु देशस्थों ने जिस रघुनाथराव का पक्ष लिया था वह रघुनाथराव स्वयं कोक एस्थ ब्राह्मए। था। ऐसी दशा में यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि यह पक्ष जाति भेद के कारए। लिया गया था। हां, यदि यह सिद्ध किया जा सके कि देशस्थों ने एका कर किसी देशस्थ को या मराठों ने मराठे को पेशवा बनाना चाहा था तो बात दूसरी है । सारांश यह कि जिस प्रकार मराठों की श्रापसी कलह के प्रमाण बहुत है, उसी प्रकार वह कलह जाति भेद के कारए हुई, इसके लिये ग्रधिक प्रमारा नहीं मिलते हैं । इसलिये ऐसे ही प्रमारा ग्रधिक प्राप्त हैं जिनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के सम्बन्ध में लोग जाति पांति के भावों को खूटी पर टाँग देते थे ग्रौर ग्रपने स्वार्थ के लिये दूसरी जाति के लोगों को ग्रपना लेते थे। इस समय के जाति भेद के सम्बन्ध में न्यायमूर्ति रान:डे ने जो विधान किया है उसकी श्रपेक्षा उनका वह दूसरा विधान हमें श्रधिक प्राह्य है, जो उन्होंने मराठी सत्ता का उत्कर्ष नामक पुस्तक के "बीज कैसे बोया गया ?" नामक प्रकरण में किया है, वह विधान इस प्रकार है—"हिन्दुम्रों की फूट के कारए ही भारत में विदेशी लोग घुस सके हैं'। हिन्दुग्रों को व्यवस्थित काम करने का न तो ज्ञान है ग्रीर न मिलकर काम करने का उन्हें ग्रभ्यास ही है। उन्हें नियमानुसार शान्ति के साथ काम करने से प्राय: घृएा है ग्रौर सभ्यता तथा छोटे बाप के बेटे बनकर चलने का उपदेश उन्हें रूचता ही नहीं है। ऐसी दशा में श्यवस्थित रीति से संगठित सेना के आगे हिन्दुओं की सत्ता यदि नहीं टिक सकी तो इसमें कोई श्राश्चर्य नहीं है। शिवाजी महाराज इस बात का सदा प्रयत्न करने रहे कि हिन्दुमों के ये दोष नष्ट हो जांय भीर इस छोटी सी बात से बड़े से बड़े राजकामों तक में समाज के हित, समाज के उत्कर्ष को ग्रयना उत्कर्ष श्रीर समाज के श्रपमान को श्रपना श्रपमान समभने लगें।" श्रीयुक्त रानाडे का यह विधान वास्तव में ठीक है, परन्तु शिवाजी महाराज ने जिन मार्गों से प्रयत्न किया उस पर यदि विचार किया जाय तो विदित होगा कि जिस हिष्ट से प्राज जाति भेद को समभकर मराठाशाही की भ्रवनित का कारण माना जाता है उस दृष्टि से जाति भेद करने का प्रयस्न शिवाजी महाराज ने कभी नहीं किया।

शिवाजी महाराज पूर्ण हिन्दू धर्माभिमानी थे। इसी धर्माभिमान के जोर पर
महाराज ने राष्ट्र को जागृत किया था। महाराज को जिस धर्म का ग्रभिमान था वह
सनातन धर्म ही था ग्रौर उस सनातन धर्म का मुख्य ग्राधार भूत चातुवर्ण नहीं था
या ग्राचार का मुख्य ग्रंग जाति भेद भी नहीं था, ऐसा कोई भी प्रमाणिका पूर्वक कह
नहीं सकता। शिवाजी के जाति भेद नष्ट करने के प्रयत्न करने की बात तो दूर रही,

किन्तु उनकी इस प्रकार की भावना के सम्बन्ध में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि जाति भेद की संख्या ग्रथवा व्यवस्था राष्ट्र हित की दृष्टि से बहुत घातक है ग्रीर इससे राजकीय प्रगति में बाधा उपस्थित होती है । महाराज शिवाजी की "गो-ब्राह्मए-प्रतिपालक" यह विरद थी ग्रौर यह विरद उन्होंने सुवर्गक्षरों से लिख रखी थी, परन्तु इसे उन्होंने उस समय के ब्राह्मणों से डरकर या किसी को फंसाने के लिये नहीं लिखा था। इससे यही सिद्ध होता है कि उनकी जाति भेद पर श्रद्धा ही थी। ऐसी दशा में भी जब उन्होंने चातुवर्ण विशिष्ट हिन्दू धर्म का स्रभिमान प्रदीप्त कर ब्राह्मण ग्नीर मराठों को कन्धे से कंधा भिड़ा कर प्रारा हथेली में ले लड़ने को तैयार किया तो इससे यही प्रयोजन निकलता है कि उन सब को धर्म का ही महत्व स्रधिक मालूम होता था ग्रौर उनके हृदय पर धर्म की जो छाप बैठी थी उससे उनके कार्य में जाति भेद ग्रथवा जाति द्वेष ग्राड़े नहीं ग्राता था। इसमें भी यदि ग्रधिक विवेकपूर्वक कहा जाय तो कहना होगा कि शिवाजी महाराज ने श्रपने श्रासपास के लोगों को व्यक्तिगृत हित भूलकर समाज हित के लिये जो तैयार किया सो वे महाराज सुधारक होने के कारण तैयार नहीं हुए ग्रीर न महाराज का सनातनधर्म के ग्रलीकिक तथा दिन्य उपवेषा होने के ही कारण हए, किन्तु महाराज के सर्व साधारण की श्राकर्षित करने के गरण तथा धृष्ठ, साहसी श्रीर बुदिसान महाराष्ट्र भक्त श्रगुग्रा होने के कारण ही लोगों का ऐसा परिवर्तन हो सका। श्रतएव उन्नति श्रवनित का श्राघार जाति भेद पर रखा जाना उचित नहीं है। जिस प्रकार शिवाजी महाराज के पहले श्रवनित का कारए। जाति भेद था ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार उनके समय की जाति भेद शून्य बुद्धि को उस काल की उद्धति का कारण नहीं कहा जा सकता है।

शाहजी, शिवाजी थ्रौर संभाजी-इन तीन पीढ़ियों के लगातार के कारण देले जांग तो उनमें धार्मिक विचार अथवा थ्राचार में विशेष अन्तर न मिल व्यक्तिगत स्वार्थ मूल जन की पात्रता है, परन्तु महाराष्ट्र में पात्रता का उद्दीपन राष्ट्रीय प्रेम वृद्धि पर श्रवलंबित न होकर विभूति पूजन की वृद्धि पर श्रवलंबित है और श्राज भी यही हाल है। यहां यह कह देना भी उचित प्रतीत होता है कि राष्ट्राभिमान के लिए जाति भेद के नाश की श्रावश्यकता नहीं है। सामुदायिक हित के लिए व्यवस्थित रहना, नियमों के उलंघन नहीं करना और राष्ट्रीय हित के शत्रुओं के विष्ट्य सदा श्रापस के लोगों का श्रभिमान रखना, जाति भेद के रहते हुए भी हो सकता है। जाति भेद के रहते हुए राष्ट्र हित बुद्धि उत्पन्न हो सकती है वा नहीं इस प्रश्न का उत्तर 'हां' में ही दिवा जा सकता है क्वॉिक जाति भेद और वर्म भेद के कहर अनुवायिकों से भी राष्ट्र हित की बुद्धि उत्पन्न हो सकती है, जाति भेद के रहते हुए उसकी उत्पत्ति होने

में क्यों बाधा हो सकेगी। यूरोप में अनेक धर्म पंथ के लोग एक ही राष्ट्र के अभिमानी देखे जाते हैं। स्पेन का रोमन कंथोंलिक राजा जब प्रचंड जहाजी बेड़े को लेकर इंग्लेंड पर चढ़ाई करने आया तब इंगलेंग्ड के प्रोटेस्टेंटों के साथ रोमन कैथोलिक लोगों ने भी उसकी तैयारी की थी। आज भी यूरोप में जो महायुद्ध हो रहा है उसमें प्रोटेस्टेंट इंग्लेंग्ड, कंथोलिक फ्राँन्स और रोमन कैथोलिक इटली एक दूसरे से कंधा भिड़ाकर प्रोटेस्टेंट जर्मती और कैथोलिक आस्थियों से लड़ रहे हैं। मुसलमान धर्मावलम्बी अरब लोग इंगलैंग्ड की श्रोर से लड़ते हैं और तुर्क जर्मनी की श्रोर से।

जाति भेद रहना उचित है या नहीं इसका तात्विक उत्तर कुछ भी हो ग्रौर स्वयं लेखक भी उसका न होना ही उचित है ऐसा समभने वालों में से एक है: तो भी उसका विचार तात्विक न्याय बुद्धि ग्रौर व्यवहार इन दो हिष्टियों से करना पड़ता है। न्याय बुद्धि से देखने पर ईश्वर का किसी एक जाति को सदा के लिये जन्म श्रेष्ठ म्रधिकार देना श्रौर दूसरी जाति को सदा के लिये कनिष्ठ स्थिति में रखना कभी न्याय तन्द कहा जा सकता। ऐसा कहना ईश्वर के न्याय की हंसी करना है। उत्कृष्ट राजा के शासन के समान ईश्वर के शासन में संपूर्ण प्राणि मात्र के उत्क्रान्ति करने का समान् ग्रवसर मिले ऐसी इच्छा न करना मानो ईश्वर को ग्रन्यायी मनुष्यों से भी प्रधिक ग्रन्यायी कहना है। यदि व्यवहार दृष्टि से देखा जाय तो जिन्हें राजकीय स्वातंत्रता प्राप्त करने की इच्छा है, उन्हें जाति बन्धन शिथिल करने के शास्त्रों को प्राज तक राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग में नहीं लाया हुआ शास्त्र समक्त कर उपयोग में श्रवक्य लाना चाहिए। चाहे उनके तात्विक विचार कुछ भी हो। हर समय प्रत्येक राष्ट्र की कोई न कोई सर्वश्रेष्ठ ग्रथवा सर्बों को ग्राक्षित करने वाली भावना होती ही है। शिवा जी महाराज के समय में राष्ट्रीय आवना धर्म की श्रपेक्षा राजनीति पर ही भ्रधिक भ्रवलम्बित रहती थी भ्रौर भ्राज इस बीसवीं शताब्दी में भी हमारी ट्रष्टि धर्म की ग्रापेक्षा राजनीतिक कार्यो पर ही ग्राधिक है। राष्ट्र भक्ति की ग्रीषधि जो पहले थी वही ग्रब है। उस समय सनातन धर्म कल्पना के ग्रनुमान में दी जाती थी परन्तु आज उस कल्पना को ग्रधिक उदार बनाकर बदली हुई सामाजिक परिस्थिति के श्चनुपान में देना चाहिए । यह विवेचन वर्तमान काल के लिए है । परन्तु भाज जिसका सम्बन्ध सम्पूर्ण जगत् के साम्राज्यों से है, उस स्थिति को मन से पहले के काल में संक्रमित कर ग्राज की भ्रड्चनों की ही उस समय की भ्रड्चनें समभना भीर यह कहना कि जाति भेद के ही कारण राष्ट्र का नाश हुन्रा, उचित नहीं है।

#### म्राठवाँ मध्याय

# मराठाशाही की सैनिक व्यवस्था

म्रंग्रेज ग्रंथकारों ने जहाँ तहाँ मराठों का उल्लेख 'चोर, लुटेरा ग्रौर डाहु' के नाम से ही किया है, ब्रौर यह ठीक भी है। क्यों कि ब्रंग्रेजों को भारत में पहले पहल मराठे ही बराबरी के प्रतिस्पर्धी मिले थे। फिर भला वे शत्रु के विषय में क्यों ग्राच्छे उदगार प्रगट करने लगे ? ग्रौर न ऐसा किसी ने किया भी। मराठों की ग्रापेक्षा भ्रंगरेजों को लिखने पढ़ने का ग्रधिक प्रेम था ग्रौर वे प्राय: इतिहास, प्रबन्ध, दैनिक कार्य विवरण ( डायरी ) टिप्पिणियाँ, कैफियत, वर्णन म्रोर विवेचन लिखा करते थे । इसलिए ग्रंग्रेजों ने मराठों के सम्बन्ध में जितना लिख रखा है उतना मराठों ने श्चंगरेजों के सम्बन्ध में नहीं लिखा। केवल इतिहासकार श्रीर नीतिज्ञों ने कहीं कहीं प्रसंगानुसार, बहुत थोड़ा उड़ती हुई दृष्टि से उल्लेख किया है। श्राजकल ग्रंग्रेजी राज्य होने भ्रौर ग्रंगरेजी प्रन्थों के छप जाने के कारए वर्तमान काल के सुशिक्षित लोगों को पढ़ने में वही ग्रंगरेजों का लिखा हुग्रा ऐतिहासिक साहित्य ग्राता है। एक ही स्रोर का साहित्य पढ़ने से बुद्धि में स्नम हो जाना स्वाभाविक है, परन्तु गत पच्चीस तीस वर्षों से महाराष्ट्र के इतिहास भक्तों ने ऐतिहासिक संशोधन से जो देश की सेवा की है उससे मराठों के सम्बन्ध में इतना सच्चा साहित्य उपलब्ध हुन्ना है कि यदि कोई मराठों के सम्बन्ध में पूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहे तो उसे साहित्य का क्षभाव नहीं खटवेगा। श्रब हमें इसपनीति की कथा के श्रनुसार मनुष्य के द्वारा बनाये हुए सिंह के चित्र पर भ्रवलंबित रहने का कोई कारए नहीं है, क्योंकि श्रब सिंह के द्वारा बनाया हुम्रा मनुष्य का चित्र भी देखने को मिलने लगा है। मराठों ने जो ग्रंगरेजों का वर्णन लिखा है, उसकी श्रपेक्षा उनके लिखे हुए कागज पत्रों में उन्होंने श्रकल्पित रीति से निज का जो चित्र लिख दिया है, इस समय उसी से हमें ग्रधिक काम है। इस चित्र को ग्रन्छी तरह देखने से मराठों पर यह ग्रारोप नहीं लगाया जा सकता कि वे केवल खीर के मूसल ही थे। लड़ने व लूट करने के सिवा उन्होंने कुछ किया ही नहीं तथा वे शान्ति के सुख जानते ही न थे श्रीर न संघटित राज्य पद्धति के मुल तत्वों के ही जानकार थे।

स्वर्गीय न्यायमूर्त माधवराव रानाडे ने श्रपनी "मराठी सत्ता का उत्कर्ष" नामक पुस्तक में बड़ी स्रधिकारयुक्त वागी से मराठों पर किये गये इन स्रारोपों का श्रव्ह्यी तरह खंडन किया है स्रौर उनकी योग्यता दूसरे प्रान्तवासियों को समभा दी है। श्रापने श्रपने इस कार्य से पूर्वज ऋगा श्रीर राष्ट्र ऋगा को जड़ी ग्रच्छी तरह से चुकाया है। ग्राँट डफ नामक श्रंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है कि—''सह्याद्रि पर्वत के जंगल में जिस प्रकार बबला उठता है ग्रौर उसमें सखे पते इकट्टो होकर उसमें एकदम ग्राग लग जाती और थोड़ी ही देर में शान्त भी हो जाती है उसी प्रकार मराठों की सत्ता की दशा थी। " श्रीयुक्त रानाडे ने इसका उत्तर प्रौढ़ ग्रौर ठीक शब्दों में दिया है ग्रीर सिद्ध किया है कि ऐसे लोगों ने मराठी इतिहास के मर्म को समभा तक नहीं है। रानाड़े कहते हैं कि लुटेरों के हाथों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बादशाहत की स्थापना कभी नहीं हो सकती या यों कहिये कि देश के एक बड़े भाग के राजकीय नक्शे को मन-माना रंगने ग्रौर उसे स्थाई बना देने का काम उनसे नहीं हो सकता। इसके लिए मनुख्यों में किसी विशेष प्रकार के उत्साह की श्रावश्यकता होती है। जिस प्रकार क्लाइब ग्रौर बारन हैस्टिंग्ज के समान साहसी ग्रंगरेजों के हाथों से भारत में वृटिश राज्य की स्थापना होने में वास्तविक ही रीति से परन्तु परोक्ष भाव से धनी, बलवान ग्रौर हढ़ निश्चय ब्रिटिश राज्य की वृद्धि श्रौर सत्ता कारणीभूत हुई, उसी प्रकार मराठों के सम्बन्ध में भी हुग्रा। यदि मराठे व्यक्तिशः कितने ही साहसी, ग्रुर ग्रौर बलवान होते, परन्तु उनमें राष्ट्र प्रेम ग्रौर राष्ट्रभिक्त नहीं होती ग्रौर वे मराठी राष्ट्र को कुछ महत्व नहीं वेते होते तो उनके द्वारा मराठी साम्राज्य की स्थापना कभी नहीं हो पाती । महाराष्ट्र में बीरों के समान राजनीतिज्ञ पुरुषों की परम्परा भी सैकड़ों वर्षो से चली थ्रा रही थी थ्रौर इस परम्परा को बनाये रखने में मराठा राष्ट्र की कल्पना ही उपयोगी हुई। राष्ट्र कोई फिजिक्स परीक्षा के समान कोई बस्तु तो है नहीं, जिसकी चिता में से तुरन्त ही कोई नवीन श्रीर सजीव प्राणी उत्पन्न हो जाय श्रीर न श्रह-रावरा महिरावरा हो है जिनकी एक रक्त बिन्दु से केवल व्यक्तिनिष्ठ महत्वाकांक्षा की भूमि में सैकड़ों म्रहिरावरा, महिरावरा उत्पक्ष हो जांय। मराठों को म्रन्त में म्रंग्रेजों ने जीता। इसलिए यह कहा जा सकता है कि श्रंगरेज मराठों की श्रपेक्षा श्रधिक राष्ट्र प्रेमी, उद्योगी, एकनिष्ठ, तथा भौतिक भ्रौर नैतिक सामर्थ में श्रेष्ठ थे, परन्तु एक ने दूसरे को जीता, इसलिए एक सर्व गुरा सम्पन्न ग्रौर दूसरा बिलकुल मूर्ख नहीं माना जा सकता। भारतवर्ष में सैकड़ों जातियों के रहते हुए जो बात दूसरी जातियां न कर सकीं भ्रर्थात् मुगलों का सामना कर उसमें यश प्राप्त करना न्नौर सम्पूर्ण देश में स्वराज्य की स्थ: मना करना, वह मराठों ने की ग्रौर एक इसी बात से उनकी विशिष्टता सिद्ध होती है। जब राष्ट्र में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में राष्ट्रीय बुद्धि का

बीज बो दिया जाता है, ग्रथवा उनके हृदय में राष्ट्रीय स्वाभिमान की मजबत ग्रौर गहरी नींव डाल दी जाती है, तभी ऐसे प्रलौकिक पराक्रम किये जा सकते हैं। जिन्हें राब्ट्रीय राजकरए कह सकते हैं ऐसी बिलक्षरा प्रकार की जो एक के बाद एक घटनायें हुई हैं, उन्हीं से मराठा राज्य की स्थापना हुई। मानव शास्त्र की दृष्टि से मराठी राष्ट्र का विचार करने पर कोई भी यह कहने का साहस नहीं कर सकेगा कि सब मराठों के धर्म, भाषा, राजकीय विचार, सामुदायिक महत्वाकाँक्षा स्रौर ध्येय स्रादि स्रंतस्थ हेतु समान नहीं थे । इन्हीं म्रंतस्थ हेतुम्रों म्रोर शत्रु, परिस्थिति संकट म्रादि ऐक्य हेतुस्रों की जोड़ मिल जाने से उनका एका स्रौर भी स्रधिक शीघ्र फलप्रद हस्रा होगा उक्त स्रंतस्थ कारगों से ही मराठों को भूतकाल में इतना महत्व प्राप्त हुस्रा। रा० ब० रानडे ने भविष्य कथन की । समभाकर कहा है कि--- "समय स्राने पर भारतवर्ष के राष्ट्रीय तत्वानुसार विभाग होंगे श्रौर वे विभाग स्वतंत्र संस्था न बनकर बादशाही सत्ता के सामान्य सूत्र में बध्द होंगे। ऐसे समय में कोन कौन सी बातें साध्य की जा सकेंगी ऋौर भविष्य में भारतवर्ष की योग्यता किस प्रकार की होगी, इसका गहरा विचार करने वाले को मराठी इतिहास से बहुत कुछ सीखना पडेगा ग्रौर उसमें भी वर्तमान के मराठोँ को भविष्य के इतिहास में कौन सा कार्य भार उठाना पड़ेगा, इसके निर्माय के काम में तो मराठों का इतिहास बहुत ही उपयोगी होगा।"

## मराठों को सैनिक व्यवस्था

किसी भी राष्ट्र के इतिहास का ग्रध्ययन करते समय स्वाभाविक रीति से उस राष्ट्र का सैनिक सामर्थ्य ग्रौर पराक्रम की ग्रोर लक्ष जाता है क्योंकि राज्य ,संपादन ग्रौर राज्य की रक्षा करने के कार्य में सैनिक शक्ति की ग्रावश्यकता सबसे पहले होती है। राजकाज को यदि शतरंज के खेल की उपमा ठीक बैठती भी हो, तो भी सर्वाश में वह घटित नहीं होती क्योंकि शतरंज के खेल में दोनों पक्षों के मान्य नियमों का बम्धन होता है, इसलिये एक पक्ष के राजा के मुहरे को प्यादा शह देते समय उस पक्ष का खेलने वाला कितना ही बलवान क्यों न हो तो भी दूसरे पक्ष का हाथ पकड़कर वह यह नहीं कह सकता कि तुम शह मत दो, परन्तु राज कार्य में यह बात नहीं है। भले ही कुछ समय तक खेल के नियमानुसार राज कार्य में धर्म न्याय प्रसंग नीति ग्रादि का ग्रवलम्बन किया जाय, परन्तु ग्रन्त में जब कठिन प्रसंग उपस्थित हो जाता है तब सब नियम एक ग्रोर रख दिये जाते हैं ग्रौर ग्रन्त में जिसकी तलवार उसी का यही नियम सत्य ठहरता है। नाना फड़नवीस यद्यपि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, तथापि जब वास्तविक तलवार से सामना हुग्रा तब उनकी राजनैतिक चतुरता की तलवार को क्षुकना ही पड़ता था। महाराज शिवा जी राजनीतिज्ञ थे, परन्तु तलवार बहादुर भी

थे। यदि वे तलवार बहादुर नहीं होते तो केवल राजनीति के बल वे स्वराज्य की स्थापना न कर पाते। सारांश यह कि राज्य स्थापना ऋौर रक्षा के कार्य में सैनिक शक्ति मुख्य है। ग्रतः यहाँ पर सबसे पहले मराठों की सैनिक शक्ति पर विचार करना उचित है।

पेशवा की तैयार फौज बहुत थोड़ी थी। सरदारों की ग्रौर तैनाती फौज ही ग्रिधिक थी। मराठी राज्य के मुख्य स्वामी सतारे के महाराज थे, परन्तु उनके पास भी हजार दो हजार तैयार फौज कभी रही होगी या नहीं इसमें संदेह ही है। सन्मान की हिष्ट से महाराज के ब्राद पेशवा थे, परन्तु उनके पास भी दस पाँच हजार से ग्रिधिक तैयार फौज नहीं थी। पेशवा की मुख्य फौज हुजरान ग्रौर खास पायगा थी ग्रौर उसका प्रबन्ध पेशवा के द्वारा नियुक्त कृपा पात्र सरदार के द्वारा होता था।

पेशवा के म्राश्रय में जो सरदार थे म्रौर उन्हें जितनी फौज रखने की म्राज्ञा दी गई थी तथा उस फौज के खर्च के लिये जो जागीर प्रदान की गई थी उसकी सूची मराठी 'काव्यइतिहास संग्रह' में प्रकाशित हुई है। इस पर से यहां संक्षेप में उन सबका वर्णन दिया जाता है:—

| सरदार                                          | सेना             | जागीर          |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|
| मल्हारराव होलकर                                | २२ हजार सवार     | ६५ लाख की      |
| ग्रानन्दराव पवार                               | १५ हजार सवार     | ४५ लाख         |
| पटवर्धन चितमग्गपांडुरंग )<br>गंगाधर गोविन्द र् | ३ हजार सवार      | ११ लाख         |
| पटवर्धन परशुराम रामचंद्र                       | १॥ हजार सवार     | ६॥ लाख         |
| पटवर्धन कुरू दवाड़कर                           | ३ सौ सवार        | २।। लाख        |
| प्रतिनिधि                                      | ५ हजार सवार      | १४ लाख         |
| रास्ते                                         | ३ हजार सवार      | १ <b>१</b> लाख |
| मुघीलकर घोरपड़े                                | <b>८ सौ सवार</b> | ४ लाख          |
| पानसे                                          | तोपखाना          | ३॥ लाख         |
| थोरात्त                                        | ५ सौ सवार        | १। लाख         |
| भाषकर                                          | १।। सौ सवार      | ६० हजार        |
| हरिपंत्त फड़के                                 | २ सी सवार        | १ लाख ⊏० हजार  |
| नाना फड़नवीस                                   | ७ सौ सवार        | ४॥ लाख         |
| त्रयंबकराव पेठे                                | १२ सौ सवार       | ७। लाख         |

दूसरे सरंजाम

| •                                     |                    |                              |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| सरवार                                 | सेना               | जागीर                        |  |  |  |  |
| ग्रक्कल कोटका भोंसले                  | १ हजार सवार        | ४॥ लाख                       |  |  |  |  |
| <b>सु</b> लता <b>नराव</b>             | ५ सौ सवार          | १॥ लाख                       |  |  |  |  |
| पुरंदरे                               | ३ सौ सवार          | २ लाख ३२ हजार                |  |  |  |  |
| शेख मिरे                              | १॥ सौ सवार         | ६० हजार                      |  |  |  |  |
| ग्रंबेकर                              | ×                  | ८० हजार                      |  |  |  |  |
| सुलतानी भोंसले (खानदेश)               | २ सौ सवार          | ७५ हजार                      |  |  |  |  |
| नायगांवकर                             | ५ सो सवार          | १ लाख ५० हजार                |  |  |  |  |
| राजेबहादुर                            | ३ हजार सवार        | <b>६</b> ला <b>ख</b>         |  |  |  |  |
| विट्ठलराव सुन्दर                      | ३ हजार सवार        | १२ लाख                       |  |  |  |  |
| खंडेराव <b>बोड़क</b> र                | <b>८</b> सौ        | २ लाख ४० हजार                |  |  |  |  |
| ग्रली बहादुर                          | १० हजार            | २२ लाख                       |  |  |  |  |
| दाभाड़े                               | ४ सौ               | १ लाख ३५ हजार                |  |  |  |  |
| रघूजी भोंसले                          | २४ हजार            | १ करोड़                      |  |  |  |  |
| गायकवाड़                              | ५ हजार             | ७२ लाख                       |  |  |  |  |
| इसलामपुर मन्त्री                      | ३ सौ               | ७५ हजार                      |  |  |  |  |
| <b>ग्राँग्रे (कुलावा)</b>             | ×                  | ३ लाख                        |  |  |  |  |
| सुमन्त                                | ×                  | २५ हजार                      |  |  |  |  |
| चिटनवीस                               | ×                  | ७५ हजार                      |  |  |  |  |
| <b>श्रम</b> ात्य                      | ×                  | १५ हजार                      |  |  |  |  |
| सचिव                                  | ×                  | २ लाख ३२ हजार                |  |  |  |  |
| राजाज्ञा                              | ×                  | ३० हजार                      |  |  |  |  |
| ( सब मिलाकर राज मंडल १ करोड़ ८० लाख ) |                    |                              |  |  |  |  |
| कोल्हापुर का राजगंडल                  | ३ हजार             | ६ लाख २२ हजार                |  |  |  |  |
| वारामती के नावक                       | २ सौ               | १ लाख ६५ हजार                |  |  |  |  |
| भोंसले शंभुमहादेव                     | 🗙 ४५ हजार          |                              |  |  |  |  |
| चारों जगह के निवाल कर                 | ×                  | २ लाख ५७ हजार                |  |  |  |  |
| सरवेशमुखी चौथ                         | के सम्बन्ध में घार | न दाना स्रादि इस प्रकार नियत |  |  |  |  |
| <b>था</b> :— ´                        |                    |                              |  |  |  |  |
| सरंजाम की बावत                        | बायत २० लाख        |                              |  |  |  |  |

२ लाख

दौलतराव सिधिया प्रालीशाह बहादुर। सिधिया, होलकर ग्रीर पवार को सरंजामी जागीर के सिवा बादशाही बिल्ली ग्रीर ग्रकराबाद, ग्रादि सर करने के कारण श्रामदनी में से क्रमश: २,२३, १० प्रतिशत दिया जाता था ग्रीर ४५ प्रतिशत पेशवा लेते थे। इसके श्रनुसार सिधिया की जागीर २ करोड़ ५ लाख की थी। २२ हजार सेना, ६० लाख जागीर।

घोरपड़े मंडली (गुत्तीवाले)

१४ लाख ६३ हजार

शिवा जी श्रीर संभाजी के समय में स्वयं छत्रपति महाराज सेना के साथ सेनापित बनकर युद्ध करने जाया करते थे, परन्तु उनके बाद यह पद्धति बन्द हो गई श्रौर केवल पेशवा ही जाने लगे ग्रौर सबाई माधवराव तक यह पद्धति बनी रही। खड़ी के युद्ध क्षेत्र पर स्वयं सर्वाई माधवराव गये थे, परन्तु दूसरे बाजीराव के समय में यह पद्धति भी नहीं रही । उसने सिर्फ दूर से लड़ाइयां देखी घौर वह भी भागने के मौके पर । नाना फडनवीस के समान राजनीतिज्ञ को भी लड़ाई पर जाना पड़ता था । जब बाहम्णों की यह दशा थी तो मराठों के विषय में तो कहना ही क्या ? उन्हें तो मानो जन्मधुटी के साथ ही यद्ध क्षेत्र के प्रेम की घुटी पिलाई जाती थी मराठी सेना में पैदल की अपेक्षा सवार ही अधिक होते थे। पहले ही उनकी युद्ध पद्धति इस प्रकार थी जिसमें सवार का उपयोग ग्रधिक होता था। सामना बाँधकर या खाई खोद कर लड़ने की पद्धति नहीं थी। उनके गुरू ने उन्हें कभी धीरे-धीरे लड़ना नहीं सिखायाथा। यदि शत्रु उनके कब्जे में ग्राजाता तो उस पर ग्राक्रमण कर उसे घेर लेते थे। उसका रसद ग्रादि सामग्री लुटकर उसे कष्ट पहुँचाते थे। यदि कभी विकट प्रसंग ग्रा जाता तो किला ग्रथवा गढ़ी जैसे मजबूत स्थान का ग्राश्रय ले लेते थे। इसलिये यह कहने की भ्रावश्यकता नहीं कि लड़ाई की इस प्रकार की पद्धति में सवारों का ही ग्रधिक उपयोग हो सकता था।

मुगलों तक यह पढ़ित उनके लिए विशेष उपयोगी रही, परन्तु जब म्रंगरेजों से लड़ाई का काम पड़ने लगा तब उन्हें पैदल की म्रावश्यकता मालूम होने लगी। पहले के युद्ध में उन्हें परवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, परन्तु यूरोपियन से सम्बन्ध होने पर तो परवाने का प्रबंध भी करना पड़ा। घुड़सबारों के दो भाग होते थे। एक का नाम खास पायगा ग्रौर दूसरे का शिलेदार था। खास पायगा के सवारों के पास घोड़ा ग्रौर लड़ाऊ सामान सरकारी होता था ग्रौर उन्हें मासिक बेतन दिया जाता था। इन सवारों को 'वारगीर' कहते थे। शिलेदार सवार ग्रुपने निजके घोड़े रखकर नौंकरी करते थे। सौनिक पेशा के शिलेदार ग्रुपनी तनख्वाह ठहरा लेते थे ग्रौर बदले में सरकार को बचन बेते थे कि काम पड़ने पर इतने घुड़सबार देंगे। खासगी पायगा के वारगीर सवारों

को केवल उदरपोषरूपय प्राप्त राज्य है हुए तक मासिक वेतन मिलता था भ्रौर शिलेदारों को उनके पोषए। तथा घोडे के खर्च के लिए ३५) रु० मासिक वेतन दिया जाता था। इसके सिवा जब चढ़ाई करने के लिए सेना निकलती थी तब उत्साही तरुग मराठे अपने ग्रपने घोड़ों के साथ सेना में ग्रा मिलते थे। प्रतिष्ठित श्रेगी के होने के कारण तथा उनका घोड़ा स्रादि पशु स्रच्छे होने के कारण उन्हें ४५) मासिक तक वेतन दिया जाता था। पिंडारो लोग प्राय: सवार हो होते थे, परन्तु उनका वेतन नियत नहीं रहता था। वे भ्रपना निर्वाह प्राप्त: लूट मार पर ही करते थे। ये लोग निरे पेट भरू हुम्रा करते थे, इन्हें सैनिक वृत्ति का स्रभिमान नहीं होता था। युद्ध समाप्त होने पर इन्हें लूट करने की स्राज्ञा दी जाती थी ग्रौर लूट में से कुछ हिस्सा इन्हें, ठहराव के ग्रनुसार, सरकार में जमा कराना पड़ताथा। परन्तु, ये लोग किसी को प्यारे नहीं थे। काम पड़ने पर वे अपने ही पक्ष का पड़ाव लूटने में नहीं हिचकिचाते थे। इसलिए होलकर प्रभृति एक दो सरदारों के सिवा दूसरे लोग इन लोगों को म्रपने पास नहीं रखते थे। तैयार पैदल सेना ग्रथवा पायगा के सवार बारहों महीना नौकरी करते थे, परन्तु शिलेदार ग्रादि की सेना समय पर एकत्रित हो जाती थी। इसके लिए कोई नियम समय का प्रतिबन्ध नहीं होता था। ग्रधिक तो क्या, यह सेना लड़ाई पर जाते समय ग्रपने सुभीते के श्रनुसार श्राकर रास्ते में मिला करती थी श्रीर यही दशा उसके लौटने के समय रहती थी। उसके वापस लौटने का कोई नियम नहीं था। दूर देश में सेना जाने पर श्रकेले दुकेले लौटना संभव नहीं होता था, परन्तु ज्योंहीं सेना लौटती त्योंही कोई ग्रागे ग्रौर कोई पीछे रह जाया करता था। यद्यपि सेना की हाजिरी नाम मात्र की ही होती थी। श्रपने साथ के सवार स्रौर घोड़ो की संख्या के स्रतुसार मतुष्य स्रौर घोड़े को गिन लेने पर हाजिरी का काम पूरा हो जाता था। समय पर यदि घोड़ा न हम्रा श्रौर तोबड़ा या पायबंद हुआ तो उसे ही दिखला देने से काम चल जाता था। शिलेदार प्रभृति लोगों को लडाई के सिवा दूसरा सरकारी काम नहीं दिया जाता था। निठल्ले समय में वे प्राय: स्वतंत्र होते थे। सेना के सब लोगों को, बहत से ऊचे दर्जे के सरदारों तक को भी रात को पहरेदारी का काम करना पड़ता था। भाला, बनेठी तलवार बन्द्क म्रादि चलाने की शिक्षा देने के लिए कोई शाला नहीं होती थी। इसके सम्बन्ध में तो यही कहना उचित होगा कि इन बातों का ज्ञान मराठों में प्राय: स्वाभाविक ही होता था। जिस प्रकार इन शस्त्रास्त्रों के चलाने का काम प्रत्यक्ष सीखे हुन्नों को दिया जाता है उसी प्रकार उन मराठे सैनिकों को भी दिया जाता था, परन्तु सैनिक शिक्षाशाला श्रौर व्यवस्थित कवायद के श्रभाव से उनके सैनिक गुर्गों में जो उपयक्तता की कमी थी वह पीछे जाकर उन्हें भी खटकने लगी थी। सेना भरती के लिए मनुष्य ग्रौर घोड़ों की कमी मराठों को कमी नहीं पड़ी। शान्ति के दिनों में घास की बीड़ में घोड़ों की

छोड़ कर चराने ग्रौर ग्रन्छी जातिबंत घोड़ियां रखकर ग्रन्छे ग्रन्छे घोड़े पैदा करके घोड़ों की पायगा बनाने का काम शिलंदारों का होता था। उस समय सब जगह घोड़े वालों की पूछ होने से गरीब से लेकर श्रीमन्त तक सब को उत्तम घोड़े रखने का प्राय: शौक था। ग्रत: महाराष्ट्र में एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि ऐसा एक भी घर नहीं था जिसके दरवाजे पर घोड़ा न हो ग्रौर एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होता था जिसे घोड़े पर चढ़ना न ग्राता हो। भीमा ग्रौर गोदावरी नदी के तीर पर के टंटू मजबूत ग्रौर लम्बी लम्बी मन्जिलें तय करने वाले होते थे। दिखाऊ ग्रौर ग्रन्छे घोड़ों की पैदाइश महाराष्ट्र में नहीं होती थी, परन्तु इस कमी को सौदागर लोग पूरी कर देते थे। काबुली ग्रफगानी, ग्रर्बी, तिख्वती, काठियाबाड़ी ग्रादि ग्रन्छी नसल के घोड़े बेचने को सौदागर लाया करते थे ग्रौर प्रत्येक धनिक की पायगा में ऐसा एकाध घोड़ा ग्रवश्य होता था।

पैदल सेना में मराठों की ऋपेक्षा दूसरे ही लोग प्राय: ऋधिक होते थे। मराठों की सेना में मुसलमान लोग न केवल विना किसी प्रतिबन्ध के भर्ती हो सकते थे बल्कि उन्हें उच्च पद भी दिये जाते थे। ग्रंगरेजी राज्य में तोपखाने की नौकरी भारत-वासियों को भूल कर भी नहीं दी जाती थीं, परन्तू उस समय मराठों का सारा तोप-लाना मुसलमानों के ग्रधीन था। मुसलमानों के सिवा पैदल सेना में ग्ररब ग्रौर पुरविये लोग भी बहुत थे। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिस पर से यह कहा जासके कि दक्षिणी लोगों ने उत्तर भारत में किसी राजा की नौकरी की ही यहाँ तक कि महादजी सिन्धिया ने जब नर्मदा के उत्तर तट पर ग्रपना निवास स्थायी कर लिया तब उन्हें भी श्रावश्यकता श्रनुसार मराठे सवार मिलना कठिन हो गया। श्रत: उन्हें श्रपनी सेना में उत्तर हिन्दुस्तान के लोगों को ही भर्ती करना पड़ा। परन्तु मराठों की नौकरी की पद्धति में बहुत बड़ा श्रन्तर था। मराठे लोग साधारएतया ईमानदार होते थे। वे इन लोगों के समान क्रोधी, कड़वे, ग्रीर ग्रविचारी नहीं होते थे, ग्रर्थात् जहाँ खड़ी नौकरी ग्रौर हक्म के साथ तलवार चलाने का काम पडता वहां मराठों की श्रपेक्षा इन्हीं लोगों का उपयोग श्रधिक होता था श्रत: उस समय महाराष्ट्र के सरदार या धनिक साहकार लोग शरीर संरक्षगार्थ या खजाने पर ग्ररबी या पुरिबयों को ही नौकर रखा करते थे। घरद्वार छोड़कर नौकरी के लिए दूर देश से भ्राने के कारण तथा यहाँ कुछ घर द्वार का भगड़ा न होने के कारए। उन्हें भ्राठों पहर नौकरी के सिवा दूसरा कोई धंघा नहीं होता था, परन्तु मराठों के पीछे घर द्वार, खेती बाड़ी, गाय बैल श्रादि का कुछ न कुछ पचड़ा लगा रहता था। इसलिए मराठा सिपाही कितना भी ईमानदार हम्रा तो उसकी नौकरी में कुछ कुछ ग्रन्तर पड़ता ही जाता था। इसके सिवा मराठा सिपाही विचारशील ग्रीर कोमल हदय होने के कारण शत्र को उनका भय

जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता था। परदेशी सिपाहियों को नौकरी में रखने की चाल भ्रागे जाकर इतनी बढ़ी कि छोटे, बड़े सबकी नौकरी में मराठे सिपाही का नाम भी नहीं रहा । प्रत्येक कीमत के दरवाजे पर ग्रारबी सिपाहियों का पहरा रहा करता था। बाजीराव के समय में नाना फडनवीस जब भ्रपने प्राण लेकर पहाड़ को भागे तो उन्हें ग्ररबों का ही सहारा था । बड़ौदा में तो भरबों का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उनके विद्रोह को नष्ट कर उनके चंगुल से गायकवाड को छुडाने के लिये ग्रंगरेजों को बड़ा परिश्रम करना पडता था। गायकवाड़ सरकार को यदि ऋग लेना होता तो राज्य की ग्रामदनी की जमानत पर कर्ज न मिलकर ग्रारब सरदारों के केवल वचन की जामिन पर कर्ज मिल जाया करता था। इसे बहाँदरी, कहते थे। उस समय गायकवाड़ी राज्य में इस पद्धति ने एक विशेष स्थान पा लिया था। बाजीराव द्वितीय के भागने के समय, ग्रंत में, उत्तर भारत में उनके पास जो सेना बची थी उसमें ग्ररब लोग ही ग्रधिक थे। उस समय बाजीराव जब ग्रंगरेजों के ग्रधीन न होने लगा तो इन लोगों ने ग्रपने चढ़े हए वेतन के कारण उसे कैद कर लिया। यदि जनरल स्मिथ ने बीच बचाव न किया होता तो वे बाजीराव के प्रारा भी ले लेते । नागपुर के ग्रप्पासाहब भोंसले को पदच्युत करने के बाद शान्ति स्थापित करते समय सेना से श्ररब लोगों को निकालने में बड़ी कठिनाई हुई । ग्राज भी दक्षिण हैदराबाद में साधारण मुसलमानों की ग्रपेक्षा सिपाहियों में श्रारबों की ही प्रबलता ग्राधिक देखने में श्राती है। जो बात श्रारब लोगों की थी वही पुरावियों की भी थो। इन्हें ग्रपने स्वामी पर उलटने में देर नहीं लगती ग्रौर न इन्हें ईमानदारी से च्युत हो जाने में ही कोई भय था। उस समय गारदी सिपाहियों में पुरिबये ही म्रिधिक थे। नारायगाराव पेशवा के खुन करने वालों में सुभेरींसह, खरगासिह गारदी सैनिकों में से ही थे। ग्राज ग्रंगरेज सरकार विदेशियों को ही उच्च सैनिक सेवा में भर्ती करती है यह हमारा म्राक्षेप है मराठाशाही में भी यह म्राक्षेप कुछ न कुछ म्रवश्य था परन्तु इन दोनों की स्रपेक्षा में भेद है । स्राज देशी मनुष्य उच्च सैनिक पद बिलकुल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परन्तु उस समय प्राप्त कर सकते थे। मराठे सैनिक जितने मित्रते उतने भर्ती कर उनसे जो काम भ्रन्छो तरह नहीं हो सकता था वह परदेशी लोगों को दिया जाता था। पर विदेशियों को इतना ग्रधिक संख्या में नौकर रखना कि एक दृष्टि हानिकारक ही था।

कवायदी पैदल सेना श्रौर तोपलाने का उपयोग बड़े रूप में पहले पहल भाऊ साहब की सरदारों में हुग्रा। कहा जाता है कि मराठों ने पानीपत के युद्ध में ग्ररोक्ष लड़ाई की श्रपनी पद्धति को पहले पहल छोड़ा श्रौर ग्रामने सामने की छाती से छाती भिड़ाकर लड़ने की बुद्धि सदाशिव राव भाऊ की हुई। इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इस युद्ध में इब्राहीम लां की गारदी सेना ने बहुत काम किया। इसके बाद महादजी सिधिया ने इस कवायदी सेना की पद्धति को खुब यशस्त्री बना दिया । मालूम होता है कि मराठों को यह सुधरी पहति पसन्द नहीं थी। इसीलिए कवायदी सेना में मराठों की ग्रपेक्षा अन्य जाति के ही लोग अधिक भरती होते थे। सेना में कोई भी रहा हो परन्तु इस सुधरी हुई सेना के कारण ही महादजी सिन्धिया के पैर टिक सके और दबदबा जम गया । महादजी ने यह विद्या यूरोपियनों से ली । महादजी के उत्तर भारत में होने के कारण उन्हें कम्पनी सरकार की कवायदी सेना का प्रभाव देखने का भ्रवसर मिला ग्रौर उनके महत्वाकांक्षी होने से उन्होंने तुरन्त इस पद्धति का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया। सुदैव से फ्रेन्च सिपाही श्रौर नीतिज्ञ डिवाइन का महादजी से सम्बन्घ हो गया, ग्रत: महादजी के मन के ग्रानसार काम बन गया ग्रीर महादजी ने केवल दश पन्द्रह वर्ष की ग्रविध में डिवाइन की सहायता से न केवल कवायदी सेना ही तैयार कर ली, किन्तु आगरा में एक छोटें मोटे शस्त्रों की बनाने वाला ग्रौर तोपों को ढालने वाला कारखाना भी स्थापित कर दिया। बड़गांव ग्रौर खर्डा के युद्धों में महादजी के तोपखाने का श्रौर कवायदी सेना का बहुत उपयोग हुन्ना। महादजी के बाद इस पद्धति को होलकर ने ग्रपनाया ग्रौर यशवंतराव होलकर के ग्रंतिम दिन ग्रथात् उनके पागल होने के पहले दिन तक कवायदी सेना तैयार करने ग्रीर तोप ढालने का कारखाना स्थापित करने में व्यतीत हुए ग्रंगरेजों के समान फ्रेंच सैनिक भी कवायदी हुन्ना करते थे। म्रत: दक्षिए। भारत के निजाम प्रभृति की सेना में १७६३ के पहले अंगरेजों के साथ फ़ैंचों की जो स्पर्द्धा आरे लड़ाई चल रही थी, वह यहाँ के राजा रजवाड़ों की सहायता से ही चल रही थी। इसके बाद यद्यपि फ्रेंचों की राज्य स्थापना करने का ग्रपना मनोरथ छोड़ना पड़ा तो भी ग्रंगरेजों से भारतीय राजा रजवाड़ों के द्वारा बदला लेने की उनकी इच्छा बनी ही रही, ग्रत: ग्रपनी निजकी कवायदी सेना रखने का समय न रहने पर वे स्वयं यहाँ के राजाग्रों के ग्राश्रय में रहकर उनकी सेना को सुसंगठित ग्रौर यद्ध विद्या में निपुण करने लगे। डिवाइन की सहायता से सिधिया ने २० हजार पैदल, दस हजार नजीव ( बन्दूक वाले सिपाही ), ३ हजार तुर्कसवार ग्रौर एक ग्रच्छा खूब बड़ा तोपखाना तैयार किया। पेशवा के ग्राश्रित शिलेदारों की दशा देखकर सिन्धिया ने भ्रपने सिपाहियों का समय पर नगद तनखाह देने का प्रबन्ध किया । इन कारगों से प्राय: सम्पूर्ण मराठाञाही पर महादजी का प्रभाव जम गया। स्रागे जाकर सिन्धिया का सैनिक व्यय बहुत बढ़ गया था। बाजी राव को गद्दी पर बैठाने की घूमधाम के समय दक्षिण में सिन्धिया की जो सेना थी, केवल उसी पर २५ लाख रुपये मासिक खर्च होता था ग्रौर मुख्यत: इसेी खर्च को पूरा करने के लिए पूना के नागरिकों को निरर्थक कष्ट भेलना पड़ा यह प्रसिद्ध ही है। घुँडसवारों की अपेक्षा पैदल सेना में खर्च कम हम्रा करता था आगे जाकर ज्यों ज्यों पैदल सेना का उपयोग ग्रधिक होने लगा त्यों त्यों मराठों की भी बँदूकों की ग्रावश्यकता पड्ने लगी, परन्तु उनके कारखानों में ग्रावश्यकतानुसार बँद्रकें तैयार नहीं हो सकती थी, ग्रत: मराठों ग्रौर ग्रंग्रेजों का सम्बन्ध होने पर मराठे लोग क्रंग्रेजों से अन्य वस्तुओं के साथ साथ बन्द्कों भी खरीदने लगे। कम्पनी भी ध्यापार हिंड से उनकी आवदयकता को पूरी करके लगी। फिर कम्पनी और मराठों में युद्ध प्रारम्भ हुग्रा। तब कम्पनी ने इस सम्बन्ध में ग्रपना हाथ खींच लिया ग्रौर मराठों की माँग को पूरा करने में ग्रानाकानी होने लगी। ग्रन्त में कम्पनी ने यह नियम किया कि अपनी पेना की बन्दूकें मराठों के हाथ न बेंचकर उनकी निलयाँ तोडकर बिलायत वापस भेज दो जाया करें। क्यों कि कम्पनी के बन्दूक के कारखाने भारत में नहीं थे, किन्तु विजायत में थे। ग्रत: प्राय: विलायत से ही भारत को हथियार मँगाये जाते थे परन्तु कम्पनी के कितने ही अधिकारियों को यह नियम पसन्द नहीं था। वे कहते थे कि कम्पनी को बन्दूकें बेचना बन्द कर देने से ग्रावश्यकता के कारण मराठे लोग ग्रपने कारलाने लोलेंगे ग्रौर सिंधया ने ऐसा कारलाना स्थापित कर उदाहरए। भी दिलला दिया है तथा कम्पनी के नियम करने पर चोरी से बन्द्कें बिकेंगे ही। श्रच्छी कीमत मिलने पर भला कौन न बेबेगा। किर इस तरह चोरी छिपा के मार्ग से व्यक्तिगत लाभ उठाने देने का ग्रवसर देने की ग्रपेक्षा कम्पनी ही ग्रधिक कीमत पर बंदूकें बेचकर लाभ क्यों न उठावें ? इसके सिवा निरूपयोगी बन्द्कें लेकर मराठे लड़ने लगे तो कम्पनी का काम बिना परिश्रम के ही सिद्ध होगा। क्योंकि कम्पनी के सिपाहियों के पास दूटी तथा निरूपयोगी बन्द्रकें होगी । ग्रत: यद्ध प्रसंग उपस्थित होने पर कम्पनी से सिपाही लंबी मार कर सकेगें और मराठे नजदीक मार करने वाली बन्दूकें होने के कारण कम्पनी के सिपाहियों पर मार न कर सकेगे तथा निरूपयोगी बन्दूकें विलायत भेजने से जहाजों का जो स्थान रुकेगा उसमें दूसरा माल जा सकेगा ग्रौर मराठों के पास दूरी बन्दूकों हो जायंगी इस तरह हमारा दोहरा काम बनेगा। इसके सिवा बन्दूकों मिलने पर मराठों की हिंडि पैदल सेना बढ़ाने पर रहेगी ग्रौर इस तरह से उनकी सवार हेना कम होने लगेगी। यद्यपि मराठों की सवार सेना सुशिक्षित नहीं होती, तो भी बहुत कष्टदायक है। सवारों से लड़ने पर यद्ध ग्रामने सामने का नहीं होता ग्रौर बिना कारए। बढ़ता ही जाता है। जब पैदल सेना से लड़ाई होने लगेगी तब कम्पनी की पैदल सेना के पास दूर की मार करने वाली उत्तम बन्द्रकें होने के कारण कम्पनी की जय होने की अधिकार सम्भावना हैं। यरोप के राष्ट्रों में सन्धि होने पर भी हिन्दुस्थान में दूसरे राष्ट्रों से स्रावश्यकतानसार बन्दूक स्रावेगी स्रोर टीपू सुलतान ती सदा मंगवाता ही है। दूसरे राष्ट्र भी ब्यापार करने से नहीं रुकेगा। फिर इंग्लैंगड ही अपना यह व्यापार क्यों डुबाये ? कम्पनी को हित की दृष्टि से इस युक्तिबाद में

बहुत तथ्य था। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि बन्दूकों के सम्बन्ध में मराठे प्राय: दूसरों पर ही स्रवलम्बित थे।

मराठों के कारखानों में बन्दूकों के सिवा थोड़ी बहुत तोपें स्रौर गोला बारूद भी बनाई जाती थी। यद्यपि बन्दूक की बारूद का मसाला उत्तम होता था तो भी उसका मिश्रण सङ्घास्त्र न होने के कारण बारूद जैसी चाहिये वैसी उत्तम नहीं होती थीं। तोपे भी बहुत थीं, परन्तु उनकी गाड़ियाँ ढीली ढाली टेढ़े स्रौर तिरछे चक्कों की होती थी। तो गोलों के माप की न ढालकर तोपों फे मुहरे के स्रनुसार गोले बनाये जाते थे। गोले ढाले नहीं, गढ़े जाते थे। उन्हें हथोड़ी से ठीक ठाक कर इच्छानुसार बना लेते थे। इसलिये उनमें गड्डे रह जाते थे जिससे तोपों का मुँह बहुत जल्दी खराब हो जाता था। यद्यपि फौज के साथ तोपलाना रहा करता था, परन्तु उस पर मराठों का विश्वास बहुत कम होता था। मराठे लोग बाएा का भी उपयोग करते थे। बन्दूकों का उपयोग पहले सिंधिया ने किया था; मराठों के तो मुख्य शस्त्र भाला स्रौर जलवार ही थे।

मराठों की सेना का पड़ाव पड़ जाने पर उसके पास ही बाजार लग जाता था अप्रौर स्रागे के मुकाम की ड्ग्गो इसी बाजार में पिटवा देने से उसकी सुचना सब सैनिकों को मिल जाया करती थी। सेना के साथ यदि स्वयं स्वामी की सवारी होती थी तो फिर बहुत वैभव बढ़ जाता था। फिर हाथी, घोड़े, पालकी, म्रादि बहुत प्रकार का सामान साथ में होता था। स्वामी के तथा सरदारों के तम्बु बहुत सुशोभित रहते थे। मुख्य सरदार के तम्ब के स्रागे द्वार पर प्रतिदिन शाम को दरबार भरता था जिसमें सब सरकारी काम व्यवस्थित रीति में किया जाता था । प्रत्येक मनुष्य भीतर प्रतिदिन सरदार से बड़ी सरलता के साथ मिल सकता था। उस समय यूरोपियन लोग, मराठों का यह सादा वैभव बेखकर बहुत ग्राइचर्य करते थे। ग्रिभमानी सुगलों की तुलना में मराठे बहुत ही सादे दीखते थे। शायद इसी सादगी के कारण मराठे पडाव उठाकर लम्बी-लम्बी लम्बी जिले पार कर सकते थे। वे न तो हवा की परवाह करते थे ग्रीर न खाने पीने की। ज्वारी के भटटे हाथ से मसलकर खाते-खाते उनकी निश्चित मंजिले पूरी हो जाती थी। साथ में यदि तोपखाना होता तो उसके सवार गांव-गांव से बेल लाकर तोपे खोंच ले जाते थे। प्राय: बारह मील की मंजिल हुम्रा करती थी। मराठी सेना के साथ रसद नहीं थी। बनिये ग्रीर व्यापारी बंजारे लोग ग्रपने टाँडे ग्रीरु नौकरों को सेना से ग्रागे भेजकर गांवों से खाद्य सामग्री खरीद करते ग्रीर गांव के भाव से बाजार भरने की तैयारी करते थे। उन्हें सैनिक बाजार में सवाया मूस्य लेने की ग्राजा रहती थी।

मराठों ने कवायदी सेना की पद्धति यूरोपियनों से ली, ग्रत: उसके साथ-साथ यूरोपियन ग्रिधिकारी भी उन्हें रखने पड़े। इन ग्रिधिकारियों की तनस्वाह बहुत ज्यादह हुया करती थी । सिंधिया के स्राश्रय में रहने वाला डिवाइन तो एक जागीरदार ही बन गया था। डिवाइन के बाद सेनापित के बाद सेनापित के पद पर प्रतिष्ठित होने वाले कर्नल पेनर का वेतन पाँच हजार रुपये मासिक था। एक हजार से तीन ट्रजार मासिक वेतन तक के भी कुछ गोरे ग्रविकारी थे। वेतन के सिवा इनके पास न्नौर भो मिल्कियत हुन्ना करती थो । होलकर के यूरोपियन सेनापित न्नोर बाजीराव के गोरे ग्रधिकारियों को तीन-तीन हजार रुपये मासिक वेतन मिलता था। निजाम के सेनापित मारेमन्ड की सेना के खर्च के लिये तीस लाख की जागीर थी। श्रतमान किया जाता है कि १७६९ के लगभग सब हिन्दू और मुसलमान सरदारों के यहां करीब तीन सौ यरोपियन नौकर थे। इनमें से सात स्राठ उच्च स्रिधकारी स्रौर लगभग ब्राठ दूसरी श्रेणी के ब्रधिकारी थे। शेष सार्जेट, गोलन्दाज श्रादि के काम पर थे। इनमें बहुत से फ्रोन्च लोग थे ग्रौर ऐसे भी बहुत लोग थे जो ग्रँगरेज कम्पनी की सेना से भाग ग्राये थे या जो जहाज की नौकरी छोड़कर यहीं रह गये थे। इन लोगों को तीस से ६०) रु० मासिक तक वेतन मिलता था । ये लोग प्राय: छुटे हुये बदमाशों में से हम्रा करते थे, परन्तु सैनिक नौकरी में ऐसे ही लोग प्राय: उपयोग में भ्राते हैं। कवायदी सेना रखने की भ्रोर मराठों का ध्यान जब से खिचा तब से यरोपियनों को नौकर रखने की प्रवृत्ति बढ़ी श्रीर किन्हीं-किन्हीं बातों में सरकार की श्रीर से मराठों की म्रपेक्षा गोरे लोगों को म्रधिक सुभीते मिलने लगे। इन गोरे लोगों के लिए जो माल विलायत से ग्राता था उस पर चुङ्गी भी माफ होने लगी। दरवार में पालकी में बैठकर जाने के लिये स्वयं स्वामी के सिवा दूसरों को ग्राज्ञा नहीं थी, परन्तु यूरो-पियनों को पालकी पर बैठने की भी स्वतन्त्रता होने लगी थी। निजाम राज्य में हाथी पर पीला हौदा रखने की मुमानियत थी, परन्तु यूरोपियनों के लिए इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था ग्रौर गोरे लोगों का सामान लाने ले जाने के लिए बिना विरोध कर बेगार मिलने लगी थी।

कहावत है कि स्तुति का एक अनुकरण भी है। इस दृष्टि से देखने पर कहना होगा कि महादजी सिंधिया जैसे प्रबल और मराठा सेनापित ने जब यूरोपियनों की सैनिक पद्धित का अनुकरण किया और उसके लिये अपने यहां ग्रधिक वेतन पर यूरोपियन अधिकारी नौकर् रखे तो मानो उन्होंने यह स्वीकार किया कि यूरोपियनों में और उनकी पद्धित में स्तुति के योग्य कुछ बात अवद्य है। इसके सिवा जो मनुष्य दूसरों का अनुकरण करता है उसे जरा दबना भी पड़ता है। इसलिए सब दात्र औं में. महादजी सिंधिया ही श्रंग्रेजों सेकुछ दबते थे। राजपूत, मुसलमान अथवा रुपयों की परवाह महादजी ते कभी नहीं की । उनका विचार फेंचों की सहायता से अपनी कमी को पूरा कर अंग्रेज से टक्कर लेने का था । इस कार्य में उन्हें थोड़ा बहुत यक प्राप्त होने लगा था । अंग्रेज और महादजी में पहले लड़ाइयाँ जो हुई उनमें दोनों समान बली ठहरे । अत: अंगरेज ने महादजी के जीते जी उत्तर भारत में, उनका राज्य लेने का प्रयत्न कभी नहीं किया परन्तु महादजी की मृत्यु के बाद उनके लिए चारों दिशाएं खुल गई । महादजी के बाद दौलतराव सिंधिया ने पूना की सत्ता लेने के इरादे से पूना भें अपना अड्डा जमा दिया और वहाँ सलाहकारों की सलाह से उसने पूना वासियों को अनेक कष्ट विधे थे दौलतराव के प्रतिस्पर्धों होलकर भी इसी विचार से पूना गये थे और इन दोनो कारणों को बाजीराव रूपी कालमूर्ति की सहायता मिलने पर मराठाशाही को त्रिद्रोध ने घेर लिया था । इस आपत्ति के समय में भी मराठों के मुख्य सरदारों की सेना अंग्रेजों की अपेक्षा बहुत ज्यादह थी । एक अंगरेज प्रत्थकार के अनुमान के अनुसार उस समय मराठे सरदारों की सेना इस प्रकार थी:—

|                 | सवार   | पैदल   | कु ल       |
|-----------------|--------|--------|------------|
| पेशवा           | 80,000 | ₹0,000 | ६०,०००     |
| सिंधिया         | ६०,००० | ३०,००० | ٤٥,٥٥٥     |
| भोंसले (नागपुर) | ४०,००० | १०,००० | ६०,०००     |
| होलकर           | ३०,००० | ४०,००० | ७०,०००     |
| गायकवाड़        | ₹0,000 |        | ३०,०००     |
|                 |        | कुल यो | ग ३,१०,००० |

इस संख्या क**ेदेखते हुए कहना पड़ता की मराठों की भ्र**पेक्षा ग्रंग्रेजों की सेना बहुत कम थी।

श्रटारहवीं शताब्दी में, भारतवर्ण में, काले गारदियों के समान गोरे गारदियों का भी प्रारंभ हुन्ना था । हाथ में, तलवार श्रीर श्रंतरंग में साहस होने पर उस श्रशान्ति के समय में धन श्रीर यश प्राप्त करना कोई किठन काम नहीं था । जो लोग श्रपना घर द्वार छोड़कर हजारों कोस से श्राते हैं वे प्रत्येक प्रकार का श्रनुभव प्राप्त करने को सदा तैयार रहते हैं । ऐसे लोगों में वे भी हैं जो निज देश से श्रपयश के कारण लापता हो जाते है । जिनका साथ केवल साहस ने दिया था । ऐसे बहुत से लोग काले गारदियों के समान गोरेगारदियों में भी थे । मालूम होता है कि ऐसे लोगों का प्रारम्भ दक्षिण भारत से शुरू हुन्ना । क्योंकि सारे भारतवर्ष में श्रपने यहां यूरोपियन गारदियों को रखने का सबसे पहला मान शायद हैदरग्रली को ही मिलेगा श्रीर उसके बाद टीपून तो इस पत्रिन को चरम सीमा तक पहुँचा दिया । किर इनके पड़ोसी

निजाम ने भी यही पद्धित ग्रहण की । इन्हें देखकर सदाशिवराव भाऊ पेशवा ने भी गारदी सेना की कल्पना का अनुकरण किया । उत्तर में तो यूरोपियन आर फ़ेंचों के अनुकरण से बहुत रजवाड़ों ने अपने यहाँ यूरोपियन गारद रखने की रीति शुरू कर दी थी । सिंघिया के यहाँ डिवाइन के नौकर होने के पहले गौहद के राजा ने मड़ो नामक एक फ़ेंच सिपाही की सहायता से कवायदी फौज की एक पलटन तैयार की थी । इस पलटन पर सेक्टर नामक एक स्काचमैन मुख्य अधिकारी और लेग नामक आयरिश दूसदे दर्जे का अधिकारी था । यद्यपि इस प्रकार अनेक लोगों ने यह नवीन पद्यति का प्रारम्भ कर दिया था । परन्तु इसे पूर्णता को पहुँचा देने का मान सिंधिया को ही मिला ।

डिवाइन ने यूरोप के ग्रनेक राष्ट्रों की सैनिक नौकरी में धक्के खाये थे ग्रौर किर इस सम्बन्ध में भारत की प्रशंसा सनकर केवल ग्रपना नसीब ग्राजमाने के लिए वह यहाँ ग्राया था। कम्पनी सरकार की मद्रासी सेना की नौकरी से इस्तीफा देने पर वह वारन हेस्टिंग्ज के पास सन् १७८२ में गया । फिर हेस्टिंग्ज ने, बादशाह शाह-ग्रालम के दरबार में मराठों का प्रवेश कितना हो गया है ग्रौर श्रपनी ग्रँगुली जाने की जगह है या नहीं, इसकी गुप्त जाँच करने के लिए जो वकील देहली भेजा था उसके साथ डिवाइन भी देहली गया और वहाँ से स्रागरा गया। श्रपने स्रास-पास बेकाम भटकने वाले ग्रद्धरेजों पर महादजी सिर्धिया की सुद्तन दृष्टि रहती थी, ग्रतः कहा जता है कि वारन हेस्टिग्ज के पास से स्राने के कारण महादजी ने डिवाइन के सामान की चोरी करवा कर उसके पत्र उड़वाये। उस समय महादजी सिंधिया ग्रौर गौहद के रानों में गुद्ध चल रहा था। यह बात घ्यान में रखने लायक है कि महादजी के दरबार में रहने वाले श्रंग्रेज वकील की ही सलाह से डिवाइन ने पाँच हजार सेना तैयार करने के लिए प्रारम्भ ही में एक लाख रुपया मांगे । परन्तु राना ने यहस्वीकार नहीं किया। तब सिंधिया के दूसरे शत्र जयपुर के राजा के यहाँ दो हजार रुपये मासिक वेतन पर वह नियक्त हुमा। फिर सालबाई की संधि हो जाने से उत्तर भारत में लड़ने वाले राजाओं में भी काम चलाऊ मैत्री हो गई। म्रत: जयपुर दरबार ने डिवाइन को दस हजार रुपये परितोषक में देकर काम से पृथक किया। डिवाइन की थोड़ी सी परीक्षा ले लेने से ही सिधिया का मत उसके सम्बन्ध में भ्रच्छा हो गया था। भ्रत: जयपुर राज्य की नौकरी से छूटते ही सिधिया ने उसे ग्रपने यहाँ एक हजार रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया और कंपनी सरकार के समान ग्रपनी सेना तैयार कर देने का काम उसे दिया । डिवाइन ने तुरन्त ही रंगरूटों को भर्ती किया थ्रौर कितने ही यूरो-पियन (स्काच, डच, फ्रेंच) लोगों को एकत्रित कर ग्रपने हाथ के नीचे उन्हें ग्रफसर अनाया तथा राना की नौकरी में रहने वाले श्रफसरों को बुलाकर उनकी सहायता से

स्रागरे मे तोपें श्रौर बन्दूकें बनाने का कारखाना खोला। डिवाइन की नियुक्त पहले पहल सिंधिया के सरदार अप्पा खंडेराव के हाथ के नीचे हुई। पहले तीन वर्षों में डिवाइन की सेना ने कॉलजर, लालसोट, ग्रागरा श्रौर चकसाना के युद्ध में ग्रम्छा पराक्रम दिखाया । इससे सिधिया बहुत संतुष्ट हुए । जिस प्रकार कारीगर के घर में घुसने पर वह अपना काम बन्द नहीं होने देता, नया-नया काम निकालता ही जाता है उसी प्रकार डिवाइन ने भी किया। वह नवीन-नवीन सेना तैयार करने के लिए सिंधिया से कहने लगा, परन्तु सिंधिया ने यह स्वीकार नहीं किया तब डिवाइन ने इस्तीफा दे दिया। जब उत्तर भारत के जीते हुए प्रदेश की रक्षा के लिए जितने मराठा चाहिए उतने सिधिया को नहीं मिले तब उन्हें फिर नयी सेना रखनी पड़ी ग्रौर इसके लिए डिवाइन को लखनऊ से बुलाया। तब डिवाइन ने दस पेंदल पलटनों का काम ग्रौर तोपखाना युरोपियन पद्धति से तैयार किया ग्रौर उस पर यूरोपियन ग्रधिकारी नियुक्त किये। इस समय सिधिया की सेना में ग्रनेक जातियों के यूरोपियनों की भरती थी। ग्रागरे के किले में तोप बन्दक ग्रादि सैनिक सामान भरा गया। उस समय बन्द्रक भी बहुत सस्ती बनती थो। केवल दस रूपयों में विलायती बन्दूक के समान बन्दूक तैयार हो जाती थी। सिपाहियों की भी नई तरह की पोशाक दी गई थी। इस नयी व्यवस्था में डिवाइन को जनरल का पद मिला था ग्रौर उसका ४०००) से प्रारम्भ होकर दस हजार मासिक तक वेतन बढ़ाया गया था । कहा जाता है कि डिवाइन ने यह शर्त की थी कि हम स्रंग्रेजों से नहीं लडेंगे, परन्तु इस बात में संदेह है कि यह शर्त महादजी सिन्धिया ने स्वीकार की होगी सेना के ध्यय के लिए सिंधिया ने पहले डिवाइन को सोलह लाख रुपयों की जागीर दी थी। फिर उसकी श्रामदनी बढ़ते-बढ़ते बत्तीस लाख तक पहुँच गई थी। इस जागीर की व्यवस्था करने से डिवाइन को दुहरा लाभ हुया। जगीर की ग्रामदनी नियमित रीति से वसूल कर सेना का वेतन समय पर चुकाने का काम डिवाइन के जिम्मे किया गया। श्रामदनी पर दो रुपया सेकड़ा उसे दिया जाता था। इससे वह स्वयं भी बहुत धनवान हो गया था। इस प्रकार सिन्धिया की सेना में एक ही समय में कवायदी ग्रौर वे कवायदी ऐसी दो तरह की सेना हो गई थी। सन् १७६० में कवायदी सेना ने पाटन का युद्ध जीता उसमें राजपूतों के शीर्य को सिन्धिया की व्यवस्था के आगे हाथ टेकना पड़े। इसी सेना के बल पर सिन्धिया ने इस्माइलवेग का पराभव किया श्रौर इसी साधन से सिन्धिया ने मर्टा की की लड़ाई जीती। सन् १७६१ भ्रौर ६३ में सिन्धिया ने भ्रौर दो केंप तैयार कराये। ग्रंत में कवायदी सेना तीस हजार तक बढ़ नई। नई लेना के संगठन के मासिक वेतन तक के १७-१८ यूरोपियन भिन्न-भिन्न श्रेणी के ग्रक्किशरी थे ग्रीर इन पर तीन हजार का लेफट्रोनेन्ट कर्नल, बारह सौ के वेतन का मेजर, चार सौ वेतन का 38

कप्तान ग्रौर डेढ़ सौ दो सौ के लेफुटनेन्ट ग्रधिकारी थे। इन गोरे लोगों को धवल नदी के दक्षिए। की स्रोर नौकरी पर भेजने पर ड्योढी तनस्वाह दी जाती थी।वेतन के सिवा दूसरो स्रामदनी पर ध्यान देने से विदित होता है कि उच्च स्रधिकारियों के लिए दस लाख रुपये तक संग्रह करना कोई कठिन काम नहीं था । डिवाइन तो एक प्रकार से नवाब ही बन गया था। भ्रंतर इतना ही था कि वह विलासी नवाब न होकर सैनिक नवाब था इस कवायदी सेना की बढ़ती से दूसरी मराठी सेनाएँ मन में ईर्षा करने लगी थी । उत्तर भारत में सिन्धिया ब्रौर होलकर में सिन्धिया का पक्ष कमजोर था । जब इसके द्वारा वह होलकर के बराबर ही गया तब १७६१ में प्रथम तुकोजीराव होलकर ने शेहवेलियर डूड्रेल नामक फ्रेंच सिपाही को ऋपने यहां दुरख कर कवायदी सेना की एक कोर तैयार करना प्रारम्भ किया। उस समय पूना दरबार में भ्रपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उत्तर भारत का सब भार डिवाइन को देखकर महादजी सिन्धिया निक्टित होकर पूना चले स्रापे थे । होलकर भी पूना हो में थे । महादजी सिन्धिया जिस समय पूना में थे उस समय राजपूर्तों से खंडनी वसूल करने के सम्बन्ध में होलकर की सेना से खटपट हो जाने पर डिवाइन ने डूड्रेल के हाथ के नीचे की होलकर सेना को पराजित किया। तब होलकर को ग्रपने राज्य की रक्षा के लिए मालवा वापस **ग्राना पड़ा** । सिन्धियां की ग्रनुपस्थिति में सिन्धिया का दिल्ली वाला ग्रिधिकार डिवाइन हो को प्राप्त था। १७६४ में महादजो की सृत्यु हुई क्रौर दौलत राव सिन्धिया का शासन प्रारन्भ हुम्रा । इसके पहले ही मेजर पैरन के श्रधीन सिन्धिया की सेना दक्षिण में भ्राई थी श्रौर उसकी सहायता से पेशवा ने खड़ां की लड़ाई में एक खेल के समान दिजय प्राप्त की थी। व्यवस्था का गुए। संसर्ग जन्य होता है। सिन्धिया की यह स्थिति देखकर होलकर ने भी यूरोपियनों को नौकर रखकर बहुत सी पलटने बढ़ाई। पिलमेन्ट ग्रौर गार्डनर होलकर के सरदार थे। सिन्धिया के उप सेनापितयों ने ग्रपने **ग्र**पने हाथ के नीचे यूरोपियन ग्रधिक।री नियत किये थे। लखवा दादा ने कप्तान बटरफील्ड को नियुक्त किया ग्रौर ग्रंबाजी इंगंला ने शेफर्ड ग्रौर बेलासिस को । श्रप्पा खंडेराव के यहाँ जार्ज टामस नौकर था। दौलतराव सिन्धिया ने जानहेसिंग माइकेल फिबोस, कप्तान ग्राउन, ग्रोर कर्नल सेलर को नियक्त किया। बुन्देलखंड में ग्रलीबहादुर ग्रौर बरडा में रधूजी भोंसले ने भी यही क्रम स्वीकार किया। यहाँ तक कि स्वयं बाजीराव पेशवा ने ग्रपने यहाँ मेजर टोन ग्रौर मेजर बाइड को नौकरी में रखकर भ्रपने भ्राश्रित सरदारों का ग्रनकरण किया।

बहुत से लोगों का कहना है कि मराठों ने ग्रपनी युद्ध पद्धित छोड़ कर जो कवायदी पद्धित स्वीकार की वह उनके लिए लाभदायक नहीं हुई । एक ने कहा है कि जिस दिन मराठों ने घेड़े की सवारी छोड़ी उसी दिन उनका राज्य भी चला गया।' कहा जाता है कि दौलतराव सिंधिया भ्रौर उनके सरदार गोपालराव के बीच में दरबार में इस प्रकार का सँबाद हुम्रा था। गोपालराव पुराने चलन का सिपाही था। उसने कहा "हमारे जिन बाप दादों ने राज्य प्राप्त किया पहले उनका घर धोड़े की पीठ पर था, फिर वह तंब में हुन्ना, पर म्रब तुम मिट्टी की बेरक बनवा रहे हो। देखना कहीं स्रागे जाकर सबकी ही मिट्टी न हो जाय।" दोलतराव ने उत्तर दिया-"जब तक मेरी सेना ग्रीर तोपें हैं तब तक मैं किसी सेनहीं डरता।"इस पर गोपातराव ने कहा "ये तोपें ही ग्रन्त मैं तुम्हारा घाव करेंगी।" विलायत की पार्लामेन्ट में सर फिलिप फ्रांसिस ने एक बार स्पष्ट रीति से यह कहा था कि "मराठे लोग ग्रब कवायद सीखने ग्रौर तोपें ढालने लगे हैं, परन्तु इसी से उनका नाश होगा। क्यों कि उन्होंने अपनी स्वदेशी पष्ट्यति छोड़ दी है स्रोर विदेशी पथ्यति कभी किसी को नहीं बदली । श्रव हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है ।" कहा जाता है कि डयक म्राव वेलिंगून का भी यही मत था। एक दृष्टि से यह मत ठीक भी दीखता है. क्यों कि ग्रद्धारेजों ने दौलत राव सिन्धियाँ का पूरा नाश केवल एक ही वर्ष में कर दिया जब कि म्रब्यवस्थित दुष्ट पिन्डारियों का पूरी रीति से पराभव करने में म्राइटरेजों को ७-८ वर्षों का समय लगा, फिर भी इस मत को सर्वथा ठीक भी नहीं कह सकते । क्योंकि यदि पिन्डारियों की ग्रव्यवस्थित पध्दित ही ठीक माने तो ग्रन्त में उन्हें भी सफलता कहाँ मिली है यद्यपि मुगलों से लड़ने में मराटों को अपनी पद्धति से सलफता मिली थी, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वही पद्धति ग्राङरेजों से लड़ने में भी सफलता देती, छापा मारना अथवा दौड़कर भाग जाना यह युध्द का एक तरीका है, परन्तु इतने ही से काम पूरा नहीं होता। इसके सिवा इस प्रकार के यद्धों में ग्राश्रय स्थान की हैसियत से किलों का जो उपयोग होता था ग्रंग्रेजों की तोपों के काररा वह निरूपयोगी हो गया था।सन् १८१७-१८में किलेपर से ग्रंगरेजों के विरुद्ध बहुत समय मराठे न लड सके । इसका कारण श्रंप्रेजों की तोपें ही थीं । श्रतएव शत्रु केयुद्ध साधनों के समान ग्रपने तक साधन बनाने के ग्रतिरिक्त मराठों को सफलता मिलने की संभावना नहीं थी। मराठों को जो ग्रसफलता मिली उसका कारएा सेना की ग्रव्यवस्था, नहीं थी, किन्तु मराठे सरदारों की व्यवस्था बिगड़ जाने के कारए ही उन्हें ग्रसफलता मिली। इसके सिवा पहले से यह चला स्राया है कि सेना चतुरंग हुस्रा करती है। सेना में यदि एक भाग कवायदी फौज का रखा तो इससे यह प्रयोजन नहीं है कि चपल घुहुसवारों का दूसरा भाग न रखा जाय । टीपू ने भी कवायदी सेना रखी थी, परन्त छापा मारने की ग्रपने पद्धति उसने नहों छोड़ी थी। टीपू के पराभव का कारए। केवल यह था कि सब के शत्रु मिलक्रेर कर उस पर एक साथ ट्ट पड़े थे। सार्राश यह है कि यह कहना उचित नहीं है कि कवार्यदी सेना ग्रीर तोपखाना रखने के कारण मराठों का नाज हुन्ना

इन युद्ध साधनों के रखने में किसी प्रकार की भूल नहीं थी । भूल सरदारों की थी। महादजी के समय में डिवाइन का जो प्रभाव ग्रौर उपयोग था वह दौलतराव के समय में नहीं रहा। १८०६ में ग्रर्थात दौलतराव के शासन काल में टामस ब्राडन के "मराठों की छावनी से लिखे हुए पत्र"यदि कोई पढ़े तो उसे मराठों के नाश का कारए। सहज रीति से समभ में ग्रा जायगा।

# मराठों की जल सेना (जहाजो बेड़ा)

बम्बई से दक्षिण की भ्रोर कोकन प्रान्त में पेशवाई के भ्रन्त तक भ्रंगरेजों का शासन प्रारम्भ नहीं हुम्रा था । कोकरण पट्टी पर पेशवाई के पहले शिवाजी महाराज का ग्रौर उनसे पहले मसलमानों का शासन था। कोकन में कभी कोई स्वतन्त्र राजा नहीं हुग्रा। देश के एक श्रथवा श्रनेक राजाग्रों की सत्ता के नीचे कोकन प्रान्त सदा से रहा है, परन्तु उसका ग्र**धिकारो ग्रन्य प्रदेशों के ग्र**धिकारियों से ग्रधिक स्वतंत्र हुम्रा करता था। क्योंकि उसे सैनिक जहाजी बेड़े का म्रधिकार ग्रीर काम दिया जाता था, इसलिए इन कामों पर एक प्रकार से वहाँ के ग्रधिकारियों का ही ठेका हो जाता था। सेना के समान जहाजी बेड़े का स्रधिकार एक व्यक्ति या घराने से ले लेना सहज नहीं है । क्यों कि सिपाही जितनी जल्दी सिखाकर तैयार किया जा सकता है उतनी जल्दी खलासी तैयार नहीं किया जा सकता। ग्रिधिकारियों के स्वतंत्र होने का दूसरा कारण यह था कि वह प्रदेश पहाड़ी श्रौर समुद्र किनारे का होने के कारए। इतर प्रदेश के अधिकारियों को वश में करने की अपेक्षा वहाँ के ग्रिधिकारी को वश में करने में ग्रिधिक परिश्रम पड़ता था।तीसरा कारण यह था कि यह प्रदेश ग्रधिक उपजाऊ नहीं था, श्रत: ग्रर्थ विभाग में इसे कोई महत्व नहीं दिया जाता था। घर में दुट्टी के दरवाजे का जितना प्रबन्ध हम साधार एतया रखते हैं उतना ही प्रबन्ध राजा लोग कोकरा पट्टी का रखते थे । इसलिए वहां के ग्रधिकारियों में भी महत्वाकांक्षा नहीं होती थी। स्वतंत्र रोति से रहकर सामुद्रिक लूट पाट से जो ग्रामदनी हो उसमें संतष्ट रहते थे। परन्तु वे भ्रपने कार्य क्षेत्र में भ्रवश्य बलवान् होते थे। यद्यपि उत्तर प्रदेश के समान कोकन प्रान्त के युद्धों का वर्णन देने का कोई साधन नहीं है तो भी यह मानने का कोई कारए नहीं है कि समुद्र में लड़ते समव कोकन के खलासियों ग्रौर सरदारों ने शौर्य ग्रौर वीरता प्रकट करने में कुछ कभी की होगी। सामुद्रिक लुटेरों के साहस ग्रोर धृष्टता की कथा सब देशों में बहुत चित्ताकर्षक मानी जाती है। यदि कोई सहृदय ग्रंथकार या कवि कोकन प्रान्त के वीरों का चरित्र लिखेगा तो उससे मराठी इतिहास में श्रीर भी श्रधिक विशेषता उत्पन्न होगी।

यद्यपि कोकरा पट्टी में भ्रंगरेजों का व्यापार सत्रहवीं शताब्दी हो प्रारम्भ हुआ था, परन्तु कोकन के किनारे पर भ्रपना जहाजी थाना बनाने का॰ उनका विचार कभी सफल नहीं हुन्ना। बम्बई के दक्षिए। ग्रोर ग्रांग्रें, धूलप, कोल्हापुर वालों ग्रीर सावंतवा डीवालों के समान बलवान खलासियों ने क्रमश: सब किनोर पर ग्रिधिकार कर रखा था। इन सबों में ग्रांग्रें बहुत प्रबल था ग्रीर कोकगा पट्टी की ग्रीर समुद्र भाग से ग्राने जाने वाले न्यापारियों को उसका बहुत भय लगा रहता था । कान्होजी ग्रांग्रें ने ग्रनेक जल युद्धों में ग्रंगरेजों को पराजित कर उनके कई जहाज पकड़े ग्रौर डुबोये थे। ग्रंगरेजों ने सन् १६३८ **में** राजापुर में कोठी खोली परन्तु वह बहुत जल्दी ही उन्हें उठानी पड़ी । शिवाजी के इस कोठी के लूटने पर भ्रंगरेज बहुत भयभीत हुए भ्रौर जब वे शिवाजी के पराक्रम के कारण कीकणपट्टी में दिन पर दिन मुसलमानी शासन नष्ट होते देखने लगे तब इन्हें केवल सूरत को संभालने की चिंता हुई । शिवाजी की मृत्यु के पश्चातु वहां फिर मुसलमानी शासन होने लगा था, परन्तु प्रत्यक्ष शासन मुगलों की स्रोर से शामल हवशी ग्रौर मराठों की ग्रोर से ग्रांग्रें धुलप का था ।ग्रौरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कोकरा पट्टीसे मुसलमान शासन सदा के लिए नब्ट हो गया। यद्यपि उस समय शिही ग्रौर हबशी मराठों से भगड़ते ग्रौर उन्हें त्रास देते थे, परन्तु वे मुसलमानों की ग्रोर से न भगड़कर स्वयं ग्रपने को राजा मानकर भगड़ा करते थे। ग्रंगरेजों को जो थोड़ा बहुत लाभ हुन्रा वह इस भगड़े ही से हम्रा। वे बीच बीच में मराठों की सहायता से पोर्त्गीजों से ग्रौर ज़िदी की सहायता से मराठों से लड़कर ग्रपनी रक्षा का उपाय करते थे।

मराठी जहाजी सैनिक बेड़े की स्थापना सरकारी शिति से छत्रपति शिथाजी महाराज के समय में हुई। जब सन् १६६१ में जंजीरा पर ग्रधिकार नहीं हुग्रा तब शिवाजी ने समुद्र की ग्रोर से उसे घेरने का विचार किया। उस समय हिन्दायों के पास जहाज होने के कारए। वे समुद्र मार्ग से ग्रश्न सामग्री ला सकते थे। इस मार्ग को बन्द करने के उद्देश्य से महाराज ने ग्रपना स्वतन्त्र जहाजी बेड़ा तैयार करने की ग्राजा दी।

जहाजी बेड़। तैयार हो जाने पर शिवाजी महाराज ने उसके द्वारा धीरे-धीरे कोकरा प्रान्त के सामुद्रिक बन्दरगाहों पर ग्रधिकार करना प्रारम्भ किया ग्रौर समुद्र किनारे का ग्रच्छी तरह निरीक्षण कर मार्के के स्थान ढूंढ़ कर जंजीरे (पानों में तैयार किये गये किले) बनवाना शुरू किया। सन् १६६२ में वाड़ी के सावंतों पर महाराज ने चढ़ाई की ग्रौर उनका बहुत सा प्रान्त छीन लिवा। इसी समय महाराज से सांवत के सामुद्रिक सरदार रामदलवी ग्रौर नानाजी सावंत ग्राकर मिले, जिन्हें महाराज ने श्रपने बेड़े की जहाजी सेना का लड़ाऊ सुबेदार नियत किया। मालकन का सिधु दुर्ग नामक किला सन् १६६४-६५ में महाराज ने बनवाना शुरू किया ग्रौर उसे जहाजी बेड़े का मुह्य स्थान करना निश्वत किया, तथा कुलावा, सुवर्न दुर्ग को सुधरवा कर

वहां जहाज बनवाने का काम प्रारम्भ किया। ये सब किले मराठी सैनिक जहाजी बेड़े के मुख्य स्थान थे।

मराठों का जहाजी सैंनिक बेड़ा तैयार हो जाने पर सन् १६६४ से कोकन किनारे पर मराठों और परवेशियों में युद्ध होना प्रारम्भ हुआ। मराठों के जहाजी बेड़े की शक्ति वेखकर पोर्तु गीज, शिट्टी श्रीर श्रंगरेजों को भय होने लगा। १६६५ में स्वयं शिवाजी महाराज, बेड़े के साथ कारबार तक गये श्रीर वहाँ तक का समुद्र किनारा अपने श्रधिकार में कर लिया। कारबार के श्रंग्रेज व्यापारियों ने लिखा है—''कि शिवाजी की इस चढ़ाई में उनके साथ ६५ 'फ्रिगेटस' श्रथान ३० से १५० टन तक वजन के श्रीर श्रन्य कई एक उच्चकीट के छोटे बड़े जहाज थे। सन् १६७० में जब शिवा जी ने जंजीरा पर सब शक्ति इकट्टी पर श्राखिरी श्रावा किया श्रोर शिट्टी का पराभव करने का निश्चय किया, उस समय महाराज का जहाजी बेड़ा बहुत बढ़ गया था। इसी वर्ष मराठों श्रीर पोर्तु गीजों में सामुद्रिक युद्ध हुग्रा जिसमें पोर्तु गीजों ने मराठों के बारह छोटे जहाज छोन लिये, परन्तु डामन के पास मराठों ने पोर्तु गीजों को पराजित किया श्रीर उनका एक बड़ा जहाज छोन लिया।

सन् १६७६ में शिवाजी ने अपने सामुद्रिक सेनापित दोलनखाँ के द्वारा खांदेरी द्वीप पर चढ़ाई कर उस द्वीप पर अधिकार कर लिया। इस द्वीप पर अंगरेजों और पोर्तु गीजों की हिष्टि थी। अतएव शिवाजी के जहाजी बेड़े को जंजीरा की ओर जाते समय इन दोनों ने रोका ओर बड़ी मुठभेड़ हुई आर्म नामक इतिहासकार ने लिखा है—"कि इस समय अंगरेजों की अपेक्षा मराठों के जहाजों की रचना उत्तम थी।" शिवाजी के जहाजी बेड़े का मुख्य उद्देश्य कोकनिकनारे को जीत कर शत्रुओं से उसकी रक्षा करना थां और जंजीरा टापू छोड़कर अन्य म्थानों में यह उद्देश्य सफल भी हुआ।

सारी कोकनपटटी पर श्रमिकार हो जाने के बाद जहाजी बेड़े के सुभीते के लिये महाराज शिवाजी ने कुलावा, 'उंदेरी, श्रंजनवेल प्रभृति (पानी में के किले) बनवाये। ये किले बनवाने से उनका प्रयोजन मराठों की सामुद्रिक शक्ति बढ़ाकर किनारे पर के सब नाके मजबूत करने का था। महाराज के शासन-काल में उनके बनवाये हुए किलों में से सिधु दुर्ग किला मराठी जहाजी बेड़े का मुख्य स्थान था श्रौर मालवण के पास पदमदुर्ग नामक जो किला है वहाँ जहाज बनाने का कारखाना था। विर्जयदुर्ग श्रौर कुलाबे में लड़ाऊ जहाजों की तोपें श्रौर गोला बारूद की कोठी थी। समुद्र किनारे पर रहने वाले कोली, भंडारी श्रादि व्यवसायी खलासियों को वश में कर महाराज ने उन्हें श्रपनी नाविक सेना में भर्ती कर हिया था। 'डंग इस साहब ने

लिला हैं कि "यह ब्रच्छा हुन्ना कि शिवाजी ललासी नहीं था। नहीं तो, जिस तरह शिवाजी ने पृथ्वी का पृष्ठ भाग शत्र हीन कर दिया था, उसी प्रकार समुद्र किनारे को भी किया होता।" नैर्न साहब ने कोबून के इतिहास में वह मुक्तकंठ से स्वीकार किया है कि—"उस समय के समुद्र किनारे के मुसलमान या क्रिश्चियन सत्ताधिकारियों से शिवाजी में कम दर्जे की राजकीय योग्यता महीं थी।"

जंजीरा का शिद्दी उन्मत्त हो गया था। शिवाजी महाराज के समय में मराठे इसको पराजित नहीं कर सके थे, क्योंकि इसे म्रंगरेजों भ्रौर पोतुंगीजों की गुप्त सहा-यता मिलती थी । संभाजी ने शिही पर चढ़ाई कर जंजीरा हस्तगत करने का संकल्प किया, था परन्तु वे सफल न हो सके । इधर राजापुर में मराठों का जो जहाजी वेडा था उसने पोर्त् गोजों पर भ्रपना भ्रच्छा दबदबा जमाकर उनसे कारंजा भ्रादि थाने छीन लिये थे । म्रार्म नामक इतिहासकार ने जिला हे कि—"मराठों का केवल राजापुर का जहाजी बेड़ा गोस्रा के पोर्तुगीजों से बड़ा था। संभाजी के शासनकाल में हॉब्शयों ग्रौर ग्रंगरेजों पर जो दो सामुद्रिक चढ़ाइयाँ की गईं, उनसे मराठों के जहाजी वेडे का सफ न प्रयोग नहीं हुम्रा । संभाजी के बाद जिस प्रकार धनाजी जाधव म्रीर संताजी धोरपडे नामक महावीरों ने ग्रपना पराक्रम दिखा कर यवन शत्र ग्रों से स्वदेश की रक्षा की ग्रोर मराठा राज्य को विपत्ति से मुक्त किया, उसी प्रकार जिसने समुद्र किनारे पर श्रंगरेज, फिरंगी, डव, शिद्दी श्रादि स्वसत्ता स्थापन करने की महत्वाकांक्षा रखने वाले विदेशियों का दाँत खट्टे कर मराठी जहाजी देड़े को फिर बलवान बनाया, ग्रीर मराठों के सामुद्रिक युद्धों में अलोकिक शोर्य प्रगट कर सबको बिकत कर दिया. उस कान्होजी स्राप्ने का नाम मराठी इतिहास से चिरकाल तक चमकता रहेगा, इससे संदेश नहीं है। यह कहने में कुछ भी ग्रतिशयोक्ति नहीं है कि शिवाजी के बाद कोकन किनारे पर विदेशियों के पाँव न जमने देने में जिस किसी ने वीरता की पराकाष्ठा दिखाई, है वह कान्होंजी स्रॉग्ने थे।"

विदेशी इतिहासकारों ने कान्हौंजी आँग्रे को सामुद्रिक डाकु आं के नायक के नाम से उल्लिखित किया है, परन्तु वास्तव में वह उन लोगों का नायक न होकर मराठी जहाजी बेड़े का पुनरुद्धारक था। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है कि यदि कान्हौंजी आंग्रे सरीखा सामुद्रिक युद्ध विद्या विशारद, श्रद्धितीय पराक्रमी और अट्टट साहसी पुरुष राजाराम महाराज के शासन काल में उत्पन्न न हुआ होता, तो उस समय ऐसे विकट राजीय वातावरण में समुद्र किनारे पर से मराठों का श्रिधकार नष्ट हो गया होता।

कान्हौज़ी ने मराठों के जहाजी सैनिक बेड़े का बहुत कुछ सुधार किया भ्रौर उसे सुदृढ़ बना दिया। शिवाजी महाराज के शासन काल की भ्रयेक्षा कान्हौजी के समय का मराठी जहाजी बेड़ा भ्रधिक प्रबल ग्रौर ग्रजिय हो गया था। क्योंकि शिवाजी को जल ग्रौर स्थल दोनों प्रदेशों पर सत्ता स्थापित करना था इसलिए उनका ध्यान दोनों ग्रौर रहता था, परग्तु कान्हौजी ने केवल समुद्र किनारे को ही ग्रपने ग्रिधकार में लिया था। श्रात: उनकी सम्पूर्ण शिक्त जहाजी बेड़े के सुधार करने ग्रौर उसकी वृद्धि करने में ध्यय होती थी। ग्रंपेज ने थोड़े ही वर्षों में मराठी जहाजी बेड़े का सुधार कर लड़ाऊ जहाजों की ग्रोर सामुद्रिक सेना की संख्या बहुत बढ़ा दी। जहाजों पर लड़ने वाले लोगों को ग्रच्छी तरह शिक्षा देकर उन्हें सामुद्रिक युद्ध कार्य के ग्रानुकल बना दिया। सन् १६६० से सन् १७५६ तक मराठों का जहाजी बेड़ा ग्रांग्रे घराने के ही ग्रधिकार में रहा।

सन् १७१६ में शिद्दी, फिरंगी श्रीर मुगलों ने मिलकर प्रबल कान्होंजी श्रां श्रे की शिक्त तोड़ने का प्रयत्न किया, परन्तु कान्होंजी ने श्रपने जहांजी बेड़े के बल पर सबों को श्रपने दबाव में रखने का प्रयत्न किया श्रीर उनके श्रिधकार से राज्य छीनना प्रारम्भ किया। इस तरह कान्हौंजी ने मराठों की सत्ता श्रीर प्रभाव कोकन प्रान्त में फिर जमाया। कान्होंजी ने विजय दुर्ग को श्रपने जहांजी बेड़े का मुख्य स्थान नियत किया श्रीर बन्दरों के किलों की तटबन्दी कर उन पर भी जहांजी बेड़े का सुदृढ़ प्रबन्ध किया। बम्बई से लेकर गोग्रा तक उसने एक भी खाड़ी, एक भी बन्दर श्रीर एक भी नदी के मुहाने को बिना तटबन्दी किये श्रीर जहांजी नाका बनाये नहीं छोड़ा।

ग्रंप्रेज ग्रंथकारों ने कान्होजी के जहाजी बेड़े का जो वर्णन किया है, उससे जात होता है कि कान्होजी का बेड़ा बहुत बड़ा था। उसके बड़े जहाजों के दो श्रथवा तीन बादवान होते थे। जिन जहाजों के तीन बादवान होते थे उनकी शक्ति तीन सौ टन वजन की शक्ति के होते थी। भूमध्य समुद्र के जहाजों के समान उसके जहाजों की नोक बहुत तीखी होती थी श्रौर उस पर मंजिलें रहती थीं। सन् १७१६ में ग्रंप्रेजी बेड़े में ३२ तोपों का एक बड़ा जहाज, २० से २८ तोपों के ४ ग्रौर ५ से १२ तोपों तक के २० जहाज थे। ठीक इसी समय कान्होजी के बेड़े में केवल १६ से ३० तोपों के दस ग्रौर ४ से १० तोपों के ५० जहाज थे। तब भी कान्होजी ने १७१६ में ईस्ट इन्डिया कम्पनी के प्रेसीडेन्ट नामक जहाज से लड़कर उस जहाज को नष्ट कर दिया ग्रौर १०१७ में सक्सेस नामक जहाज लड़कर छीन लिया। सन् १७२२ में ग्रंप्रेज ग्रौर्र पौर्तुगोजी ने मिलकर कुलाबा पर चढ़ाई की, परन्तु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर दो वर्ष बाद डच लोगों के ३० से ५० तोपों वाले ७ प्रचन्ड जहाजों ने विजयदुर्ग पर ग्राक्रमण किया, परन्तु वे भी छिन्न-भिन्न होकर लौट गये। इस तरह ग्रंगरेजों के जहाजी बेड़े की शक्ति का प्रभाव विदेशियों पर ग्रच्छा जम गया।

म्रत; उनके एक भी व्यापारी जहाज का लड़ाऊ जहाज की सहायता के बिना म्राना जाना बन्द हो गया। लो नामक इतिहासकार ने लिखा हैं—"कि जिस प्रकार भूमध्य सागर में ब्रल्जेसाइन्स नामक डाए का नाम सुनते ही व्यापारी थर थर कांप उठते थे, उसी प्रकार सामुद्रिक शक्ति सम्पन्त इस मराठावीर का नाम सुनकर अंग्रेज व्यापारियों के होश उड़ जाते थे। किर जब सन् १७२७-२८ में ग्रंगरें ने ग्रंगरेजों के दो जहाज नष्ट कर ग्रंग्रेजों की हानि की तब उन्होंने बाड़ी के सावंतों से संधि कर उनसे सहायता लेने का निश्चय किया। क्योंकि बाड़ी के सावंत भी क्रांग्रें के समान सामुद्रिक युद्ध में समर्थ थे। सन् १७२६ में कान्होजी की मृत्यु हो गयी। इसके पहले बम्बई के ग्रंगरेज गवर्नर ने कान्होजी से मैत्री कर ग्रपना काम बनाने की इच्छा से कान्होजी की दिलजमई करने का प्रयत्न किया, परन्तु उस समय कान्हीजी ने जो उत्तार दिया उससे विदित होता है कि वह (गवर्नर) बहुत बड़ा व्यवहार-पटु ग्रीर घूर्नथा। बम्बई के गवर्नर ने लिखा था कि — "हमारी तुम्हारी ग्रनवन का कारण केवल तुम हो। तुम जो दूसरे का माल लेना चाहते हो सो यह काम विचार शून्यता का है। इस प्रकार का श्रपराध एक प्रकार का डाकूपन है। तुम्हारा इस प्रकार का व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। तुमने यदि पहले से ही यह कार्य बढ़ाया होता श्रौर व्यापारियों पर कृपा रखी होती तो ग्राज तुम्हारे ग्रधिकार के बन्दरों की बहुत उन्नति हुई होती श्रौर सूरत बन्दर से भी ग्रधिक उन्नति तुम कर जाते। साथ ही तुम्हारी कीर्ति भी सर्वत्र फैल गई होतीं। ये बातें सरल रीति से व्यापार वृद्धि किये बिना नहीं होती।'' इसके लिखने के बाद फिर सन्धि करने के सम्बन्ध में गवर्नर ने जो पत्र लिखा था, उसका उत्तर कान्होजी ने बड़ी चतुराई के साथ दिया था। कान्होजी ने लिखा था कि "तुम्हारा लिखना प्रशंसनीय है। तुमने लिखा कि ग्राज तक के तुम्हारे ग्रौर हमारे बीच के भेदभाव ग्रौर भगड़े का कारण मैं हूँ, परन्तु तुमने दोनों पक्षों का विचार नहीं किया। यदि किया होता तो तुम्हें सत्य बात मालूम हो गयी होती। तुम मुभपर दूसरे की संपतिहरए। श्रारोपित करते हो, परन्तु मैं नहीं समभता कि तुम जैसे ब्यापारी इस प्रकार की महात्वाकांक्षा से म्रालिप्त हों, क्यों कि सम्पूर्ण जगत् का मार्ग एक ही है। ईक्वर स्वयं किसी को कुछ नहीं देता। एक की संपत्ति दूसरे को मिलना ही जगत् का नियम है, तुम जैसे च्यापारिवों को यह कहना शोभा नहीं देता कि हमारा राज्य ग्रत्याचार, बलात्कार ग्रौर डाङ्गपन से चल रहा है। शिवाजी महा-राज ने चार बादशाहतों से लड़कर ग्रपने पराक्रम के बल पर स्वराज्य की स्थापना की थी, ग्रौर तभी से हमारी सत्ता का प्रारम्भ हुग्रा, ग्रीर इसी साघन द्वारा हमारा राज्य टिका हुन्ना हैं, यह तुम जानते ही हो। इसका विचार तुम्हीं कैरो कि यह स्थायी है या क्षिणिक । जगत् में स्थायी कुछ भी नहीं हुन्ना है। जगत् का यह क्रमः सर्व विदित है।"

कान्होजी आंग्रे की सृत्यु के पश्चात आंग्रे घराने में गृहकलह का बीजारोपरण हुआ। अत: कोकरण-किनारे पर अपनी सत्ता स्थापित करने की इच्छा रखनेवाले विदेशी लोगों को अपना मतलब साधने का मौका अनायास ही मिल गया। कान्होजी के वो पुत्र मानाजी और संभाजी में परस्पर अगड़ा होकर लड़ाइयों होने लगीं। इन लड़ाइयों में निजी उत्कर्ष और स्वार्थ के सिवा राष्ट्र-हित की उवार और उच्च कल्पना का नाम भी नहीं था। इनके पारस्परिक अगड़े पेशवा को रोकना चाहिए थे, परन्तु वहां भी स्वार्थ बुद्धि का ही निवास था अत: राष्ट्र कल्याण की भावना ताक में रख कर स्वयं पेशवा ने आंग्रे के प्रदेश जीतने का काम प्रारम्भ कर दिया।

यद्यपि इनमें श्रौर श्रांग्रे में परस्पर भगड़ा चल रहा था, तो भी उनके, जहाजों बेड़े का विदेशियों पर श्रच्छा दबदबा था। मानाजी ने स्रंगरेज श्रौर हिन्हायों के जहाजों बेड़े से श्रनेक बार युद्ध किया था श्रौर एक बार वह खास बम्बई किनारे पर श्रपना जहाजों बेड़ा ले श्राया था। संभाजी ने भी श्रंग्रेजी, फिरंगी श्रौर दूसरे शत्रु श्रों से श्रनेक बार सामुद्रिक युद्धकर उन्हें हानि पहुँचायी थी। इनके पहले मराठी जहाजी बेड़े में तीन सौ टन तक के जहाज थे। परन्तु सम्भाजी ने बढ़ाकर चार सौ टन तक के कर दिये। उसके चार चार सौ टन तक के श्राठ जहाज थे। १७४२ में उसकी भी मृत्यु हो गई। तब उसका भाई तुला जी सुवर्ण दुर्ग के जहाजों बेड़े का श्रधिपति हुआ। इसने समुद्र में एक प्रकार से प्रलय-काल उपस्थित किया श्रौर श्रंग्रेजों को बहुत कष्ट पहुँचाया तथा पेहावा से भी विरोध कर लिया। तब सबने मिलकर विजय दुर्ग पर चढ़ाई की श्रौर सन् १७४४ में उसका ग्रौर उसके जहाजी बेड़े का नाश कर समुद्र पर से श्रांग्रे की सता उठा दी।

डगलस साहब ने कान्हौजी ब्राँग्रे ब्रोर उसके वंदाजों का जो वर्गान लिखा है 'उसमें उन्होंने मुक्तकंठ से यह स्त्रीकार किया है कि 'हिन्द महासागर में तीनों यूरोपियन राष्ट्रों (ब्रंग्रेज, फिरंगो, वलदेज) को पराक्रम के कार्य में ब्रांग्रे ने नीचा दिखा दिया। कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सका।"

१७५६ में तुलाजी स्राप्ने कैद हुस्रा, पेशवा ने उसके जहाजों में से जितने जहाज हाथ लगे उन्हें स्रपने उपयोग में लिये स्रोर विजयदुर्ग को ही मराठों के जहाजी बेड़े का स्थान बनाया क्योंकि विजयदुर्ग का पानी में बना हुस्रा जजीरा किला बहुत ही मजबूत स्रोर जहाजी बेड़े के योग्य स्थान था। उसकी नैसर्गिक रचना स्रोर वहाँ मराठों द्वारा स्रारम्भ किये हुये स्रनेक कार्यों के सम्बन्ध से उस स्थान को बहुत महत्व श्राप्त हो गया।

विजयदुर्ग के जहाजी बेड़े में ग्रनुमानत: दो से तीन हजार तक सेना थी। जो सबसे बड़ा 'फतहजंग' जहाज था उस पर २२६ सैनिक १६ गोलंदाजू, १३२ खत्ससी ऐसे कुल मिलाकर ३७४ लोग थे। सबसे छोटा जहाज 'बावड़ी' नामक था जिस पर केवल १५ मतुष्य थे। लड़ाऊ जहाज पर युद्ध सामग्री खूब रहती थी। ई० सन् १७६३ से १७६६ तक मराठों के जहाजी बेड़े में सब मिलाकर छोठी बड़ी करीब २७५ तोपें थीं। उस समय नारायापाल नामक एक बड़ा तिकोना जहाज था, जिस पर २८ तोपें और ४ जंबूरे इस प्रकार ३२ नग थे।

विजयदुर्ग के जहाजी वेड़े पर एक मुख्य ग्रधिकारी होता था, जिसे 'जहाजी वेड़े' के सूवेदार' कहते थे। इस बेड़े के ग्रधिकारियों से ग्रानन्दराय धुलप नामक ग्रधिकारी ने सामुद्रिक युद्धों में बहुत नाम कमाया था। उसने ग्रौर इसके भाइयों ने युद्धों में बहुत शौर्य प्रकट किया था। सन् १७८३ में ग्रंगरेजी जहाजी वेड़ा ग्रौर धुलप के जहाजी वेड़े में जो युद्ध हुग्रा उससे दोनों ग्रोर के वीरों ने ग्रपना रण कीशत दिखाया था। उस समय के एक पत्र का ग्रनुवाद यहाँ देने से उस समय के मराठी जहाजी बेड़े का वास्तविक स्वरूप पाठक सहज में समक्क सकेंगे। यहाँ जिस पत्र का ग्रनुवाद दिया जाबा है वह पत्र पेशवा सरकार को भेंजे हुये ग्रानन्दराय धुलप के उस पत्र का उत्तर है जिसमें धुलूप ने उक्त युद्ध का वर्णन पेशवा को लिख़कर भेजा था।

''राजश्री ग्रानन्दराव धुलुप, सूबेदार, जहाजी बेड़ा, किला विजयदुगं ।

"ग्रखंडित लक्ष्मी ग्रलंकृत राजमान्य स्नेहांकित माधवराव नारायण प्रधान का ग्राशीर्वाद पहुँचे । यहाँ कुशल है । तुम ग्रपनी कुशल लिखते रहना । विशेष समाचार यह है कि तुम्हारा चंद्र ,छ) जमा दिलावल का पत्र मिला जिसमें तुमने लिखा कि "ग्रंप्रेजों के जहाज मय चार सो गोरे गोलंदाज तथा सात कोसिलरों के, विलायत से श्राकर हैदर नायक के राज्य का प्रबन्ध करने के लिए जलमार्ग से जा रहे थे, सौ उनकी ग्रौर हमारी (ग्रानन्दराव धुलप की) मुठभेड़ रत्नागिरी में चंद्र १ जमा दिलावल को सुबह के समय हुई ग्रौर तोपखाने की लड़ाई प्रारम्भ की गई वह शाम के एक पहर दिन बाकी रहने तक जारी रही, परन्तु जब देखा कि ग्रंप्रेजों के जहाज वश नहीं होते तब सब लोगों ने एक जी होकर ग्रौर स्वामी (पेशवा) के चरणों का स्मरण कर बिना सोचे विचारे उनके जहाजों से ग्रपने जहाज भिड़ा दिये । इस तरह जब हाथ से हाथ मिलाया, तब फिर कौन किस को मारता है इसका होश नही रहा । एक पहर तक इस प्रकार मारा मारी होती रही । स्वामी का पुन्य बलवान था । ग्रत: ग्रन्त में ग्रंगरेजों के जहाज ग्रधकार में ग्राये । इस लड़ाई में हमारी ग्रोर के बड़े ग्रादिमियों में से ग्राट सरदार मारे गये, पन्द्रह सौ ग्रादमी जल्मी हुए ग्रौर नौ सौ ग्रन्य सैनिक मारे गये । ग्रंगरेजों की ग्रीर के करीब दो हजार सैनिक ग्रौर एक मुख्य ग्रधकारी मारे गये।

तथा पाँच छह सौ सैनिक जल्मी हुये। शत्रु के सम्पूर्ण जहाजी बेड़े को कौसिल के साथ विजयदुर्ग के जओरे में कैद कर रखा है। न्याय करने वाले स्वामी है।"

तुम्हारे यह बिस्तार पूर्वक लिखे हुये समाचार विदित हुये।

पत्र का उत्तर:-"पहले, ग्रांग्रे का राज्य हमारे पूर्वजों ने तिया ग्रौर उस पर तुम्हारे पूर्वजों को ग्रधिकारी नियत किया। उस समय ग्रठारह टीपी वालों पर तुम्हारे पूर्वजों को ग्रधिकार था। ग्रत: तुम्हारे पिता को नियत किया। तुम्हारा यह वीरत्व देखकर कहना पड़ता है कि तुमने ग्रपने पूर्वजों का सार्थक किया है। ग्रंगरेज ग्रपने ग्राप को सिपाही बतलाते हैं। ऐसे सिपाहियों के साथ उनके प्रफसर श्रौर बड़ा जहाजी बेड़ा होते हुये भी भ्रपने प्राणों का मोह त्याग कर बिना कुछ सोचे-विचारे जो तुमने उनसे टक्कर ली उसके लिये हम तुम्हें ग्रौर तुम्हारे ग्रादिमयों को धन्यवाद देते हैं। तुम जो महाराजा की सेवा करने के लिए इस प्रकार बड़े-बड़े काम करने की इच्छा करते हो उसी में तुम्हारी प्रतिष्ठा है। जो स्राठ सरदार मारे गये हैं उनके स्थान पर उनके पुत्रों की नियुक्ति की जायगी । जिसके पुत्र नहीं होगा उनकी सरदारी दत्तक पुत्र द्वारा जारी रखी जायेगी। बाकी के लोगों के स्थान पर उनके पुत्रों को नियत करो । जिनके पुत्र न हो उनके घर वालों को परवरिश की जायेगी। तुम भ्रपनी इच्छा के अनुसार जिसे जो इनाम देना उचित समभो उसकी एक फेहरिस्त बनाकर भेज दो। उसपर विचार कर श्राज्ञा दी जायेगी। श्रपनी श्रोर के जो जल्मी सैनिक है उनके लिए जो खर्च हो वह करो ग्रीर तुम स्वयं उनका प्रबन्ध करो तथा जो कुछ करना उचित हो वह करो । भ्रंगरेजों के जल्मी सैनिकों पर साधारण खर्च करना । तुम्हारे लिए खासगी की ग्रोर से बहुमान की पोशाक, सिरपेंच तथा मोतियों की कंठी ग्रौर कड़े भेजे हैं सो लेना । श्रंग्ररेजों की ग्रोर से वकील यहाँ श्राया है । परन्तु उससे सन्धि पूछकर की जायेगी। तुमने यह काम बहुत बडा किया, इसलिए सरकार तुम पर बहुत प्रसन्त है। सरकारी राज्य में तुम जैसे श्रधिकारी हैं यह जानकर सन्तोष हुआ। यह पत्र रवाना किया गया चन्द्र १३ जमादि लावल को । ग्रधिक क्या ? ग्राशीर्वाद (मुहर)।"

धुलप के समान विचारे, सुर्वे, कुवेसकर, जाबकर, म्रादि म्रनेक सरदार सामुदिक युद्धकला मे नामांकित हुए हैं म्रोर उन्होंने बहुत शीर्य प्रकट किया है। पेशवा की
म्रोर से जहाजी बेड़े के विभाग में दीवान, फर्दनवीस, मजमूदार, हशमनीस, म्रादि
जागीरदार नियुक्त कर दिये गये थे। उन सबका खर्च ठहरा हुम्रा था। नवीन जहाज
बनवाने में देस से चालीस हजार रुपयों तक खर्च पड़ता था म्रौर सुधराई में पाँच से
दस हजार रुपये तक होते थे। रत्नागिरी म्रौर भ्रंजनवेल में सरकारी म्रौर प्रजाकीय
गोदियां भी थों। मराठों के जहाजी बेड़े का डेढ़ से दो लाख रुपये वार्षिक होता था।

जहाजी वेड़े के खर्च के लिये एक सोंदल का नाम परगना ही पुथक कर दिया था। इसके सिवा सरकार के यहाँ से नगद रूपये भी दिये जाते थे। विदेशी ध्यापारी जहाजों से जकात ली जाती थी ग्रीर जो जहाज ध्यापार करने को जाते उन्हें हर तरह की चीजें हर जगह से भरने के लिये एक परवाना दिया जाता था। इस परवाने पर कुछ कर देना पड़ना था। प्रत्येक जहाज से सरकार को साढ़े चार रूपया मिला करते थे। ग्रामदनी का एक ग्रीर भी मार्ग था। ग्रथित परराष्ट्र का जो जहाज बिना सरकारी ग्राजा के ब्यापार के लिये ग्रथवा राजकीय हेतु से मराठों के राज्य में ग्राता ग्रीर लड़ने को उद्यत होता, उससे लड़कर उसे ग्रीर उसके माल को लेते थे। इससे ग्रामदनी बहुत होती थी ग्रीर इस ग्रामदनी का नाम पैदाइश था। यह पैदाइश कभी-कभी पचास हजार तंक पहुँच जाती थी। ब्यापार करने वाले स्वदेशियों में विशेष कर भाटिया, सारस्वत ब्राह्मण ग्रीर मुसलमान ही ग्राधक थे।

मराठों के जहाजी बेड़े पर मालवी (होकायंत्र), वालुकायंत्र स्रोर दूरबीन भी स्रादि होते थे। उस समय विद्युतप्रकाश का काम चन्द्र ज्योति (बरगद) की सहा-यता से लिया जाता था। चिन्हों के लिए जहाजी ध्वजाएं भिन्न-भिन्न रंग की हुझा करती थी। स्राजकल जिस तरह जहाज के स्रावागमन की सूचना के लिये भाप के द्वारा कर्कश सीटी बजाई जाती है, उस समय भी यह काम सींग तथा तुरई के उच्च-स्वर द्वारा लिया जाता था।

#### नवाँ ग्रध्याय

# मराठा राज्य की विभागीय व्यवस्था

यद्यपि राजकीय दृष्टि से सैनिक शक्ति का महत्व मुख्य है तो भी राज्य-व्यवस्था का महत्व उससे कम नहीं है। पराक्रम एक दिन का होता है परन्तु राज्य-व्यवस्था सदा के लिए होती है। इसलिए राष्ट्र के बड़प्पन, स्थायीभाव ग्रीर नैतिक गुर्गों की परीक्षा राज्य-व्यवस्था से ही की जा सकती है। राज्य-संचालन करने स्त्रीर राज्य चलाने के गुर्हों की जोड़ी यदि नहीं मिलती तो फिर राज्य का टिकना कठिन हो जाता है ग्रौर प्रजा ग्रसन्तुष्ट हो जाती है, किसी तरह का प्रबन्ध ठीक नहीं होता ग्रौर एक दिन मैं प्राप्त किया हुन्रा राज्य, चार दिनों में ही क्यों न हो, पर ग्रन्त में, वह म्रवक्य हाथ से निकल जाता है। यद्यपि राज्य की प्राप्ति तलवार के बल पर की जा सकती है, परन्तु राज्य की स्रामदनी वसूल करने में तलवार का उपयोग नहीं होता। उसके लिये योग्य व्यवस्था ही ग्रावश्यक होती है। राज्य-संचालन करने वाला राजा केवल ग्रपने ही लिये राज्य का संचालन नहीं करता, किन्तु ग्रपनी प्रजा ग्रौर समाज के लिए करता है, इसलिये समाज राज्य का उपयोग हो अथवा उपभोग राज्य-संस्था के द्वारा ही करती है। ग्रुर-वीर होने के कारएा शिवाजी की जो योग्यता मानी जाती है उससे भी कुछ ग्रधिक योग्यता सुराज्य राज्य-संस्था की सुन्दर व्यवस्था स्थापित करने के बाद उसे नियमानुकुल चलाने का काम बहुत चातुर्य स्रोर उत्तरदायित्व का था । इस कार्य में क्षत्रियों के ग्रपेक्षा जिनका विशेष ग्रधिकार था ग्रौर परम्परागत शिक्षा के कारण जो विशेष चतुर थे, ऐसे ब्राम्हणों श्रौर कायस्थों की श्रावश्यकता थी। महाराजा शिवाजी को ऐसे लोग मिल भी गये थे। इस तरह तलवार स्रोर लेखनी का योग हो जाने से शिवाजी महाराज के राज्य को सुन्यवस्थित रूप प्राप्त हो सका स्रौर वह सौ दो सौ वर्षों तक टिका रहा । स्रागे चलकर मराठों के सेनिक गुगा स्रौर ब्राम्हण तथा कायस्थों के व्यवस्था करने के गुएों में शिथिलता ग्रा गई थी ग्राँर इन दोनों गुएों की व्यनता का कारण स्वार्थपरायणता थी। उधर मराठों से भी श्रधिक व्यवस्था से काम करने वाले ग्रीर सैनिक शक्ति सम्पन्न ग्रंग्रेजों से मराठों की मुठभेड़ हुई, ग्रत: मराठों का राज्य नष्ट हो गया । परन्तु राज्य नष्ट के पहले भ्रयने राज्य को चलाने में उन्होंने जो चातुर्य प्रगट किया था उसे कोई ग्रस्वीकार नहीं कर सकता। मनुष्य मृत्यु के वश होने के कारण कभी न कभी रोग की प्रबलता होने से मरेगा ही, परन्तु इसते यह नहीं:

कहा जा सकता कि वह मृत्यु के पहले कभी तेजस्वी, शक्ति सम्पन्न ग्रौर हट्टा-कट्टा न रहा होगा। यद्यपि हम इस प्रस्ताव के द्वारा मराठाशाही का शत्सांवत्सरिक श्राद्ध कर रहे हैं ग्रौर स्वीकार करते हैं कि पुरानी मराठाशाही नष्ट हो गई है, पर हाथ से पिड दान कर तिलांजिल देते हुए भी जिसे वह ग्रंजिली दी जाती है वह व्यक्ति भूतकाल में जीवित था ग्रौर उसमें ग्रमुक-ग्रमुक गुगा थे ऐसा कहने से पिड दान करने वाले के द्वारा जिस तरह किसी प्रकार की ग्रसंगतता नहीं होती उसी तरह हमारे द्वारा भी मराठों की राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी चातुर्य प्रगट करने में कोई ग्रसंगतता नहीं मानी जा सकती। सर ग्रल्फेड लायल कहते हैं कि—''भले ही मराठी सेना लुटेरू रही हो ग्रौर मराठे सरदार भी उद्गुड़ ग्रौर ग्रशिक्षत रहे हों, परन्तु उनकी मुल्की व्यवस्था ग्रौर ग्रामदनी का काम बाह्मण के द्वारा होता था। उस समय ये ग्राम्हण लोग ग्रन्य सब लोगों से ग्रधिक चत्र ग्रौर कर्त्वयपरायण थे।''

#### मराठों का राजकीय विस्तार।

शिवाजी के समय की ग्रपेक्षा दूसरे बाजीराव के समय में मराठी राज्य का विस्तार बहुत ग्रधिक था। शिवाजी के ग्रधिकार में नीचे लिखे हुए प्रदेश थे---

- १. मावल प्रान्त ग्रौर उसके १८ किले |
- २ वाई सतारा प्रान्त ग्रौर उसके १५ किले।
- ३ पन्हाला प्रान्त ग्रौर १३ किले।
- ४. दक्षिए कोकन प्रान्त ग्रीर ५८ किले।
- ५. थाना प्रान्त ग्रौर १३ किले।
- ६. व्यंबक तथा बागलागा प्रान्त ग्रौर ६२ किले।
- ७. बनगड् उर्फ धारवाड् प्रान्त ग्रौर २२ किले।
- प. बिदनुर प्रान्त ।
- ६. कोल्हापुर प्रान्त ।
- १०. श्रीरंगपट्टम ग्रौर १८ किले ।
- ११. कर्नाटक प्रान्त ग्रौर १८ किले।
- १२ वेलोर प्रान्त ग्रौर २५ किले।
- १३. तंजोर प्रान्त ग्रौर ६ किले।

इस सूची से यह प्रगट होता है कि शिवाजी का राज्य उत्तर की श्रपेक्षा दक्षिए में श्रधिक फैला हुआ था। उनके राज्य की पश्चिम सीमा में श्ररब समुद्र, उत्तर सीमा में गोदावरी, पूर्व झीमा में भीमा नदी श्रीर दक्षिए सीमा में कावेरी थी। इस प्रकार स्थल हब्टि से कहा जा सकता है कि शिवाजी के बाद दक्षिए की श्रीर मराठा का राज्य बढ़ने नहीं पाया, किन्तु हैदरग्रली, टीपू ग्रीर ग्रंग्रेजों के दक्षिण में प्रबल होने से उन्हें कुछ हटना ही पड़ा, परन्तु उत्तर ग्रीर पूर्व की ग्रीर उनका राज्य बढ़ा। उत्तर में उनका राज्य पंजाब तक हो गया ग्रीर पूर्व में नीचे की ग्रीर निजाम राज्य के कारण यद्यपि उनका राज्य न बढ़ सका, पर ऊपर की ग्रीर बङ्गाल तक ग्रीर पिट्चम में राजपूताना तक बढ़ा।

मराठों के हाथ से ग्रंगरेजों के हाथ में दिल्ली के चले जाने तक बादशाही राज्य ग्रोर मराठा राज्य, एक प्रकार से मिल सा गया था, स्वराज्य का प्रदेश, सरदेशमुखी वसूल करने के ग्रंधिकार का प्रदेश, केवल खंडनी कर वसूल करने का प्रदेश ग्रीर धास दाना वसूल करने का प्रदेश जिसे विनोदीभाषा में घोड़े दौड़ाकर लूटने का प्रदेश, कह सकते हैं—इस प्रकार ग्रनेक प्रकार से मराठों का उत्तर की ग्रोरं बहुत राज्य बढ़ गया था तथा बादशाह के गुमाइते, सेनापित ग्रथवा तहसीलदार के नाते से उत्तर हिन्दुस्तान के ग्रनेक रजवाड़ों से मराठों का राजकीय सम्बन्ध बहुत कुछ हो गया था। बादशाही ग्रोर मराठी राज्य की एक फहरिस्त मिली है जो नीचे दी जाती है।

छोटे महाराज के समय में एक कागज पर "दक्षिए श्रौर उत्तर भारत के सूबों का वृक्ष बनाया गया था। वह कागज मिलने पर "भारतवर्ष" में प्रकाश्चित किया गया था। उस पर से नीचे लिखा वर्णन यहाँ दिया जाता है।

|                                       |             | जनावन्दा           |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| दक्षिग् के सूबे ६                     |             | १८,२६,१८,६६४।)।।।  |
| उत्तर भारत के सूबे १५                 |             | ३२,४६,१६,०६३॥ा ≡ ) |
| इनमें के दक्षिए के सूबों का विवरएा इस | प्रकार है : |                    |
| सूबा बीजापुर                          |             | ७,५२,८३,६२६॥)।     |
| सूबा तेलंगाना                         |             | ७४,६४,५६५)         |
| सूबा ग्रौरंगाबाद                      |             | १,२०,६६,६५६॥।)     |
| सूबा बुरहानपुर                        |             | ५८,०६,१५६॥।)       |
| स्वा बरार                             |             | १,३०,५३,४5६।)॥     |
| सूबा हैदराबाद                         |             | ६,६१,१०,५३१॥।)॥    |
| ··                                    | कुल         | १८,२६,१८,६६४।)॥।   |
|                                       |             |                    |

ਕਰਾਨ=ਤੀ

### सूबा सरकार महाल दिहात जमाबंदी श्रकबराबाद (१२) २४४ ३१.८०० ५७९००१८३

उत्तर भारत के सूबों का विवरण

| <b>इलाहाबाद</b> | (a)          | २ <b>१</b> ७ | ७,६०५          | १०,६०,६०,६७१         |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|
| हलालाबाद (      | १७०)         | २६६          | <b>४७,</b> ६८७ | १८,७०,४६५            |
| पंजाब           | (५)          | ३५८          | २७,७६१         | १८७०,४६८             |
| ग्रयोध्या       | ( <b>y</b> ) | १५०          | ५२,६९१         | ६२,२४,४६१            |
| मुलतान          | ( <b>४</b> ) | १०३          | <b>४,२</b> ४६  | ૨૪;હપ્ર,३૪૬ાાા ≡ )ા  |
| काशमीर (        | ٥)           | ५३           | ५,६५२          | ३४,२,४४६             |
| म्रंतर्वेद (    | o)           | ४८           | १,३ <b>१</b> ६ | ३,७४,२०१             |
| ठठा (१          | <b>لا</b> )  | 32           | १,३२३          | २३,६४,३६७            |
| बिहार (८        | o )          | २५०          | ५५,६७६         | <b>६३,३५,५५</b> १    |
| मालवां (१       | (8)          | २६२          | १८,६७८         | ⊏४,७२२६६             |
| ৰङ্गাল (ই       | ₹४)          | ३५०          | ५०,७८८         | न,६१, <b>६२,४</b> ६० |
| उड़ीसा (        | ४६) १        | ,०११         | १३०,७५०        | १,६४,५८,८५६          |
| गुजरात (        | १०)          | २१६          | १०,३७०         | द <b>६,६२,</b> द०३   |

सब मिलकर १५ सूबे, २७४ सरकार, ३,८७१ महाल, ४,६०,७६१ देहात ग्रीर जमाबन्दी के रुपये ३२,४६,१७,०६३॥) थे। सब मिलाकर दक्षिण—उत्तर के सुवे २१ ग्रीर जमाबन्दी की ग्रामदनी ५०,७३,३५,०२६ रु० पौने चार ग्राना थे।

कान्येतिहास संग्रह में बादशाही राज्य की ग्रामदनी की एक सृची श्रकाशित हुई है, उसका सारांश इस प्रकार है :—

| राज्य                       | सरकार      | परगने या महाल |       | <b>ा</b> माबन्दो |      |  |
|-----------------------------|------------|---------------|-------|------------------|------|--|
|                             |            |               | करोड़ | लास              | हजार |  |
| शाहजहाँबाद (दिल्ली)         |            | २२६           | २     | <b>= </b>        | ५६   |  |
| <b>ग्रकबराबाद (श्रागरा)</b> | १४         | २६८           | २     | 84               | ४६   |  |
| <b>ग्रजमेर</b> (मारवाड़)    | ৩          | १२३           | १     | ३७               | પ્રદ |  |
| इलाहाबाद                    | <b>१</b> ६ | २४७           | •     | દ૪               | 0    |  |
| पठरा                        | 5          | २४०           | 0     | E4               | १८   |  |
| ग्रयोध्या                   | <b>પ</b>   | १२७           | •     | ६६               | १३'  |  |
| उड़ीसा (ज <b>गन्नाथ</b> )   | १५         | १३२           | 8     | 3                | ६२   |  |
| ढाका (बङ्गाल)               | ৩          | ३०१           | १     | <b>શ્પ્ર</b> ૂ   | ७२   |  |
| ग्रहमदाबाद (गुजरात)         | 3          | <b>5</b> 5    | 8     | ૪૫               | ર્ફ  |  |
| ठठा (सिघ)                   | 8          | પ્રહ          | 0     | २५               | ७४   |  |
| मुलतान                      | 3          | દદ            | •     | <b>६१</b>        | १६   |  |

| २६२            |    | मराठे ग्रौर श्रंग्रेज |    |           |        |
|----------------|----|-----------------------|----|-----------|--------|
| लाहोर          | પૂ | ३१६                   | २  | २३        | ३४     |
| काइमीर         | •  | ४६                    | 0  | ३१        | ५७     |
| काबुल          | 5  | <i>६</i> ६            | 0  | <b>३१</b> | ६३     |
| उन्जैन (मालवा) | १२ | ३०३                   | 8  | ६२        | २६     |
| केदार          | •  | યુ૦                   | 0  | ३८        | ६५     |
| ग्रीरंगाबाद    | १२ | १३६                   | १  | २७        | ४३     |
| बुरहानपुर      | ६  | <b>१</b> ३६           | o  | 40        | 8      |
| वेदर           | १२ | १३६                   | o  | ७५        | 8      |
| एलिचपुर (बरार) | ų  | ६१                    | 8  | १२        | પ્ર૦   |
| बीजापुर        | १८ | २८१                   | 8  | ६६        | ં હદ્દ |
| हैदराबाद       | ४२ | ४०५                   | ષ  | ७७        | ३६     |
|                |    | कुल                   | ३० | १०        | 3      |

| इसकी बांटनी इस प्रकार की  | गई थी :— |    |    |
|---------------------------|----------|----|----|
| राव प्रान्त (पेशवा) को    | १२       | ४२ | २० |
| नवाबग्रली निजाम बहादुर को | Ą        | ४६ | ७३ |
| भ्रंग्रेज बहादुर को       | १२       | ३५ | હ  |
| भ्राबदाली को              | 8        | ६३ | 8  |
| सिक्ख ग्रादि को           | ₹        | १२ | ३४ |

इस सूची के शीषींक में इस प्रकार वर्णन दिया गया है :---

"यह याददाइत श्रोरंगजेब बादशाह के शासन काल की बादशाही हिन्दुस्तान की जमाबन्दी की है। इसे 'सन् १८०३ ई०) में पूने पर चढ़ाई करने के समय कम्पनी सरकार की श्रोर से जनरल वेल्जली बहादुर ने बनाई।"

इस सूची में राव पंडित प्रधान (पेशवा के हिस्से का विवरण नीचे लिखे भ्रमुसार दिया गया है—

| सरकार        | ८ करोड़ | ७२ लाख - | २६ हजार |
|--------------|---------|----------|---------|
| निसबत (बाबत) | ३ करोड़ | ६६ लाख   | ६१ हजार |
| कुल जोड़     | १२ करोड | ४२ लाख   | २० हजार |

### इस सूची में ग्रंग्रेजों की ग्रामदनी का विवरण इस प्रकार दिया गया है--

|       | करोड़ | लाख , | हजार |
|-------|-------|-------|------|
| बालसा | 3     | ४१ -  | २१   |

| मराठाराज्य                         | की विभागीय व्य  | ावस्था     | २६३        |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| निसवत                              | २               | 83         | २७         |
| नबाब कासम ग्रली बङ्गाल द्वारा      | 3               | २          | ३५         |
| सूरत के नबाब से                    | 0               | ४१         | ٥          |
| ग्रौरङ्गाबाद स्वा, बम्बई साष्टी    |                 |            |            |
| प्रभृति परगने की स्रामदनी          | •               | ४६         | ٥          |
| नबाबग्रलीलां से पहले से चला ग्राया | 8               | <b>⊏</b> १ | દદ્        |
| टीपू सुल्तान से लिया               | २               | २४         | १२         |
| नबाब निजामग्रली खाँ ने दिया        | १               | २०         | ર          |
| पहली बार                           | c               | ४२         | 5          |
| दूसरी बार                          | 8               | ७७         | ६३         |
| चांदोर के राजा से ग्रब जो कम्पनी   |                 |            |            |
| के ग्रधिकार में है                 | o               | 33         | ५६         |
| सुजाउद्दौला बहादु र                | 8               | ५६         | 56         |
| नंजनार्ड किरीट राजा                | o               | ६२         | •          |
| ग्रन्य संस्थानिक                   | 0               | ४२         | <b>७</b> १ |
| भिमानशा श्रद्वदाली                 | १               | ६३         | 0          |
| गुलामशाह शिद्दी                    | 0               | २३         | ७४         |
| सिक्ख [लाहौर]                      | 0               | ६३         | ३४         |
| नेपाल, गोरला म्रादि                | 8               | o          | •          |
| सावन्तवाड़ी श्री वर्धन             | 8               | o          | 0          |
| हबशी                               | 0               | ٩          | २६         |
| कुल ः                              | ————<br>जोड़ ३३ | १०         | 3          |

ऊपर के म्रंकों के विश्वास योग्य होने में संदेह ही है परन्तु इन्हें ऐतिहासिक पत्रों में मिली हुई मनोंरंजक तालिक।एं मानने में तो किसी प्रकार की हानि नहीं है।

१७७४ में पेशवाई के गृहकलह में ग्रंगरेजों का प्रवेश ग्रौर यहीं से दोनों के भावी युद्ध का बींजारोपण हुन्ना। इसके एक वर्ष पहले ही (१७७३) में पार्कमेन्ट ने रेग्युलेशन एक्ट पासकर सम्पूर्ण ग्रंग्रेजी भारत को एक गवर्नर जनरल की सत्ता के प्रधीन कर दिया था। जिससे राज्यकार्य ग्रच्छी तरह व्यवस्थित रीति से हो गया था। १७७४ में कंपनी सक्कार की ग्रामदनी इस प्रकार थी:—

|        | ग्राय |            | च्यय  |            |
|--------|-------|------------|-------|------------|
|        | करोड़ | लाख        | करोड़ | लाख        |
| बंगाल  | ঽ     | 85         | १     | ४८         |
| मद्रास | o     | <u>58</u>  | 0     | <b>⊏</b> १ |
| बबई    | o     | १ <b>१</b> | 0     | રૂપ્       |
| कुल    | 3     | ४८         | २     | ६४         |

खर्च में सैनिक खर्च ही प्राय: ग्रधिक था। १७७४ के लगभग कंपनी के पास करीब ५३ हजार तैयार सेना थी। इसमें ४० हजार देशी ग्रौर १३ हजार गोरे सैनिक थे। कंपनी के पास इंगलैंड ग्रौर भाग्त में सब मिलाकर ७०।७१ हजार टन वजान के ५५ जहाज भी थे। इस समय कंपनी का न्यापार भी बहुत बढ़ गया था, ग्रर्थात प्रति वर्ष वह विलायत से ६५. ६७ लाख का माल ग्रौर सोना चाँदी बाहर भेजाती थी ग्रौर बाहर से करीब डेढ़ करोड़ का माल विलायत ले जाती थी। जिसे बिलायत में साढ़े तीन करोड़ में बेचती थी। इस तरह से वा षक दो करोड़ की बचत होती थी।

#### मराठा राज्य की साम्पतिक स्थिति

उस समय मराठी राज्य के द्रब्य बल स्रोर मनुष्य की स्थिति कैसी थी इस पर भी विचार करना उचित है। पांट डफ साहब के मत के ग्रन सार उस समय मराठी राज्य की ग्राय सरकारी कागज पत्रों के ग्रनसार दस करोड थी जिसमें होलकर, सिंधिया, भोंसले स्रौर गायकवाड को जागीरें मंडलिकों की खंडनियाँ, नजराना, भूमिकर तथा और भी अनेक करों का भी समावेश होता है। यह कागजी आमदनी सब वसूल नहीं होती थी। वसूल प्राय: साढे ७ करोड की होती थी जिसमें पेशवा के हाथ में केवल पौने तीन वा तीन करोड़ ही पड़ते थे। नाना साहब पेशवा के समय में सबसे म्राधिक वस्ल होती थी, जिसका परिमास करीब साढे ३ करोड था। जिस समय पेशवा के कारबार में ग्रंग्रेज सरकार का प्रवेश हम्रा उस समय केवल पेशवा की श्रामदनी से अंग्रेज सरकार की ग्रामदनी यद्यपि ग्रधिक थी तो भी सब सरदारों की ग्रामदनी यदि मिलाई जाथ तो मराठी राज्य की कुल स्राय संग्रेजों की स्राय से दुगनी थी। पेशवा के खर्च का अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि खर्च का कोई लेखा अभी तक मिला नहीं है, पर कह सकते हैं कि स्राय के प्रमाश से अर्थात् स्रंगरेजों की तुलना से, पेशक्षा का खर्च ग्रधिक रहा होगा। १७७४ में कम्पनी सरकार पर कर्ज नहीं था लेकिन पेशवा के ऊपर बहुत कर्ज था। इसका कारण यह हो सकता है कि भ्रंगरेजों का खर्च नियमानुकूल बंधा हुम्रा रहा होगा और पेशवा का म्रनियमित खर्च रहा होगा। कंपनी के नौकर भारत में मुनीम के समान होते थे ग्रौर वे बिना कंपनी के संचालकों की मंजूरी

के स्वयं खर्च नहीं कर सकते थे । यद्यपि वे निजी व्यापार, रिश्वत, लूटपाट भ्रादि से बहुत पैसा विलायत ले जाते थे, परन्तु कंपनी की ग्रामदनी में से ग्रपने निश्चित वेतन के सिवा ग्रधिक खर्च नहीं कर सकते थे। सब हिसाब प्रत्येक छ: मास में साफीदारों की सभा के सन्मुख उपस्थित करने के लिए भेजना पडता था। उस हिसाब का निरीक्षरा ब्राडीटर (निरीक्षक) करते थे। पशवाई राज्य में स्वयं येशवा ही स्वामी थे, ब्रतः श्रमुक खर्च करने या न करने की ग्राज्ञा देने वाला दूसरा कोई नहीं था। निजी खर्च श्रौर दरबारी खर्च का ऋनुमान भ्रलग भ्रलग नहीं किया जाता था। लोगों का कहना है कि जब बड़े माधवराव पेशवा की मृत्यु हुई तब उनकी निजी संपत्ति २४ लाख रुपयों की थी, परन्तु जब दूसरे बाजीराव पेशवा ब्रम्हावर्त को गये तब उनके पास एक करोड़ के सिर्फ जवाहिरात ही थे। यद्यपि माधवराव के पास निज के चौबीस लाख रूपये थे। तो भी उन पर कर्ज इतना अधिक हो गया था कि उसका चुकाना कठिन था। ग्रत: मृत्यु के समय उन्हें इसके कारण दु:ख भी हम्रा था। म्राज भी यद्यपि देशी राज्यों में राज्य की ग्रामदनी में से उसके निज व्यय के लिये रकम ग्रलग कर दी जाती है तो भी उसे घटाने बढ़ाने का ग्रधिकार उन्हें ही रहता है। मालूम होता है कि पेशवाई में भी यही बात रही होगी। पेशवा की निजी स्नामदनी स्नौर जागीर होने पर भी वे राज्य के खजाने से भी खर्च के लिये रुपये लेते थे। बड़े माधवराव साहब की जागीर करीब तीन लाख की ग्रामदनी की थी । ऐसी जागीरें दूसरे राज्य से भी मिला करती थी । उदगीर के यद्ध के बाद जो संधि हुई थी उससे निजाम ने प्रसन्न होकर करीब करीब दो लाख की जागीर दी थी। पुरन्दर की संधि के अनसार पराजित होकर शरए। में आये हुए रघुनाथराव को १२ लाख नगद देना नियत किया गया था। सालवाई की संधि के बाद रघनाथराव की शर्त यद्यपि कम हो गई थी, पर चार लाख से वह कभी कम नहीं हुई थी। जब द्वितीय बाजीराव श्रंगरेजों की शरए में गये तब उन्हें भ्राठ लाख की जागीर देने का निश्चय किया गया था। इन सब ग्रंकों पर से पेशवा के निजी खर्च की कल्पना ग्रच्छी तरह की जा सकती है । कर्ज राज्य का भूषए। माना जाता था, ग्रौर यह भूषए। मराठाशाही में स्वयं पेशव। श्रौर उनके सरदारों को श्रच्छी तरह प्राप्त था । सरंजामी पद्धित के अनुसार सरदारों को सेना सदा तैयार रखनी पड़ती थी जिस पर उन्हें खर्च करना पड़ता था । इसके लिए उन्हें जो प्रदेश दिये जाते थे उसकी ग्रामदनी तो ग्रपने समय पर म्राती थी म्रौर फिर भी पूरी नहीं म्राती थी तथा सरकारी खजाने से भी मासिक वेतन समय पर नहीं मिलता था। इससे मराठे सरदारों पर कर्ज हो जाया करता था। शायद ही कोई सरदार होगा जिसका साहुकार न हो। पहले बाजीराव पेशवा का सम्बन्ध बहुत कुछ बढ़ गया था इससे उन्हें सदा बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ती थी । ग्रतै: उनपर ऋग् भी बहुत हो गया था । ब्रह्मेन्द्र स्वामी को लिखे हुए

बाजीराव के बहुत से पत्र प्रकाशित हुए हैं जिनमें उन्होंने ग्रपना ऋण सम्बन्धी रोना ही रोया है। उसे पढ़कर मन ऊब जाता है। एक जगह उन्होंने लिखा हैं कि ' आजकन मैं बहुतों का देनदार हो गया हूं। कजदारों के तकाजे मुक्ते नर्क यातना के समान मालूम होते हैं। साहकारों ग्रौर किलेदारों के पांव पड़ते मेरे कवाल का पसीना नहीं सुख पाता" ् बड़े माधवराव के समय तो राज्य पर इतना ऋ एा चढ़ गया था कि उन्हें मरते समय बहुत दु:ख होने लगा था। तब उन्हें सन्तोष देने के लिए रामवन्द्र नायक परांजपे ने साहकारों को उनके ऋएा के बदले में ग्रपने नाम के रुक्के लिखकर उन्हें ऋएा मुक्त कर दिया था । परशुराम भाऊ, पटवर्धन स्रौर हरिपन्त फड़के के पत्रों में भी इसी ऋग़ का ही वर्गन पढ़ने को मिलता है । दूसरे बाजीराब के सेनापित बापू गोखले को कर्ज के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। उसने ग्रपने गुरु चिदंवर दीक्षित को जो पत्र लिखे हैं उसमें केवल एक इसी विषय के समाचार हैं। सरकार पर ऋगा हो जाने से सेना का वेतन रुक जाता था। ग्रत: सरकार स्वयं सेना की ऋगो हो जाती थी ग्रौर उसकी ग्राजा की प्रधानता में कमी ग्रा जाती थी। चढ़ाई के समय रास्ते में लूटपाट करना श्रोर लोगों को कष्ट पहुँचाकर खूब खंडनी वसूल करना इसी स्थिति का एक साधारण परिणाम है ग्रीर भी एक कारण है जिससे मराठे लुटेरों के नाम से बदनाम हुए हैं। परन्तु ऐसी स्थिति होने पर भी धनिक साहकारों को निरर्थक लूटने का उदाहरएा कहीं नहीं मिलता। मराठा सरदारों पर ऋएा हो जाने का श्रीर एक काररा है। वह यह की ऋरा का काररा बतलाकर सरदार, ग्रपने सरंजामी राज्य का हिसाब ग्रौर खंडनी मुख्य सरकार को देने से टालमटोल कर सकता था। सिंधिया ग्रौर नाना फडनवीस का हिसाब के सम्बन्ध में सदा भगडा बना रहता था। सरदारों के कर्म चारी सदा पेशवा के दरबार में बुलाये जाते थे ग्रौर उन्हें पूना में रहकर प्रतिवर्ष हिसाब समकाना पड्ता था। परन्तु उसकी सफाई कभी नहीं होती थी। हिसाब की जाँच करने वाले पेशवा के कर्मचारी रिश्वत लेते थे ग्रौर सरदारों के कर्मचारी देते थे। इससे राज्य को बहुत क्षति उठानी पड़ती थी।

सरदारों पर ऋण होने पर भी स्वयं सरदार घर के करीब नहीं होते थे । प्रत्येक सरदार की निजी स्थामदनी ग्रलग होती थी तथा दूसरे दरबारों के लोग भी इनके महत्व के ग्रनुसार इन्हें भीतर ही भीतर पैसे देते थे। इसके सिवा लड़ाई में जीत होने पर लूट में इन्हें हिस्सा मिलता था ग्रौर जीता हुग्रा सरदार विजित राजा से, ग्रपने लिए भी जागीर ग्रादि ग्रलग लेता था। श्रपना निजी खर्च ग्रौर दरबारी खर्च हिसाबी कागजों में स्पष्ट रीति से दर्ज किया जाता था। उस समय राजनीतिक कारणों से सरकारी नौकरी के निज के लिए कुछ न लेने की कड़ी ग्राज्ञा न थी। ग्रौर यह पढ़ित मराठों ही में नहीं ग्रंगरेजों के

कारबार में भी उस समय दिखलाई देती थी। कंपनी के क्लाइब हेस्टिंग्ज, प्रभृति शासकों ने उस समय लाखों रुपये निजी तौर पर लिये थे ग्रौर इन लोगों की संपत्ति देख देखकर विलायत के लोगों तथा कम्पनी के साभीदारों का पेट दुखता था। इसी का यह परिणाम था कि वारेन हेस्टिंग्ज के समान प्रतिष्ठित कर्मचारी की जांच, कमीशन बैठाकर की गई। कंपनी को जब बादशाह की दीवानगीरी की सनद मिली थी उसके पहले ही क्लाईब ने ग्रपने निजकी एक बड़ी जागीर कर ली थी। ग्रंत में, उसे कम्पनी के नाम पर कर देता पड़ा। लार्ड कार्नवालिस ने जो ग्रनेक सुधार किये थे उनमें कम्पनी के नौकरों की निजी ग्रामदनी न करने की मुमानियत भी एक बहुत बड़ा सुधार था। इस सुधार को व्यवहार में परिणत करने के लिए उन्होंने नौकरों का वेतन बहुत बढ़ा दिया था। मराठाशाही में वेतन की ग्रपेक्षा, इतर ग्रामदनी पर ही प्राय: बहुत ग्राधार रहता था। नाना फड़नवीस का वेतन उनके ग्रधकार को हिन्ट से बहुत कम था, परन्तु उनके पास निजी संपत्ति बहुत ग्रधिक थी ग्रौर वह इतनी कि दूसरे बाजीराव के समय में जब उन्हों पूना छोड़ना पड़ा तब उन्होंने एक बड़े सैनिक सरदार के समान ग्रपनी निज की सेना खड़ी की थी। इसके सिवा लाखों रुपये उन्होंने ग्रन्य स्थानों के प्रसिद्ध शिसद्ध साहुकारों के यहाँ ग्रपने नाम से जमा कराये थे।

#### दफतर

पेशवा के कार्यालय में सब तरह की लिखावट होने से प्रत्येक विभाग की छोटी से छोटी बात का भी उल्लेख मिलता है। ग्राजकल "पेशवा का दफतर" पूना में इनाम कमीशन के ग्रधिकार में हैं। इस दफतर में से स्वर्गीय रावबहादुर गएोश चिमएगाजीवाड़ ने कुछ चुने हुए कागजों की नकल की थी, वे दस बारह खंडों में डेकन वर्नाक्यूलर ट्रांस्लेशन सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित हुए है। जिन्हें मराठी राज्य शासन के सम्बन्ध में कुछ परिचय प्राप्त करना हो वे इन्हें श्रवक्य पढ़े, इनमें सेना, किले, जहाजी सैनिक बेड़ा, जमीन की पैमाइश, जमीन का निरोक्षण, जमाबन्दी, ग्रामदनी, छूट, किस्तबन्दी, मामलतदार श्रीर तहसीलदारों के नाम, गाँवों के भगड़े, जमीन को ग्रावाद करने ग्रीर वगीचा ग्रादि लगाने में उत्तेजना का दिया जाना, फसल की नुकसानी का चुकाया जाना, गाँवों के थाने, जमीन की बिक्री, जमीनी महसूल का ठेका, जंगल कर, धास दाने के सम्बन्ध में, गांवों के कर्मचारी जागीरदार, इनाम, वृत्ति जागीर, दीवानी दावे, कर्जवसूली, पंचायत ग्रपराध ग्रौर न्याय तथा दंड, पुलिस तथा जल की व्यवस्था, सरकारी कर्मचारी, ग्रौर जागीरदारों के दुराचार, विद्रोह, छल कपट, राजद्रोह, दूसरे राष्ट्रों से व्यवहार, वकालत राजाग्रों से क्यवहार, डाक, वैद्यक्रिया, शस्त्रक्रिया, टकसाल, सिवके भाव ग्रौर मजदूरी, गुलामगीरी,

सरकारी ऋगा, व्यापार तथा कारलानों का उत्तेजन, धर्म विषयक निर्णय, सामाजिक बातें, ग्रामीण धामिक ग्रीर सामाजिक उत्सव ज्ञाहर, पेंड़े, ग्रथवा इन दोनों की धसाहत जल मार्ग का व्यवसाय सार्वजनिक भवन, तालाब बावड़ी, इतर लोकोपयोगी कार्य, पागलों की व्यवस्था, पदिवयाँ ग्रीर सन्मान, भूमिगत द्रव्य की व्यवस्था सरकारी दूकानों ग्रीर खदानों ग्रादि सैकड़ों वातों का मनोदंजक वर्णत देखने को मिलता है। यद्यपि इन खँडों में प्रकाशित लेखों के फुटकर होने से किसी एक विभाग के कारबार का पूरा बिवरण इनसे नहीं जाना जा सकता, तो भो इस टूटी-फूटी सामग्री के द्वारा यह ग्रव्छी तरह से जाना जा सकता है कि पेशवा के समय में राज्य कार्य ब्यवस्थित रूप से चल रहा था।

## सनदें

पेशवा के यहाँ से जो सनदें दी जाती थी वे सार्थक होती थी। इनमें दिये हुये ग्राधिकार, बृति ग्रादि का पूरा ग्रार नियमित उल्नेख रहता था तथा उनके द्वारा किले का ग्राधिकार दिया जाता है, कौन ग्राधिकार से मुक्त किया जाता है ग्रादि का भी पूरा वर्णन रहता था। सनदों की कई प्रतियां की जाती थी ग्रीर उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक विभाग के ग्राधिकारियों के पास वे भेजी जाती थीं ताकि उनका पालन अच्छी तरह से हो सके। यदि स्वयं छत्रपति सनद देते थे तो उसकी सूचना पेशवा ग्रीर उससे सम्बन्य रखने वाले मन्त्री से लेकर गाँव के ग्राधिकारियों तक को दी जाती थी। इस प्रकार की एक सनद का हिन्दी ग्रानुवाद यहाँ दिया काता है।

" राजिश्री स्वामी जब गढ़ से उतरकर सिंहासनारूढ़ हुए उस समक बाम्हणों को इनाम जमीन ग्रव्वल ग्रौर दोयमी दो तरह बात स्वराज्य ग्रौर मोगलाई दोनों ग्रोर का इनाम, तिहाई ग्रौर चौथाई हक ग्रौर सरदेशमुखी, छठा हिस्सा ग्रौर नाडगोन्डी ग्रौर कुलबाब ग्रौर कुलकान मोजूदापट्टी ग्रौर पहले की पट्टी, जलतरू तृण काष्ठ पाषाण निधि निक्षेप हकदारों को छोड़कर, ६ वेदमूर्त राजेश्री जनार्दन भट्टीबन नारायण भट्ट उपनाम सातपुत्र, विशव्द गोत्र, ग्राश्रवातपन सूत्र, ज्योतिषी, मुईज मौजा, धमाधिकारी, कसवाबाई की समस्त हवेत्री परगना मजहूर से चावत १, मौजा पाँचवड़ १।४, मौजा कलब, १।४ कुल १।२ के सम्बन्ध में चिट्टियाँ १ मुख्य पत्र २ मुकद्दम की ३ चिछनवीसी, १ देशमुख ग्रौर देशपाण्येय १ राजश्री बेशाधिकारी ग्रौर लेखक वर्तमान १ राजश्री नारी पंडित प्रतिनिधि कल ६ ।"

#### किले।

शाहू के समय करीब २००० किलों की सूची दफतर में थी। प्रत्येक किले पर किलेडार रहता था स्रौर उसके हाथ के नीचे पहरेदार थे। ये लोग प्राय: किले के स्रासपास के प्रदेश के हुन्ना करते थे। इनके निर्वाह के लिए उसी प्रदेश की जामीन दे दी जाती थी। किले के उपर की अथवा किले के नीचे की नौकरी में ब्राह्मण, मराठा, महार, माँग ग्रादि ग्रनेक जातियाँ के लोग रखे जाते थे। इस कारण किलों की रक्षा करने में सब जातियों का कुछ न कुछ हित ग्रवश्य रहता था। किले के महत्व की हिष्ट से पहरेदार लोगों के सहायतार्थ ग्ररबी, गारदी ग्रथवा कवायदी फौज थोड़ी बहुत ग्रवश्य रहती थी। कितने ही किलों पर तोपें ग्रौर गोलन्दाज भी रखे जाते थे। बहुत में किलों पर पानी के तालाब, टंकी ग्रादि बहुत होते थे ग्रौर बहुत दिनों तक सामग्री तथा गोला-बारूद के लिए ग्रन्न प्रबन्ध किया जाता था। किले का जमा खर्च रखने के लिये किलेदार के हाथ में नीचे कर्मचारी रहते थे। पहले माधवराव पेशवा के रोजनामचे में चन्दन बन्दन के किले के सम्बन्ध में नीचे लिखे ग्रनुसर वर्णन मिलता है:—

"बिट्ठलराव विश्वनाथ को सनद दी जाती है कि इस वर्ष चन्दनगढ़ किले और चन्दनगढ़ किले का तम्रल्लुका तुम्हारे सिपुर्द किया गया। उसके वाषिक खर्च का व्यौरा इस प्रकार है:—

३६०) भोजन खर्च प्रतिदिन ५ ध्यक्ति, प्रतिमास के ३०) रूपये जुमले बारह मास के।

१३५) ऊपर के हुकुम पाबन्दी के लिए मुसहरा खर्च प्रतिवर्ष ।

७४ श्रस्बारी (रसोइया) १

६० ब्राम्हरा

२१६) नीचे लिखे लोगों का सालाना खर्च

६०) मशालची 💢

७२) स्राबदागिरी उठाने वाला १

६०) लड़का

२४) मसाला के लिए तेल मासिक २) रु० से

२१६)

कुल जोड़ ७११) रु०

जुमला ७११) रू॰ सालियाना देने का करार किया गया है। तुम सरकारी काम में कमीबेशी न कर साल के ग्रन्त में ग्राकर कच्चा हिसाब समभाना।

बहुला के किले की सालबन्दी की तफसील इस प्रकार मिलती है। ग्रन्छे होि्शियार ग्राढा़व ग्रीर वरकंदाज ७५ नियत किये जाये, दर प्रतिमास ह्यक्ति ७) मिले । ३ कारकून की वार्षिक ६५०) रु०, दो दस्तकारों को वार्षिक २५०) (कुटुम्ब व कपड़े लत्ते के खर्च सहित), इमारते नवीन बनवाई स्नौर धराई १०००) रु० सब मिलाकर किले की सालबन्दी ७६७५) । किले की न्यवस्था इस तरह की जाय कि किले के खर्च के लिए जो गाँव इसके प्रबन्ध के लिये दिथा गया है, उस गाँव की सब न्यवस्था ठीक रखी जाय । स्नामदनी बढ़ाई जाने की कोशिश की जाय । जो लोग मुकर्रर किये गये उनकी हाजिरी ली जाय । बदले में लोग न रखे जायँ। जो लोग रखे जावें उनकी तैनाती कायदे से हुजूर सिक्के के द्वारा की जाय । किले का चौकी पहरा व नौबत बजाना स्नादि सिरस्ते के श्रवुसार होगा । देवयात्रा, नन्दादीप (स्रखंडदीप) कुत्ते जो किले पर हों इनके लिए पहले के मुताबिक खर्च किया जाय स्नौर वह खर्च मुजरा दिया जाय । इसके सिवा कोठारी, मसालची, मेहतर स्नादि की स्नावश्यकतानुसार रखकर बन्दोबस्त किया जाय ।

#### जमीन

चालू जमीन ग्रौर गांव की सूची गांव के दफतरों में ग्रच्छी तरह संभाल कर रखी जाती थी ग्रौर उनकी कई नकलें रहती थीं। एकाध फेहरिस्त के खो जाने पर सही सिक्के फे साथ दूसरी फेहरिस्त की नकल दी जाती थी। उदाहरणार्थ शाहू महाराज के रोजनामचे में लिखा है कि मौजे मज ुर की कुल कै कियत सही सिक्के के साथ दी जाय ग्रौर फिर शिकायत न होने पावे।

गाँव की फसल नष्ट हो जाने पर छूट दी जाती थी और किस्तबन्दी भी होती थी। उदाहरण, शाह महाराजा के रोजनांमचे में लिखा है—"मौजा रिहमतपुर के मुकद्दम को पाला पड़ने से गांव को फसल मारी गई। इसलिये अभय पत्र दिया सो सन इहिदे खमसेन (१७५ -५३) की बाकी में ये रुपये ३०००) की रकम छुट में दी गई। श्रब आगे की जमीन जोती बोई जाय। खंडनी के मुताबिक उगाही होगी।"

"कलए। भी बड़ी के कुछ ब्राहम्एों ने १० बीघा जमीन की उपज का हिस्सा तौजी में देने की शर्त पर जीती । इतमें जमीन की उपज को तौजी में देने की शक्ति नहीं थी, इसलिये इनसे तौजी के रूप में ली जाय।"

(रोजनामचा माधवराव पेशवा)

"ग्रहमदनगर किले के पास से रघुनाथराव की सेना निकली। सिपाहियों के लिये खेत काटा गया इसलिये खेत वालों की तौजी माफ कर दी गई। प्रर शत्रु ग्रों की

चढ़ाई होने से किसानों का जब बहुत नुकसान होता तो भी तौजी वगैरह की छूट दी जाती थी। चढ़ाई के कारए पहले लोग भाग जाते थे तो नये ब्रादमी बसाकर उनसे बहुत कम तौजी ली जाती थी।" (रोजनामचा माधवराव पेशवा)

"वागलाए प्रान्त से एक पानी के बांध के बह जाने से उसे फ़िर बाँधने में जो १४०००) रु० खर्च होंगे उन्हें राबोनारायए। देकर बाँध की दुरुस्ती करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया तब उन्हें १४ वर्षों तक बढ़ती तौजो की किस्तबन्दी दी गई। बागलाए। प्रान्त मेला बाँध बांधकर जो नई देती करेगा, उसे प्रतिशत १० बीधा जमीन इनाम लेकर लोग बाँध वगैरह ठीक रखते थे।"

"नसरापुरा के पास ८००) रु० खर्च कर बांध बांधा जा सकता था इसमें से ४००) रु० सरकार ने दिये और ४००) रु० जिनकी जमीन उस बांध से सींची जा सकती थी उन्होंने दिये।"

"तुङ्गभद्रा की एक नहर का बांध फूट जाने से हानि होने लगी तब कमावी-सदार की कोपल परगने की ग्रामदनी में से २०००) रु० ही खर्च करने की मन्जूरी देकर जमाबन्दी में वह रकम मुजरा की गई" (रोजनामचा माधवराव पेशवा)

गांवों का ठेका (इजारा) दिया जाता था। इजारे की रकम से कमावीसदार क्रगर ज्यादह मांगते थे तो उनको हिदायत दी जाती थी।

"गांव की अथवा निजी खेत की सीमा के सम्बन्ध में भगड़ा हो तो सरपंच के द्वारा अथवा कसम (शपथ) पर सीमा निश्चित की जाय।"

(रोजनामचा माघवराव पेशवा)

"गांव की जमीन बस्ती स्राबाद करने को दी जाय तो चालू जमीन के हिसाब में जमा खर्च कर उसकी तौजी जमाबन्दी में कम कर दी जावे।

#### गाँवों के कर्मचारी

गाँव में काम करने वालों को गाँव के लोगों की स्रोर से सालना जो बँधा रहता था, दिया जाता था स्रौर सरकारी कर के मुताबिक उसकी वस्ली होती थी। शाह महाराज के रोजनामचे में पटेल व पटवारी का मान स्रौर कर इस प्रकार लिखा हम्रा है:—

पटवारियों का मान :---

- (१) शिरोपाँव,
- (२) दुकान के लिये तेल प्रतिदिन ६ टंक,
- (3) ज्ञार के गरां से मर्प में जर्ने का जोग ०

- (४) कोली पानी भरे,
- (४) हर एक स्योहार पर लकड़ी की मोली १,
- (६) स्याही के लिये काजल और कागज बांधने के लिये कपड़े का रूमाल,
- (७) तमोली के यहां के पटेल से ग्राये पान,
- (८) दिवाली ग्रीर दशहरा को बाजा बजाने वाले बजावे,
- (६) माली के यहाँ से डाली ग्रौर,
- (१०) मन्दिर की ग्रामदनी का हिस्सा,

सरमुकद्दमी के वेतन के ग्रधिकार इस प्रकार थे:--

सरकारी नकद तौजी पर १) रु० सैकड़ा श्रौर एक खंडी, श्रनाज श्रादि पर १ घडी दी जाय। जलमार्ग से श्राने वाली वस्तुश्रों पर प्रति खंडी तीन पायली तोल की खंडी पर १० सेर। प्रत्येक खंडी नमक पर तीन पायली नमक उसे बैल के पीछे, जगात का एक रुक्का (सिक हा विशेष)। ग्वाले के यहाँ से प्रति भैंस पीछे सालाना श्राधा सेर मक्खन। तेली की घानी पर प्रतिमास श्राधा सेर तेल। चमार के यहां से एक जूती का जोड़ा मिले इसी प्रकार देशमुख, देशपांडे नाडगौढा, चौगुला भादि के भी हक निश्चित किये गये थे। एक हिंदर से ये सब बातें भगड़े की दिखती हैं। परन्तु उस समय यह सब व्यवहार गांव में होता था श्रौर सबों को मालुम था तथा सब मानते भी थे। ये सब बिना किसी भगड़े के सालाना वसूल होते थे। यदि कोई भगड़ा होता भी तो गांव के गांव में ते हो जाता था। यदि पटेल श्रौर कुलकािंग्यों के कारण प्रजा भाग जाती थी तो उन्हें फिर बसाने का हुक्म होता था।

#### प्रजा का संरक्षण

मराठाशाही में गावों श्रौर लोगों को रक्षा का तथा श्रपराधों की जांच का श्रौर इन्साफ का बहुत सा काम प्राय: गांववाले श्रपने श्राप ही कर लेते थे। बिशेष श्रवसर पर सरकार की श्रोर से रखवाली का प्रबन्ध कर दिवा जाता था। यदि किसी स्थान पर मेला उत्सव श्रादि होता तो वहां श्रावश्यकतानुसार पुलिस रख दी जाती थी। घाटी प्रदेश पर चोर लुटेरों के प्राय: उपद्रव हुग्रा करते थे। इस लिए वहां सदा के लिए या कुछ दिनो तक तहसीलदार की मार्फत चौकियां बैठा दी जाती थी। श्रपराधियों को पकड़ने के लिए इनाम रखे जाते थे। विशेष श्रवसर पर यदि किसी गांव पर पुलिस रखी जाती तो उसका खर्च गांववालों से वसूल किया जाता था। इस कर से ब्राह्माण मुक्त नहीं होते थे। यदि यह मालूम हो जाता था कि चोर श्रादि लोगों की दिख्छा धनिकों

के यहां चोरो करने की है तो पुलिस का खर्च धनिकों से ही लिया जाता था, फिर गरींबों से नहीं लिया जाता था। पुलिस को शस्त्रास्त्र बिना रोकटोक दिये जाते थे। तहसीलदार की मातहती में पहरेदार स्रोर सवार सैनिक पुलिस का काम करते थे। बड़े बड़े शहरों में कोतवाल रखे जाते थे। स्रन्य स्थानों पर तहसीलदार ही कोतवाल का काम करते थे स्रोर उन्हें फौजदारी के थोड़े बहुत स्रधिकार रहते थे।

#### जेल

पुलिस की व्यवस्था के समान जेल की व्यवस्था भी ग्रव्छी थी। ग्रपराधियों के पांवों में बेड़ी डालो जाती थीं परन्तु प्रतिष्ठित कैदी छुट्टे ही रखे जाते थे। कैदियों को उनकी स्थिति के ग्रनुसार ग्रन्न या सीधा दिया जाता था। जेल में ग्रपराधियों को बेइज्जत न करने का भी प्रबन्ध रखा जाता था। ब्राह्माए। कैदी को ब्राह्माए। के हाथ की रसोई ही दी जाती थी। यदि केदी छुट्टा रखा जाता था तो इस बात का प्रबन्ध रहता था जिससे वह छड़ियों पर से ग्रुटने न पावे, न विष प्रयोग कर सके । ग्रथवा बाह्याएा हुआ तो वह आततायी न होने पावे, ऐसी व्यवस्था की जाती थी। भोजन के समय राजनीतिक कंदियों की बेडियाँ निकाल दो जाती थीं। स्त्रियों को भी जेल में रहने का दंड दिण जाता था। जेल में चाबुक मारने का भी दरुड दिया जाता था। नजर कैंद के अपराधियों को उन्हों के घर पर रख कर उन की देखरेख के लिए चौकी या पहरा नियत कर दिया जाता था। साधार गतया उस समय अपराधियों के साथ सरकार की नीति सौम्य व्यवहार रखने की थी। राजकीय श्रपराधों के लिये जो दंड दिया जाता था, वह कठोर नहीं होता था। प्राग्ग दंड बहुत कम दिया जाता था। राजकीय इच्छा से जो ब्यक्तिगत श्रपराध होते थे उन पर कड़ी नजर नहीं रहती थी परन्तु जो शस्त्र लेकर छापे मारते ग्रौर लुटपाट करते थे उनके हाथ पाँव तक काट डाले जाते थे। ग्रपराधी पिता के भाग जाने पर उसे बुलाने का सख्त उपाय यह किया जाता था कि उसके ग्राने तक उसके पुत्र को कैंद में रखबे थे। इस प्रकार के बदले का दंड, शिवाजी के लिए उनके पिता शाहजी महाराज ने भी बीजापुर के दरबार में मांगा था । उस समय के फौजदारी कानून के पालन ग्रीर जेल के सम्बन्ध में जस्टिस रानाडे ने इस प्रकार उदगार प्रगट किये हैं कि "नाना फड़नवौस के कार्यकाल के सिवा श्रन्य समय में फौजदारी कानुनों का पालन निर्दयता से या बदला लेने की नियत से न कर दयापूर्ण सौभ्य रीति से किया जाता था श्रौर वह इस तरह कि जैसा पहले न तो कभी हुन्ना श्रीर न द्रागे भविष्य में होगा। प्रपराध के योग्य ही दन्ड दिया जाता था। कठोर दन्ड प्राप्तः कभी नहीं दिया जाता था।"

#### न्याय-विभाग

मराठाज्ञाही में फोजदारी ग्रौर दीवानी कानूनों का पालन ग्रन्छी तरह से किया जाता था। पूना में पेजवा के राजधानी ले ग्राने पर सतारा के न्यायाधीज्ञ का महत्व कम हो गया था स्रौर पूना के न्यायाधीश का पद विशेष महत्व का माना जाता था । इस पद पर ४ विद्वान् स्रौर शास्त्री की नियुक्ति की जाती थी। पूना के न्यायाधीश रामशास्त्री की योग्यता प्रसिद्ध ही है। पूने की मुख्य श्रदालत के समान प्रान्त प्रान्त में भी छोटी छोटी ग्रदालतें थीं। इसके सिवा मामलतदार ग्रोर तहसीलदारों को भी फौजदारी दीवानी के कुछ थोड़े श्रिधिकार रहते थे। तभी बहुत से भगड़ों का न्याय प्राय: निजी तौर पर ही होता था। यदि शपथ लेने या कष्ट देने पर भी भगड़ा तय न होता था अथवा साहकार, कर्जंदार से वसूला करने में किसी प्रकार ग्रसमर्थ होता तो सरकारो ग्रदालत को शरण ली जाती थी। ग्रोर यह हो जाने पर म्रापस में पंचों के द्वारा, भगड़ा निपटाने का अवसर दिया जाता था। पन्चों का फैसला ग्रमान्य होने पर सरकारी अपदालतों का उपयोग अपील के लिए किया जाता था। प्रारम्भिक जाँच, गवाहियां, सुबूत ग्रादि का काम प्राय: सरकारी कचहरियों में नहीं होता था। कानुन का स्पष्टीकरण करने का स्रवसर स्राने पर न्यायाधीश के सन्मुख प्रकृत उपस्थित किया जाता था। सरकारी श्रदालतों में दावा दायर करने का काम बहुत कम पड़ने के कारएा कोर्ट फीस २५) रु० सैकड़ा ली जाती थी, परन्तु बह प्रजाको भारी नहीं होती थी। क्यों कि काम कभी कभी पड़ता था। यद्यपि कानून के मुख्य ग्रंथ स्मृति ग्रंथ माने जाते थे तो भी उनकी ग्रपेक्षा देशाचार, कुलाचार ग्रोर ग्रामा--चार के नियमों पर ही विशेष ध्यान दिया जाता था । इस कारएा जो गॉव के पन्च कह देते वैसा ही न्याय किया जाता था। नदी में स्नानकर या शपथ लेकर दावा का निकाल हो सकता होता तो उसमें वकील की कोई ग्रावश्यकता नहीं रहती थी। सुदुई मुद्दालह ही अपना काम करते अगैर न्यायाधीश, न्याय का तथा दोनों पक्षों के वकील का काम करते थे। सरकार को यदि पन्च फैसला मन्जुर नहीं होता तो फिर दूसरे पन्च नियत किये जाते थे। बड़े-बड़े दावों में प्रजा को पेशवा तक ग्रापील ग्रादि करने का ग्राधिकार था। परन्तु यदि छोटे-छोटे दावे भी पेशवा तक पहुँच जाते तो फिर उनकी भी सुनाई हो जाती थी। ग्रंतिम फैसले के ग्रनुसार काम करने के लिए तहसीलदार को ग्राज्ञा दी जाती थी। तब सक्ती ग्रौर शीघ्रता के उनके अनुसार काम किया जाता था । मराठाशाही के अनेक फैसले प्रसिद्ध हुए हैं। उन्हें देखने से विदित होता है कि उस समय भगड़ों का विवरण सविस्तार लिखा जाता था।

#### कर ग्रीर लगान

जमीन के लगान के सिवा और भी कई तरह के कर उस समय प्रचलित थे। भिन्न-भिन्न धन्धों पर कर लगता था ग्रोर जकात प्रत्येक गांव में वसूल की जाती थी। जो व्यापार विशेष लोकोपयोगी होते थे उनपर जकात माफ की जाती थी। जकात की वसूली बहुत शान्ति से होती थी। बिना माफी के परवाने के यदि पेशवा के लिए भी माल ग्राता हो तो उस पर भी जकात ली जाती थी। कहा जाता है कि माधवराब साहब पेशवा की माता गोपिका बाई ने निजी देव मन्दिर बनवाने के लिए मलेवरा से लकड़ी मंगाई उसपर श्रीमन्त (पेशवा) के घर की लकड़ी होने के कारण जकात नहीं ली गई तब यह बात माधवराव साहब के कानों तक पहुँची। इस पर उन्होंने व्यवस्था की रक्षा के लिए ग्रपने निजी द्रव्य में से जकात सुकाई।

#### व्यापार

इस सम्बन्ध में हम श्रपना मत पहले ही प्रगट कर चुके है कि मराठों ने ग्रंग्रेजों को श्रपने राज्य में ध्यापार करने की छूट देकर कोई भूल नहीं की है। मराठाशाही में न केवल ग्रंगरेज ही बरन श्रन्य विदेशों भी श्राकर बिना रोक टोक ध्यापार कर सकते थे श्रौर उन्हें सब तरह से सुभीते दिये जाते थे। शाहू महाराज के रोजनामचे के एक उदधृत ग्रंश से विदित होता है कि शिवाजी महाराज के समय से श्ररब लोग समुद्र के पित्रचम किनारे के बन्दरों पर श्राकर साहू कारी करते थे, परन्तु श्रागे जाकर ग्रंगरेज ने उन्हें रोका। तब 'मस्कत' के ग्ररब मुखिया ने श्राकर शाहू महाराज से विनय की। इस पर शाहू महाराज ने उनके लिए राजापुर बन्दर नियुक्त कर दिया। १७३४ में शाहू महाराज ने ग्ररब के मलिक मुहम्मद का सत्कार किया ग्रौर जब वह मस्कत को जाने लगा तब उसके लिए जहाज श्रादि का प्रबन्ध कर दिया। नाना साहब पेशवा के रोजनामचा से विदित होता है कि विठोजी कृष्ण कामत नामक सारस्वत ध्यापारी को बम्बई में ध्यापार करने के लिए जकात माफी कर दी गई थी ग्रौर पालकी, वस्त्र ग्रौर रहने को तथा कोठी के लिए स्थान भी दिया गया था।

इसी प्रकार तीन वैश्य साह् कारों को बसई ग्रौर साष्टी में घर ग्रौर जमीन दी थी। तथा ग्राधी लगान माफ की गई थी। १७५१) उमदुत्तुजार मुल्ला मुहम्मद फकरुद्दीन को ग्रहमदाबाद में व्यापार बढ़ाने में उत्तेजना के रूप से एक लाख रुपये की, कीमत के माल पर जकात माफ कर दी थी। जल मार्ग के द्वारा बन्दरों पर व्यापार करने वालों को इसी प्रकार उत्तेजना दिया जाता था ग्रौर जलमार्ग के चोर ग्रादि से उनकी रक्षा की जाती थी। जो माल नदी ग्रादि में बहकर ग्राता ग्रौर किनारे से लग जाता था:

वह सरकार में जमा किया जाता था, परन्तु खाली जहाज यदि बहकर ग्राते तो वे उनके मालिकों को ही लौटा दिया जाता । उत्तर कौकन पट्टी के पारसी व्यापारी डच लोगों की ध्वजा श्रपने जहाजों पर लगाकर डच उपनिवेशों से व्यापार करते थे ग्रौर उन्हें इस सम्बन्ध में सुभीते दिये जाते थे। स्थानों पर सरकारी दकाने खोली जाती श्रीर उनके द्वारा विशेष वस्तुग्रों का व्यापार किया जाता था, जैसे कि पट्टू ग्रादि कपड़ा स्रोर सरकारी खादानों में से निकले हुई हीरे स्रादि । हीरों की खदान का स्वतंत्र तग्रत्लुका कर दिया जाता था। सरकारी व्यापारी दूकानों से श्रासामियों को कर्ज दिया जाता था । कागज कपडा, कला-कौशल के पदार्थ आदि ब्यापारी चीजों की आव-इयकता होने पर सरकार की स्रोर से कारखाने वालों को पहले पैसे दिये जाते स्रौर तमने को देखकर बनाने का ठेका दिया जाता था। नमूने के अनुसार माल बनवाने ग्रौर सरकारी माल देने के पहले बनाया गया माल न बीचने देने के लिए सरकारी म्रादमी रख दिया जाता था। नवीन बाजार स्रौर गांव स्रादि बसाने तथा नये हाट शुरू करने की स्रोर पेशवा का बहुत लक्ष रहता या। ऐसा हाट वर्गेरह शुरू करने का यदि कोई ठेका लेता तो उसे गांव में रहने की जगह, गांव का परवाना. हाटों की दकानों से या गाँवों में रहने को स्नानेवाले नये मनुष्यों से जगह का उचित भाडा स्नौर वस्तुक्रों पर कर वसल का काम या ठेका भी उसे ही दिया जाता था। इसके सिवा सरकारी रास्तों या इमारतों के लिए किसी की निजी जमीन की ग्रावश्यकता होती तो उसे लेकर या तो उसकी कीमत देदी जाती अथवा बदले में दूसरी जगह देकर सनद लिख दी जाती थी।

#### सरकारी कर्जं

दूसरे राष्ट्रों के समान मराठाशाही में भी आवश्यकता पड़ने पर सरकार ऋण लेती थी। यह ऋण साहू कारों को किसी प्रकार का भय न होने के कारण तथा ब्याज का भाव बहुत अधिक होने के कारण उनका साहू कारों धन्धा बहुत चलता था साहू कारों के यहां प्राय: सब करह के सिक्कों के रुपये खूब रहते थे श्रीर आवश्यकता पड़ने पर चाहे जितने रुपये आधी रात को भी उनके यहां से सरकार के या सरदार के हुक्म से, गाड़ियों पर थैलियों में भर कर, लाये जाते थे। मराठाशाही में साहू कारों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। शाहू महाराज के रोजनामचों में एक जगह उल्लेख है कि शिद्दी पर चढ़ाई करने को जब वाजीराव गये तब उन्होंने चढ़ाई के खर्च के लिए साहू कारों से कर्ज लिया। इस कर्ज की रकम पर तीन रुपया सैकड़ा माहवार कर्ज देने श्रीर वसूल न होने पर राज्य की वसूली का हक देने की शर्त ठहरी थी। नाना आहब पेशवा के समय में व्याज की दर ज्यादह से ज्यादह १॥) रु० सैकड़ा श्रीर कम से कम १४ म्राना सैकड़ा होने का उल्लेख मिलता है। नाना साहब पेशवा के रौजनामचे में १७४० से १७६० तक सरकार ने जिन साहूकारों से करीब डेढ़ करोड़ का ऋण लिया था उनके नाम की सूर्वा दी गई है। उस पर से विदित होता है कि बड़े-बड़े साहूकार कीन लोग थे। उस रकम को ध्याज की दर १) रू० से १॥) रू० सैकड़ा मासिक थी। बड़े माधवराव पेशवा के समय में ब्याज की दर खूब बढ़ी हुई थी। सवाई माधवराव पेशवा के समय में भी सरकारी ऋण के ब्याज की दर का यही हाल था। दूसरे बाजीराव पेशवा के रोजनामचे में सरकारी ऋण का कोई उल्लेख नहीं है। मालूम होता है कि बाजीराव के समय में १८०३-४ से शान्ति होने के कारण सरकार को ऋण लेने की म्रावहयकता नहीं हुई। इसके सिवा सवाई माधवराव के म्रान्तम समय तक सरकारी जमा खर्च की ध्यवरथा उत्तम हो जाने से सरकारी कोष की स्थित भी म्रच्छी हो गई थी।

#### टकसाल भ्रौर सिक्के

मराठाशाही के समय में महाराष्ट्र में ग्रनेक प्रकार के सिक्के चलते थे। किसी सिक्के का बदला यदि दूसरे सिक्कों से करना होता तो ऊपर से बट्टा देना होता था। इनका भाव ठहरा लिया जाता था, इससे बड़ी गड़बड़ी रहती थी। सिक्कों में ग्रसल घातु सोता, चांदी, तांबा रहती थी पर दूसरी कम कीमती धातु श्रवश्य मिलानी पड़ती थी। जहां का सिक्का वहां चलाने से चलती कीमत और वास्तविक कीमत का कोई भगड़ा खड़ा नहीं होता था। परन्तु दूसरी जगह के सिक्के चलाने में बड़े भगड़े उपस्थित होते थे। इस पुस्तक के पूर्वार्द्ध में हम एक जगह दिखला चके हैं कि शिवाजी ग्रौर श्रंगरेजों के व्यवहार में एक बार कुछ रकम निश्चित करने का मौका भाषा तो शिवाजी ने स्पष्ट कह दिया था कि-"मैं तुम्हारे सिक्कों की चलती कीमत को नहीं मानूंगा, किन्तु सिक्कों की जो यथार्थ कीमत होगी उसे में मानूंगा।" ग्रंगरेज भी मराठों के सिक्के लेते समय इसी प्रकार का हिसाव करते थे। सम्प्रति सम्पूर्ण भारत में एक छत्री राज्य होने से प्राय: सम्पूर्ण स्थानों पर एक ही प्रकार का सिक्का चलता है। सिक्का ग्रभी भी परन्तु निजाम हैदराबाद के राज्य में निजामशाही का चिन्ह है स्रौर चलता है। स्वत: के सिक्के चलाना स्वतन्त्र राजसत्ता भारत में निजाम, सिधिया, होलकर भ्रादि राजाग्रों वास्तविक सिक्के के स्वातन्त्र्य नष्ट हो गया था, तो भी ग्रंगरेज सरकार ने उनके स्वातन्त्र्य को सक्ती से नहीं छीना था। किन्तु राजी खुशी से ही सिक्के बन्द किये गये। सत्रहवीं श्रठारहवीं शताब्दि में चारों भ्रोर राज्यों की स्रधिकता होने के कारण एक

प्रकार का सिक्का चलना सम्भव ही नहीं था। दूसरे राजाघों के समान मराठों ने भी ध्रपना सिक्का चलाया था, परन्तु सरकारी टकसाल एक भी नहीं थी। निजी टचसाल खोलने के लिये सरकार की घोर से परवाने दिये जाते थे। इस सम्बन्ध में पेशवा के रोजनामचे से उदधृत किये हुये नीचे लिखे परवानों से निजी टकसालों की व्यवस्था किस तरह की जाती थी, यह हमारे पाठक जान सकेंगे।

् (नाना साहब पेशवा के रोजनामचे से उदध्त) बाला जी बापू जी नागौठिए। टकसाल खोलें। १० मासे का पैसा बनावें। दस मासे का पैसा बना तो ग्रन्छा ही है। यदि कम बना तो दंड दिया जायगा। करार तीन वर्ष का किया है। ठेके की रकम प्रतिवर्ष क्रमशः ५०), ७५, ग्रौर १०००) १२०) रु०।

बहिरो राम दातार रेवदंडा टकसाल खोलें। पैसा १० मासे वजन का बनावें। तिमाही ठेके की रकम ६०), ६०) ग्रौर १२०) रु०।

धारवाड़ में जमींदारों ने धर-घर टकसाल खोल कर खोटे सिक्के चलाये हैं। इससे बहुत नुकसान होता हैं। इसलिये टकसालें तोड़कर सिक्का ढालने का ठेका एक को दो। होन का सिक्का पहले करार के ही मुताबिक रहे। होन का वजन ३॥ मासे ही रुपया श्रकीटी फुलचरी के समान बने। माल खरा हो। तौल भी पूरी हो। मोहर दिल्ली के सिक्के के मुताबिक बाराकसी बनाई जाय। इसके बदले में सरकार को प्रत्येक हजार पीछे छ: मोहर श्रौर छ: रुपये दिये जाय। कर माफ किया जाता है। टकसाल वाले सिक्के तोल में रक्खें। पहले वर्ष के लिए सरकार की श्रोर से वैतनिक ढालने वाले सहायतार्थ दिये जावेंगे।

(माधवराव के रोजनामचे से उदधृत) नाना साहब ने पहले जो करार किया था उसके अनुसार ध्यवहार नहीं हुआ। दो वर्षों तक भग ड़ा हुआ और मामलतदारों ने भी आज्ञा नहीं मानी इसलिये कृष्णा नदी से तुङ्गभद्रा तक सब टकसालें तोड़ कर धारवाड़ में एक टकसाल खोलने के लिये पांडुरङ्ग मुरार को परवाना दिया गया और ११ तहसीलदार, २१ जमींदार, १६ साहू कार, २१ घटकार आपाकर और कारीगर आदि लोगों को सख्त हुक्म दिया जाय कि वे सिक्का न बनावें तथा सरकारी कचह-रियों में इस टकसाल के सिक्के के सिवा दूसरे सिक्के न लिये जाँय। टकसाल के लिये कोलसा के वास्ते सरकारी जंगल से टकसाल बाले लकड़ी वगैरह लावें तो लाने दी जाय। सन् १७६४।

इसीवर्ष नासिक के लक्ष्मा ग्रप्पाजी को सरकारी टकसाल को सनद दी गई ग्रौर सहायता के लिये १ कर्म चारी, २ सिपाही, ४ कारीगर सुनार, १ लुहार, २ घनवाले, १ सिक्का ढालने वाला, दिया गया। १००० में ४४ रु० नफा लेने की ग्राज्ञा हुई। तुत् सुनार श्रौर मोराजी सुनार को श्राज्ञा दी जाती है कि किंचवड़ की टकसाल में रुपया श्रौर मुहर खरी नहीं बनतीं। इसिलिए तुम्हें नवीन टकसाल खोलने का परवाना दिया जाता है। तुम सूरती सिक्का न बनाकर जयनगरी बनाना श्रौर मुहरें हर सनजी जयनगरी के सिक्के की बनी प्रतिवर्ष सिक्के पर संवत् बदला जाय। मुहर श्रौर रुपया में किसी प्रकार का यदि श्रन्तर पड़ेगा तो दन्ड दिया जायगा।

बड़गांव, तलेबांव (इन्दूरी), तलेगांव (ढमढेरे) वगैरह के ऋषिकारियों को आजा दी जाती है कि जगह-जगह की टकसालों के घर, सरकार में जप्त कर, जो कागज वगैरह हो सो सरकार में हमाने (पेशवा के) पास भेज दिये जांय। सन् १७६७।

ंनसराबाद (धारवाड़) में टकसाल खोलने की थ्राज्ञा दी जाय। होन सिक्का ३।। मासे का हो जिसमें २।। मासे थ्राध रत्ती श्रच्छा सोना और दिल्ली की जूनी मुहर की कसका सोना ४॥ रत्ती। मुहर दिल्ली के ग्रालमशाही सिक्के की थ्रीर वजन पौन तोला पौने दो मासा एक रत्ती हो। रुपये का वजन १।। मासे हो। इसमें चाँदी दिल्ली छाप की डाली जाय। सनद के बदले में नजराना ४०१) रु० देना होगा। सन् १७६७।

(सवाई माधवराव के रोजनामचे से उदध्त) धारबाड़ के रूपया और चांदी में खार चार रत्ती रहे। यदि ४॥, ५ रत्ती हो तो टकसाल तोड़कर खोटे रुपये में जो नुकसान बैठे वह और दंड लिया जाय। जमखंडी की टकसाल के लिए भी यही हुक्म है। सन् १७७७।

कोकनप्रान्त में खुर्दा (विल्लड़) बनाने 'की टकसाल का परवाना दुल्लभ सेठ वगैरह को दिया गया। इनसे १२००१) रु० नजराना लिया गया। इन्हें यह सुभीते दिये गये कि दूसरे को परवाना नहीं दिया जायगा श्रौर श्रलीबाग तथा श्रंगरेजों के तालुकों से दूसरा खुर्दा नहीं श्राने दिया जायगा श्रौर नजर व कर नहीं लिया जायगा। सन १७६२।

(बाजीराव दूसरे के रोजनामचे से उदतन) बोई कन्हाड़ ग्रौर सतारा में मलकापुरी खोटे रुपये बहुत चल गये हैं। इसलिये चांदौड़ी चालू किये जाय ग्रौर सरकारी कामों में चांदौड़ी सिक्के का ही व्यवहार किया जाय। सन १८००।

## मराठाशाही के सिक्कों के नाम

पैसे—टब्बू (दो पैसे का पैसा) १८॥ मासे वजन का, भ्रालमगीरी १३॥ मासे, जिवराई ६। मासे।

क्ये — जोक्पुरी, बांबीड़ी, गंकीकोटी, विठे, बंबार । होन — ऐलोरी, हैदरी, सतिगरी, हरपनहल्ली, कंकरपती । महमकाही, एकेरी, बारबाड़ी, नवीन घारवाड़ी । मुहर — दिल्ली सिक्का, ग्रहमदाबादी, चलनी, मालबंड ग्रौर १४ ६० १० ग्राना की, सूरती, ग्रौरङ्गाबादी, बनारसी, जहानाबादी, मछली बन्दरी, पट्टगी, लाहौरी बुरहानपुरी, कीमत १३॥। ।

#### ग्राबकारी

पेश्चवाई में भ्रावकारी विभाग नाम मात्र का ही था। सरकार को श्चराब से प्राय: कुछ भी भ्रामदनी नहीं थी। सवाई माधवराव के समय में भ्रावकारी विभाग की प्रवृति शराब न बनने देने की भ्रोर थी। कोकन में माड (एक प्रकार का वृक्ष) की ज्ञराब भी बन्द कर दी गई थी। जो फिरङ्गी गोरे कृस्तान सरकारी नौकरी में रखें गये थे उनका काम शराब बिना नहीं चलता था। इसलिये उन्हें शराब बनाने के लिए भटटी चढ़ाने की श्राज्ञा दी गई थी। बन्दूकों की बारूद के लिए जो कलाली श्वराब की श्रावश्यकता होती थी वह सरकार के ही द्वारा तैयार की जाती थी।

दूसरे बाजीराव के समय में महुये के फूल पर बहुत थोड़ा कर था। सन १८०० में बलसाड़ के पारसी दारोबजी रतनजी को महुए के फूल खरीवने ग्रीर बेचने का ठेका ५०) रु० साल का दिया गया था। इसका उल्लेख उनके रोजनामचे में किया गया है। पेशवाई में श्राबकारी का ठेका प्राय: पारसी लोग ही लेते थे।

## बेगार श्रीर गुलामी

गुलामी की रीति मराठाशाही में भी चालू थी। सम्प्रति किसी से बिना उसकी इच्छा के नौकरी नहीं कराई जा सकती थी, परन्तु पहले यह बात नहीं थी उस समय गुलामों को रख कर उन्हें भर पेट खाने को दिया जाता था ग्रौर सख्ती से नौकरी कराई जाती थी। गुलामों तथा नीच जाति की स्त्रियों की खरीद तथा बिक्री भी होती थी। विदेशी ध्यापारी जहाँ ग्रावारा ग्रौरतें मिलती वहाँ से लाकर इस देश में बेचते थे, परन्तु गुलामों के साथ पाइचात्य देशों सा निर्दयता का ध्यवहार नहीं होता था। गुलामो से केवल स्वातन्त्रय नाश ग्रौर इच्छा विरुद्ध नौकरी करने का ही प्रयोजन था। गुलामों के साथ निर्दयतापूर्ण ध्यवहार करने के बहुत से उदाहरण नहीं मिलते। ग्राजकल भी खानदेश में वंश परम्परागत सालाना काम रोने वाले नौकर

होते हैं। उस समय गुलाम भी प्राय: इसी तरह के रहे होंगे। स्वामी की नौकरी ईमानदारी से करने पर इनको इनाम दिया जाता था, ग्रथवा जमीन ग्रादि देकर सुखी भीर स्वयन्त्र कर दिये जाते थे। एक का गुलाम यदि दूसरे के यहाँ चला जाता तो सरकार के द्वारा वह जिसका होता उसी को दिलाया जाता था। लौ डियों की गिनती पायगा के जानवरों के साथ या मनुष्यों में की जाती थी ग्रीर उनका हिसाब रक्खा जाता था। लावारिस ग्रनाथ ग्रीर ग्रत्यन्त दिद्वियों के ऊपर गुलामी की ग्रापित प्राय सब देशों में ग्रीर सब कालों में ग्राती रही। ग्रंगरेजी साम्राज्य में भी ग्रभी गुलामी की इस प्रथा को नष्ट हुए पूरे सौ वर्ष भी नहीं हुए हैं। उपनिवेशों में तो यह रीति ग्रप्रत्यक्ष रीति से ग्राज भी चालू है। ग्राज भी भारत में ग्रासाम प्रभृति स्थानों ग्रीर भारत के पास सीलोन में ग्राजन्म वचन बद्ध के रूप में वह थोड़ी बहुत जारी ही है।

#### प्रवास ग्रीर डाक

जिस राज्य में पैसा ग्रादि साथ लेकर निर्भय रीति से राजमार्ग के द्वारा लंबी लंबी यात्रा की जा सकती हो उसे सुराज्य समक्ष्मने की स्वाभाविक पद्धित सदा से चली ग्राई है। ग्राज भी शान्तिमय ग्रंगरेजी राज्य का वर्णन करते समय यही कहा जाता है कि "सोना उछालते हुए रामेश्वर से काशी तक चले जाग्रो कोई पूछने वाला मी नहीं है।" पेशवाई में भी इस दृष्टि से सुराज्य था, ऐसा विदित होता है। सम्प्रित रेलवे हो जाने के कारण सोना उछालते हुए यात्रा करना सरल हो गया है, परन्तु रेलवे में भी चोरी ग्रादि हो ही जाती है। पेशवाई में भी एक बार ऐसा सुराज्य हो गया था। सवाई माधवराव साहब के शासनकाल के सम्बन्ध में इतिहासकार लिखता है कि "श्रीमन्त सावाई माधवराव के ग्रवतार लेने के पश्चात पूना से दिल्ली तक लाख रूपयों की चीजें सोना, चांदी जवाहिरात साथ में लेकर निर्भय रीति से यात्रा की जा सकती है। इस प्रकार उनके तेज ग्रीर प्रताप से ग्रव किसी को कोई भय नहीं है।" (राजवाड़े खन्ड ४)।

माराठाशाही में यद्यपि ग्राजकल के समान रेलवे ग्रौर तार का प्रबन्ध नहीं था तो भी डाक का प्रबन्ध ग्रवश्य था ग्रौर इस प्रवन्ध के बिना राज्य का कारबार ग्रौर प्रजा के लोगों का काम चल नहीं सकता था। यद्यपि उस समय समाचारों के साधन ग्राज के समान सुधरे हुए नहीं थे, पर समाचार जानने की इच्छा ग्राज से कुछ नहीं थी। उस समय सरकारी डाक के सिवा निजी डाक का भी प्रबन्ध था। कभी-कभी सांड्रनी सवार या सुदृसवार के द्वारा पन भेजे जाते थे। पर साधारण रीति, मनुष्य के हारा डाक भेजने, की थी। जो धंका पीड़ी वस्पीडी से चला ग्राता है उसे करने वालों की एक ग्रलग जाति ही बन जाती है। इसी प्रकार उस समय ऐसे डाक लाने ले जाने वाले सैकड़ों ग्रीर हजारों थे जिन्होंने इसी काम में ग्रपना जन्म व्यतीत कर प्रवीग्ता प्राप्त की थी। डाक ले जाने वाले को 'जासूस हलकारा' ग्रथवा काशीद (कासिद) कहते थे। पास की मंजिल पर एक ही डाक वाला जाता था, परन्तु लम्बी मंजिल पर या महत्व के पत्र होने पर दो हलकारे भेजे जाते थे जिससे कि मार्ग मे एक के बीमार ग्रादि हो जाने या किसी प्रकार की ग्रड़चन पड़ जाने से ग्रीर निरूपयोगी होने पर दूसरा उस काम को कर सके। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में ग्रीर व्यापारियों की दूकानों पर गत ग्रागत पत्रों की बही रहती ग्रीर बहुधा प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा व्यापारी दूकानों पर से प्रति दिन गांव गाँव पत्र भेजे जाते थे। सामान्य स्थिति के लोग निजी डाक हलकारों के द्वारा नहीं भेजते थे। इनके लिये किसी किसी स्थान पर सरकारी डाक के साथ प्रजा की डाक भेजने के भी थोड़े बहुत सुभीते रहते थे ग्रौर इसके लिये उनसे कुछ निश्चित रकम ली जाती थी।

डाक चमड़े की थैली में बहुत बन्दोबस्त से भेजी जाती थी। यद्यपि डाक वाले के समान का वजन कुलियों के समान बहुत भारी नहीं रहता था तो भी भारी होता ही था। सरकारी डाकियों के लिए टप्पे का प्रबन्ध रहता था ग्रौर ज्यों ही डाकवाला पहुँचता त्यों ही डाकिये का भार टप्पेवाले को देकर तुरन्त रवाना करने का काम गावों के कर्मचारियों पर था ग्रौर इसमें जरा भी भूल हो जाने से उन्हें दंड दिया जाता था। डाकिये को सरकार की भ्रोर से चप्पल, जुते ग्रौर लकड़ी दी जाती थी। इस लकड़ी में घुँघरू बंधे होते थे जिससे डािकयों को चलने में घुँघरू के स्वरपूर्ण शब्द के सुनने से कम परिश्रम पड़े स्रोर जंगली रास्ते में उस स्रावाज को सुनकर छोटे मोटे जानवर भाग जाँय । इसके सिवा उस ग्रावाज को सनकर ग्रागे के टप्पेवालों को भी तैयार रहने की सूचना मिल जाती थी। घुँगरू की ब्रावाज सुनकर लोगो को चैतन्य हो जाने का श्रभ्यास हो गया था ग्रौर डाक को रोकना एक प्रकार से सरकार के विरुद्ध श्रपराध समभा जाने लगा था। सरकारी डाक की मंजिल का टप्पा थोड़ा होने से सरकारी डाक तुरन्त पहुँच जाती थी, परन्तु निजी डाकवाले भी एकएक दिन में तीस-तीस पैतीस-पैतीस कोस की मंजिल मारते थे। कभी-कभी तो सरकार के पहले बाजार में समाचार फैल जाते थे। डाकियों से जो करार किये जाते थे उसका एक मिसाल इस तरह का मिलता है-"कि कासिद से इकरार किया गया कि वह पच्चीसवें रोज वहाँ ( काशी ) पहुँचे भ्रौर वहाँ से पश्चीसवें रोज जवाब लेकर पूना भ्रावे । मिहनताना रु० २४) श्रीर प्रतिदिन एक सेर श्रम दिया जाय।" पर वर्ष काल में भी कलकत्ते से दिल्ली को पन्द्रह दिनों के भीतर भीतर डाक पहुँच जाती थी। सरकारी डाकिये को नहीं पर

के कर्मचारी उस जंगली रास्ते के लिए साथी थ्रौर मसाल देते थे। बेंगी डाक की श्रपेक्षा हलकारे की डाक थ्रौर हलकारे की डाक की श्रपेक्षा कासिद की डाक ध्रिषक जल्दी पहुँचती थी। सरकारी डाकिये को मासिक वेतन मिलता था थ्रौर निजी डाक के लिये कामपुरता ठहराव कर लिया जाता था जो कि डाक पहुँचा देने पर उसे मिल जाता था। केवल रास्ता खर्च के लिए कुछ थोड़ा बहुत पहले दिया जाता था।

#### पदवियाँ

मराठाशाही में भी सम्मान सूचक पदिवयां दो जाती थी। उनके मिलने पर लोग भ्रपने को सम्माननीय समभते थे भ्रौर यह एक स्वाभाविक बात है। मतुष्य स्वभाव सदा एकसा ही रहता है। कुछ पदिवयों के नाम इस प्रकारहैं, हिन्दूराव, हिम्मत बहा-दुर, बजारतमाम्राब, सेनापित, सेनाखासखेल, सेना साहब पूर्व सेना, धुरन्धर, धुरन्धर समशेर बहादुर, महाराव, इस्तमराव, फतहत्रंग बहादुर, सरलक्ष्कर, सेनावार हजारों।

ये पदिवयाँ छुं छी नहीं होती थीं, किन्तु इनके साथ जागीर ग्रथवा वेतन ग्रादि कुछ न कुछ मिलता हो था। पदिवा दान का खर्च पदिवा प्राप्त पुरूषों से नहीं लिया जाता था। उसके सन्मान में त्रुटि न ग्राने ग्रीर उसी योग्य कार्य होने की सम्हाल सरकार की ग्रोर से की जाती थी। विट्ठल शिवदेव को ग्रपने यहाँ घंटा बजाने की परवानगी दी गई थी ग्रीर साथ में बजाने वाले की भी नियुक्ति सरकार की ग्रोर से की गई। इसी तरह पालकी का खर्च ग्रीर उठाने वाले कहारों की तनख्वाह सरकार से मिलती थी। सन् १७५३-५४ में ग्रखराज नाइक बन्जारों लमाणा को नगाड़ा ग्रीर निज्ञान रखने की ग्राज्ञा दी गई। इसका काम बैलों के टाके के द्वारा धान्य का ख्यापार ग्रीर माल की ग्रामदरफत करने का था। किसी को ग्राबदागीरी या मशाल रखने का मान मिलता तो साथ में ग्रावादगीरी या मशाल रखने का जलाने वाला भी सरकार की ग्रीर से ही दिया जाता था। इसी तरह चंवर मिलते तो चंवरवाला भी मिलता था।

## विद्या वृद्धि ग्रौर सुधार

विद्या वृद्धि भ्रौर भौतिक प्रगति करना भी सुघरे हुए राज्यों का एक कर्त्तव्य है, परन्तु उस समय यूरोपियन राष्ट्रों को देखते हुए इस सम्बन्ध में मराठों ने कुछ नहीं किया, यही कहना उचित होगा। मराठों का ध्यान विद्या की भ्रपेक्षा राजकीय कार्यों में हो सदा रहता था। इसके शिवा पूर्ण शान्तिमय काल भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। इन्हों दो कराणों से मराठों के हाथ से विद्या वृद्धि भौर भौतिक सुधार के कार्य नहीं हो पाये। मराठों के समकालीन भंगरेज, मराठों की भ्रपेक्षा शस्त्र, कला भीर जगत के ज्ञान में बहुत ही आगे थे। तभी ६ हजार मील की दूरी पर से भारत में आये। यह कहना भ्रतुचित न होगा कि मराठे गूलर के कीड़े के ग्रथवा पानी के मेढक के समान थे। उनका ध्यान शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने, कला कौशल सीखने, ध्यापार बढ़ाने ग्रथवा खेती सधारने ग्रादि धनोत्पादक कार्यों की ग्रीर नहीं गया, इसका कारण राजकीय बातों में महात्वाकांक्षी होने पर भी भौतिक सख के सम्बन्ध में उनका ग्रल्प सन्तुष्ट होना है। उन्हें म्रपने तोप, बन्द्रक म्रादि के लिए यूरोपियनों पर म्रवलम्बत रहना पड़ता था। जब इसी में यह दशा थी तो दूसरी कला के ज्ञान के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या था? यद्यपि ग्रठारहवीं शताब्दी की भारतीय कला कशलता की बहुत कीर्ति है, तथापि इस कीर्ति में मराठों का भाग बहुत ही कम है। मराठों का सादा रहन सहन एक प्रकार से मुरा कहा जा सकता है, परन्त्र इस सादेपन के काररा उन्हें श्रांखें खोलकर जगत को चारों स्रोर से देखने की इच्छा न होने से इस गुरा को दोष ही कहना उचित है। इसी तरह मुसलमानों का विलासप्रिय होना उनका दोष कहा जाता है, परन्तु इस विला-सिता की इच्छा के कारएा उन्होंने उद्योग, धन्धे, व्यापार, कला कौशल स्नादि से बहुत कुछ परिचय बढ़ा लिया था। मुसलमानों का इतने देशों को लांघकर भारत में ग्राना ही यह सिद्ध करता है कि मुसलमानों को भूगोल का ज्ञान मराठों की श्रपेक्षा ग्रधिक था । नानाफडनवीस बहुत चतुर थे तो भी उनके दफतर से रावबहादुर पारसनीस ने जो भूगोल वर्णन का एक पत्र प्रसिद्ध किया है उसे देखकर हुँसी श्राये बिना नहीं रहती, प्राएट्डफ के इतिहास को कोई इतर कारणों से भले ही कछ कहे पर यह निश्चित है कि उनका मराठों सम्बन्धी ज्ञान किसी भी मराठे से सौगुना श्रधिक था। मराठों का भूगोल सम्बन्धी ज्ञान प्राय: 'दंडकारंएय महात्म्य' पर से बना हुन्ना था स्रोर उनके ऐति-हासिक ज्ञान का उगदमस्थान भविष्य पुरारा' कहा जा सकता है । मराठी इतिहास में एक जगह वर्णन है कि सदाशिव भाऊ ने दिक्ली लेने के बाद रूम शाम का सिहा-सन लेने का विचार कह सुनाया था, परन्तु मालूम होता है 'रूम शाम की बादशाहत' इन चार शब्दों के शिवा उन्हें वहां का ग्रौर कुछ ज्ञान नहीं था। फराशी ग्रर्थात् फ्रेन्चों को वे प्रत्यक्ष जानते थे, परन्तु उनके पूर्व इतिहास को जानने की मराठों ने कभी इच्छा प्रगट नहीं की । टीपू ने भ्रपना वकीस पेरिस कान्स की राजधानी में भेज कर वहाँ ग्रपने वकील के निवास स्थान पर कुछ दिनों तक ग्रद्धचन्द्र चिहिन्त ध्वाजा उड़ाई थी। इससे विदित होता है कि मराठों की भ्रापेक्षा टीपू को परदेश का ज्ञान बहुत ग्रधिक था। कहा थाता हैं कि वर्क के समय में दो ब्राह्मण विलायत गये थे, परन्तु मराठी दफतरों में इतिहास संशोधकों के ऐसा कीई कागज नहीं मिला जो ग्रंगरेजों के ही हाथ का लिखा हो ग्रीर जिससे यूरोप का परिचय मिलता हो। मराठी कागजों में इस समाचार का उल्लेख मिलता है कि फ्रान्स की प्रजा ने ग्रपने राजा को मार डाला, बर इस पर से यही सिद्ध होता है कि तत्कालीन फ्रान्स राज्यक्रान्ति का भी परिचय उन्हें नहीं या जो कि उस समय सहज्र ही प्राप्त किया जा सकता था। श्रीयुक्त राजवाड़े लिखते हैं कि-- 'उस समय के पूरोपियन वरबारों में ग्रर्थात पन्द्रहवें सुई महान फ्रेडरिक ग्रीर हितीय जार्ज के दरबारों में भीर राज्य में भगोल का जो ज्ञान था उनकी श्रपेक्षा पेश-वाई दरबार का भौगोलिक ज्ञान बहुत क्षद्र था, ऐसा स्वीकार करना उचित है।"कपिल क्णाद प्रसृति रचित शास्त्र, मुनि प्रशीत शास्त्रों के अतिरिक्त यूरोप को जिन जिन शास्त्रों का ज्ञान था, पेशवा के राज्य में उनकी गन्ध भी नहीं थी। श्रीर न केवल पाठशाला विद्यापीठ, विद्वत सभा, कौतुकालय, वादसभा, बोघसभा, पृथ्वी पर्यटन ग्रादि यूरोपियन संस्थाओं के समान संस्थाएं ही पेशवा के राज्य में नहीं थी, किन्तु दुनिया में कहीं ऐसी संस्थाएं हैं, इसका भी पता महाराष्ट्र में किसी को नहीं था। इन सब बातों का सार इतना ही है कि भ्रठारहवों शताबिद में मराठों की संस्कृति यूरोप के प्रगतिशील राष्ट्रों की श्रपेक्षा कम दर्जे की थी। राजवाड़े ने इस सम्बन्ध में बड़ा ग्राश्वर्य प्रकट किया है कि पेशवा ने श्रंगरेजों से मुद्रग्गकला क्यों न ली ? परन्तू जहाँ बैदिक विद्या हो में सम्पूर्ण विद्या की समाप्ति मानी जाती थी वहां छापेखाने की क्या जरूरत ? उस समय वेदविद्या केवल ग्राधिकारी लोगों को ही दी जाती थी ग्रौर वेदों का पढ़ना यही वैदिकों का काम था। वैदों की भाषा का यदि ग्रभ्यास था तो बहुत ही थोड़ा था ऐसी स्थित में छापेखाने की भ्रावम्यकता ही न थी। उस समय यही कल्पना थी कि धर्म ग्रन्थों के सिवाय स्वतन्त्र वांगमय कोई हो ही नहीं सकता, ग्राजकल महाराष्ट्र मोरोपन्त की कविता की वाङ्गमय में स्थान दिया जाता है। उस समय पेशवाई काल में उसकी गणना धर्म ग्रन्थों में शायद ही की जाती हो। उनके प्रन्थों में महाभारत, रामयण, भागवत ब्रादि के विषयों का वर्णत और भक्ति प्रधान स्फूट कविता होने के कारण उन्हें घर्म ग्रन्थों में ही स्थान देना उस समय के लोग ग्रन्छा समभते थे । उनकी भी पोथियां लिखी जातीं ग्रौर ब्राम्हलों लोग उनका स्पर्श ब्रह्माम्हार्गों की नहीं करने देते थे। वेद वेदांग पुरास तों धर्म प्रन्थ है ही, परन्तु प्रत्येक विद्याकी, वर्मपर मानने, घर्मकी परिधि में खीचने की प्रवृत्ति उस समय बहुत अधिक थी । धर्म विचार की यह एकलौती विशा को छोड़ दें और व्यावहारिक शिक्षा ही पर विचार करें तो उस समय वह शिक्षा भी बहुत कम थी। साधारण भ्रक्षर ज्ञान सरल गिएत, हिसाब भीर थोड़ासा संस्कृत का ज्ञान ही उस समय के श्रेगी के गृहस्य की शिक्षा का पठन क्रम था।

भौतिक सुधार के लिए जिस प्रकार साहित्य प्रसार ग्रावहयक होता है। क्रुती प्रकार व्यवहाद बातुर्य प्रसा करने के लिए परदेश गमन भी ग्रावहयक है, परन्तु मराठों ने परवेश गमन को वर्जनीय माना था और स्ववेश में भी इघर उघर यात्रा कर सुष्टि निरोक्षण करने और दूसरों की कला कुशलता सीखने की और ध्यान नहीं दिया था। अतएव उपयोगी वस्तुओं के लिए उन्हें दूसरों पर अवलम्बित रहना पड़ता था। यद्यपि राज्य सत्ता की धुन में उन्हें स्ववेशी वस्तु ध्यवहार की आवश्यकता नहीं दिखाई दी होगी, पर आगे जाकर वे अपना परावलम्बितपन खूब अच्छी तरह समभ गये होंगे, पल्लेदार पोपें, बन्दूकें, पानीदार तलवारें, कटारी, होलायन्त्र, दूरबीन आदि युद्धोपयोगी पदार्थ इसी प्रकार घड़ियां, कांच के भड़ (भूमर), कांच, उत्तम रेशमी कपड़ा, बारोक मलमल आदि ध्यवहारोपयोगी पदार्थों के लिए मराठों को अंग्रेरेज, चीनी, मुसलमान प्रभृति लोगों पर अवलम्बित रहना पड़ता था। परदेशी ध्यापारी मराठों की खरीद से मालदार बने थे। विलासी अथवा उपयोगी पदार्थों को न लेने की मराठों के मन में इच्छा नहीं थी ऐसा समभना भूल है, परन्तु यह सत्य है कि इन पदार्थों को स्वयं उत्पन्न करने की और उनकी प्रवृत्ति नहीं थी।

मराठाशाही की शिक्षा पद्धति ग्राज से बहुत भिन्न प्रकार की थी। यह कहना श्रमुचित नहीं होगा कि उस समय सार्वजनिक शिक्षा संस्था थी नहीं । व्यावहारिक शिक्षा के लिए गुरू के फ्रौर वेदादि की शिक्षा के लिए शास्त्रियों के घर में पाठशाला होती थी। गुरूजी को स्रमावस पुनो स्रौर त्योहार पर कुछ देने की प्रथा थी स्रौर पाठशाला में सब शिक्षा धमार्थ दी जाती थी। इतना ही नहीं, किन्तु जो घर की दाल रोटी से खुश होते थे उन्हें भी शास्त्रियों के यहाँ से भोजन दिया जाता था ग्रौर पढ़िलखकर विद्वान हो जाने वाले शिष्य अपने गुरू का नाम अभिमान पूर्वक ले और गुरू के घराने की परम्परा को स्मरएा करते रहें, यही गुरू के विद्यादान का बदला होता था । सरकार ने यद्यपि पाटशालाए नहींखोली थी, परन्तु सरकार की स्रोर से वार्षिक वृत्ति स्रौर जागीर स्रादि दी जाती थी स्रौर उससे स्नप्रत्यक्ष रीति से शिक्षा को सहायता मिलती थी। पेशवा के रोजनामवे ग्रौर ग्रन्य स्थानों पर भी वैदिक शास्त्री परिडतों को जमीन ग्रादि इनाम में देने का प्रमाण मिलता है। उनसे विदित होता है कि केवल सुख से रह कर स्नान सन्ध्या करने ग्रीर राज्य का ग्रभीष्ट जिन्तन करते हुए स्राशीर्वाद देते रहने के लिए ही इनाम दिये जाते थे। उस समय केवल स्रौर धर्माचरए करने वाले और स्नान सन्ध्या, पठन पाठन भ्रादि में ही भ्रपना सम्पूर्ण समय व्यतीय करने वाले बहुत से लोग थे। वैदशास्त्र का भ्रष्टययन भ्रीर परिखताई की शिक्षा देने वाले विद्यापीठ मुख्य मुख्य तीर्थ स्थानों पर होते थे ग्रौर ग्रादयपीठ काशी में थे। कर्म, धर्म संयोग से काशी, प्रयाग, गया आदि उत्तर प्रान्त के तीर्थ स्यान विजातीय लोहीं के शासन में रहे । मराठों ने अपनी सत्ता के बल उन पर अधिकार करना चाहा, पर उनका प्रयत्न सफल न हो सका । तो भी विद्या की हुन्छ से सरामण्ड कोर काली का सम्बन्ध तीन चार सौ वर्षों तक म्राबाधित बना रहा । काशी में जो विद्वान प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे उनमें दक्षिणी पंडित बहुत प्रसिद्ध थे । सन १६११ में "संस्कृत विद्या पुनरुजीवन इस विषय पर केशरी में इस ग्रंथ के मूल लेख प्रकाशित हुए थे जिसमें काशी में दक्षिण के पंडितों के घराने पर भी एक लेख लिखा था । उसे पढ़ने पर पाठकों को इस सम्बन्थ में बहुत कुछ परिचय प्राप्त होगा ।

वेद शास्त्रों का शिक्षण बाम्हणों ही तक या ग्रीर यह बात शिवाजी महाराज को भी मन्य थी। भ्रंगरेजी विद्या भ्रौर भ्रंगरेज लोगों से परिचय हो जाने से भ्राज में जातुर्वराय ग्यवस्था मान्य नहीं है। जन्मसिद्ध चातुर्वराय व्यवस्था ग्रीर उसके ठहराये हुए ग्रधिकार तो भ्राजकल के विद्वार्शों में से बहुत कम मानते हैं। उन्हें भ्रपने स्राज के मत निर्विवाद दिखते हैं, परन्तु कोई भी विचार त्रिकालाबाधित नहीं <mark>जंचती</mark> उनमें से बहुत से लोग यदि पूर्वकाल में होते तो उन्हें ग्राज का मत उचित नहीं दीखता। नदी के वेग में जिस तरह पत्थर के टुकड़े भिन्न भिन्न रूप के बन जाते हैं उसी तरह काल के वेग से विचार भी भिन्न भिन्न बनते है। शिवाजी यदि बाम्हर्गों को नि:सन्तान करना चाहते तो कर सकते थे स्रीर रामदास के पास जाकर उन्हें गुरू बनाने का ब्राग्रह भी किसी ने शिवाजी से नहीं किया था, परन्तु शिवाजी ने स्वयम् ही नैतिक कर्म करने की इच्छा की ग्रौर तदनुसार राज्याभिषेक के पहले उन्होंने श्रपना मौजी बन्धन करवाया । यद्यपि श्राज की विचारसारगो के श्रनुसार उन्हें इस प्रकार के कर्म करने की कोई भ्रावइयकता नहीं थी, परन्तु उन्होंने ऐसा किया भ्रोर इसका कारए। यही है कि उनके मन पर वैदिक संस्कृति का प्रभाव पड़ा था श्रीर इसीलिए राज्यारोहरा की विधि शास्त्र सम्मत करने के लिए उन्होंने विवार किया ही, इसमें कोई ग्राइवर्य है। सारांश यह नहीं है कि शिवाजी ने जो कुछ किया वह तन मन धन से किया ग्रौर इस विषय में वे भीतर बाहर से एक थे। ग्रथांत् ग्राजकल जिस तरह कुछ क्षत्रिय ऊपर से बहुत काम करने की ग्रभिलाषा रखते ग्रौर भीतर से बाह्याणों कौ निन्दा करते हैं। ऐसा दुमुंही ब्यवहार शिवाजी ने इस सम्बन्ध में नहीं किया क्षत्रिय ग्रौर ब्राह्मण शब्द एक प्रकार के ग्रनुयोगी सम्बन्धों के कारण स्थायी रीति से एक दूसरे से जकड़ गये हैं। इसलिए यदि कोई चाहे तो चातुर्व एय ब्यवस्था सारी की सारी भ्रमान्य कर सकता है । जिस चातु वरुप ब्यवस्था में क्षत्रिय भूषरा रूप माने गये हैं इसी में झाह्याएों को भी बिशेष स्थान दिया गया है भीर इसीलिए मराठाशाही में क्षत्रिय स्रोग अपने को क्षत्रिय प्रगट करते हुए भी ब्राह्माणों को उचित सम्मान वेना चाहते थे। एक हष्टि से उनका बाह्मणों को इस प्रकार गुरुत्व का सम्मान देना चार्तु वएय व्यवस्था के अनुसार ठींक है। मराठाञ्चाही के समय में मराठों के द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान वर्ण ध्यवस्था के प्रवृसार होने के ही प्रमाण प्राप्त होते है ग्रीर ऐसा सन्मान करने वालों में शिवाजी सबसे आगे थे। इस प्रकार जब मराठाशाही में क्षत्रियों ने ही बाम्हणों का अभिमान रक्खा तो पेशवाई में वाम्हणों के अपने अभिमान करने में क्या आडचर्य है ?

इस विवेचन पर से यह सिद्ध होता है कि उस समय मराठाशाही में यही मान्यता जोरों पर थी कि चातुर्वर्ण व्यवस्था के काररा पढ़ने लिखने का काम ब्राम्हराों कां ही या उन्होंने प्रपना यह काम सम्हाल लिया था, ग्रत: उन्हें शिक्षा के ग्रर्थ धर्मादाय की रकम में से बहुत कुछ मिल जाया करती थी। इस सम्बन्ध में पेशवा ने भिन्न-भिन्न जातियों के ग्रन्तर भेदों का ग्रभिमान कभी नहीं किया। काशी से रामेश्वर तक पेशवा के धार्मिक दान पहुँचते थे। श्रावरा मास में सम्पूर्ण भारत में पंचदावड़ी ही नहीं, किन्तु पंचगौडों का भी सन्मान किया जाता था। वेद विद्या की शिक्षा के सिवा जाति भेद का प्रक्त उस समय ग्रन्य बातों में नहीं दिखलाई देता था। क्योंकि मराठाशाही में मुसलमानों के फकीर भ्रौलिया भ्रादि साधु, सन्तों तथा देवस्थानों को दान दिये जाने के उदाहरए। मिलते हैं। इसी तरह धर्मार्थ वैद्यकी करने वालों, **शस्त्र** क्रिया करने वालों, ग्रथवा बावडी वनाने वालों या मार्ग में छाया करने के लिये पेंडु लगाने वालों स्त्रौर पानी की टंकी बैठाने वालों को उनकी जाति का लक्ष्य न देकर इनाम दिया जाता था। शाह महाराज के रोजनामचे में भ्रसई के रण-छोड़ नामक वैद्य, राजे मुहम्मद हकीम, बागलाए वाले नरहर के पुत्र नारोराम वैद्य, भवानीसंकर वैद्य गुजरात, फीरमाहजीग वैद्य, रेवडएडा, मीरग्नपुतलब ग्नादि लोगों के नाम मिलते हैं, जिन्हें सरकार की ग्रोर से दिये गये थे। इस पर से हमारे भ्रमुदान जाति भेद सम्बन्धी उक्त मत की सत्यता प्रगट हो जायगी। सारांश यह कि व्यवहार की किसी भी बात में जाति भेद का विद्रोह ग्रधिक कहीं था ग्रौर जाति के ग्रनुसार च्यापार की बंटनी होने के कारए। ब्यापार को जो उत्तेजना दिया जाता था वह प्रकारान्तर से उन्हीं जातियों को मिलता था।

## दसवाँ ग्रध्याय

## मराठों की बाद्याही नीति

किसी भी राष्ट्र की कार्य परम्परा के अन्तरङ्ग में एक निश्चित नीति रहती है। इसी तरह मराठों का इतिहास देखने से भी विदित होता है कि उनके शासन काल के भिक्ष-भिक्ष भागों में भी उनकी निदिवत नीति ग्रवश्य कार्य कर रही थी। स्थूल हिष्टि से कहा जा सकता है कि सन् १६४६ तक मराठीं की नीति, मुसलमान बाद-ज्ञाहों के प्राश्रय में ग्रपनी-ग्रपनी जागीर का उपभोग करते हुए परतन्त्रतापूर्वक, किन्तु सुख से, रहने की थी। शिवाजी के समय में मराठों की नीति, एक छोटी ही क्यों न हो, किन्तु स्वतन्त्र स्वराज्य स्थापित करने की हुई। फिर शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद शाह महाराज के दक्षिए। में लौटने तक शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की रक्षा मुगलों के ब्राक्रमणों से करने की मराठों की नीति रही। फिर शाह महाराज से सवाई माधवराव पेशवा तक स्वराज्य को सम्हालते हुए सम्पूर्ण हिन्दु स्थान पर सत्ता स्थापित करने भ्रौर दिल्ली की बादशाहत को भ्रौपचारिक रीति से बनाये रखकर प्रत्यक्ष व्यवहार में हिन्दू बादशाहत का उपयोग करने की मराठों की नीति हुई। दूसरे बाजीराव के समय से मराठी नीति फिर संकुचित हुई ग्रौर ग्रंगरेजों ग्रादि से राज्य की रक्षा करते हुए, बन पड़े तो नवीन राज्य प्राप्त करने की नीति, मराठों ने स्वीकार की। सन् १८१८ से मराठा नीति ने फिर भ्रपना वही मूल क्रम पकड़ा भ्रौर भ्राज तक मराठे रजवाड़ों ने यही नीति ग्रहण कर रक्खी है कि ग्रंगरेज सरकार के ग्राश्रय में रहकर येनकेन प्रकारेगा ग्रपने वैभव की रक्षा की जाय भीर बादशाह से सन्मान प्राप्त करके बादशाहत की रक्षा की जाय।

मराठों की यदि कोई बादशाही नीति रही है तो वह सन् १७०७ ई० से १७८४ तक रही श्रीर इसी नीति के वास्तिविक स्वरूप का विचार करना यहाँ श्राव-इयक है। "बादशाही नीति" इस पद के दो श्रर्थ होते हैं। एक तो यह कि दिल्लों के बादशाहों के साथ मराठों की नीति। दूसरा यह कि श्रपने को बादशाह समभने या बनने की नीति, परन्तु श्रठारहवीं शताब्दी में दिल्लों की बादशाहत ही मराठों की नीति मध्यवर्ती श्राधार वस्तु थी। दिल्लों की बादशाही बुबा कर मराठी बादशाहत स्थापित करने की नीति प्रहुण करने के विचार मराठों के मन में भले ही उठे हों, परन्तु इस सम्बन्ध में उन्होंने एक शब्ब भी ध्रपने मुंह से बाहर नहीं निकाला। राजकीय महत्वाकांक्षा की मर्यादा नहीं हो सकती थ्रौर वह होना भी क्यों चाहिए ?

'ग्रहम्ब्रह्मास्मि' थ्रौर ब्रह्म हूँ, ऐसी जो भावना धर्म में उचित है उसी प्रकार यदि कोई
जगत् का राजा होने की भावना करे तो राजनीति की हिष्ट से उसे नाम नहीं रक्खा
जा सकता। सम्पूर्ण जगत् का राज्य यदि मिले तो उसे लेने की इच्छा कोई भी कर
सकता है। ग्रथवा जिसके शरीर में बल हो वह प्रयत्न भी कर सकता है। यह बात
दूसरी है कि वस्तु स्थित हो इस प्रकार की हो कि सम्पूर्ण जगत् का राज्य न तो ग्राज
तक किसी को मिला ग्रौर न भविष्य में किसी को मिलेगा। इसी हिष्ट से मराठों की
बादशाही महत्वाकांक्षा का न्याय हमें करना चाहिए।

श्रंप्रेजों को श्रौर उनके पहले मुसलमानों को भारत में श्रपनी साभ्राज्य सत्ता स्थापित करने का जितना ग्रिधिकार था, उतना ही मराठों को मराठा साम्राज्य स्थापित करने का था। यह बात म्रलग है कि किसी का म्रधिकार सिद्धि को प्राप्त हो सका ग्रौर किसी का नहो स्का। इसलिये इन सबों में मराठों का ग्रधिकार ही ग्रधिक ठहरेगा। क्योंकि मराठे हिन्दू थे। ग्रौर इस हिंड्ट से हिन्दू बादशाहत इनके पूर्वजो-पाजित थी। न्याय श्रौर नीति तत्वज्ञान की हष्टि से कार्य सिद्धि पर श्रवलस्बित नहीं हो सकती, क्योंकि प्राय: यह देखा जाता है कि ग्रन्याय ग्रथवा ग्रनीति पूर्ण कार्य सिद्ध हो जाता है ग्रौर न्याय एवं नीतिपूर्ण यों ही रह जाता है। ग्रठारहवीं शताब्दी में मराठों ने जो भारतवर्ष भर में मराठी सत्ता स्थापित करने का नाम तक नहीं लिया उसका कारण केवल परिस्थिति थी, जो बात सर्वथा ग्रसम्भव दिख रही ह उसे कही कर दिलाने में कोई चातुर्य नहीं है। क्यों कि श्रशक्य बात कहने वाले के धैर्य का सरकार न कर लोग उसकी हंसी ही करते है। श्रठारहवीं शताब्दी में मराठों के मन की जो बात छिपी हुई थी उस पर हमें विचार करना नहीं है, किन्तू व्यवहार में उन्होंने जिस नीति से काम लिया उसी का यहाँ विचार करना है। श्रत: दिल्ली के बादशाह के साथ उनकी जो नीति थी उसे ही उनकी ''बादशाही नीति'' का ग्रर्थ समभ कर यहाँ विचार करना उचित है। उनकी यह नीति एक शताब्दी के लगभग रही । उसी पर से उसके महत्व, व्यापकत्व ग्रौर विस्तार की कल्पना की जा सकती है।

दिल्ली की बादशाहत के सम्बन्ध में मराठों की नीति क्या थी इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि मराठे दिल्ली की सत्ता को नष्ट न कर उसकी दीवानगीरी या उसका सेनापितत्व शपने हाथ में लेकर संयुक्त (मराठों के ख्रीर बादशाह के) ग्रधिकारों के बल पर ग्रपने राज्य की रक्षा श्रीर वृद्धि करने के साथ-साथ भारतवर्ष के सब राजा महाराजाओं पर ग्रपना प्रभाव जमाना चाहते थे। ग्रर्थात् नाम से नहीं, परन्तु काम से हिन्दू राज्य स्थापित करने की उनकी नीति थी। इस पर से यदि कोई यह कहें कि स्वत: ग्रपने नाम का राज्य स्थापित करने ग्रीर केवल कार्य में राज्य का ग्राधकार भोगने में कुछ विशेष ग्रन्तर नहीं है तो यह कथन ठीक न होगा, क्योंकि दिखावे को भी बहुत महत्व प्राप्त होता है। शक्याशक्य का विचार करने में दिखाऊपन को भूल जाने से काम नहीं चलता। कानूनीपन में न्याय का नव दशमांश रहता है, परन्तु कानूनी व्यवहार के लिए दिखावे की ही बहुत सहायता रहती है। मराठों ने दिल्ली का राज्य नष्ट करने का ही निश्चय क्यों नहीं किया ? इसका सरल उत्तर यह है कि उस समय वे वैसा कर ही नहीं सकते थे ग्रीर यदि उनके प्रयत्न का लोगों को संशय हो जाता तो जो काम कर सके वह भी न कर पाते। साथ ही उन पर उनके राज्य के नष्ट होने का प्रसंग भी ग्रा गया होता।

पहले तो भारतवर्ष भर में हिन्दुओं का राज्य स्थापित करने का काम ही कठिन था। उसमें भी केवल मराठी राज की सत्ता स्थापित करना और भी ग्रधिक कठिन था। शिवाजी की एकतन्त्री राज सत्ता जो महाराष्ट्र में स्थापित हुई ग्रौर दो सौ वर्षों तक उनके घराने में रही इसका कारए एक तो मराठी राज्य का अधिक विस्तृत न होना था, दूसरे ग्रपने राज्य कार्य भार में दूसरों को सम्मिलित करने के लिए शिवाजी महाराज ने ग्रह्ट प्रधान की रचना कर राज्य को संगठित कर दिया था। तिस पर भी शिवाजी महाराज की तीसरी पीढ़ी में ही वास्तविक सत्ता उनके घराने में न रहकर पेशवा के हाथ में ग्रा गई ग्रोर पहले बाजीराव पेशवा के समय में यह विश्वास होने लगा कि केवल अपने घराने में यह सत्ता न टिक सकेगी। म्रत: उन्होंने यद्यपि शिवाजी महाराज का भ्रनुकरण कर ग्रष्टप्रधानों का पुनार्नर्माण नहीं किया तो भी राज्य के स्राधार भूत बड़े-बड़े सरदारों का निर्माण किया। शिवाजी महाराज के समय में राज्य विस्तार ऋधिक नहीं था, ऋत: स्वयम् महाराज ऋष्टप्रधानों के कामों की डोर श्रपने हाथ में रख श्रपनी जगह पर बैठे-बैठे हाथ की रेखाओं के समान ग्रपने राज्य की सम्पूर्ण व्यवस्था को देख सकते थे, परन्तु यदि राज्य का विस्तार दिन पर दिन उन्हीं के सामने बढ़ा होता तो फिर उन्हें भी एकतन्त्री राज्य सत्ता चलाना कठिन होता ग्रौर लाचारी से सरदारों को न्यूनाधिक स्वतन्त्रता देनी ही पड़ती।

पेशवा को स्थित स्वयम् शिवाजी महाराज की स्थित से भी अधिक विकट थी। क्योंकि शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों में कर्तृत्व शक्ति न रहने के कारण उन्हें राज्य का उत्तरावायित्व पूना में अपने ऊपर लेना पड़ा था। इसके ज़िए यद्यपि वे एक हिट से निर्दोष भी माने जा सकते हैं तो भी जो लोग उनके इस कार्य को अधिकार लालसा का रूप बेते थे। वे पेशवा से स्पर्छा और ईर्ष्या करते थे। पेशवा क भराना इतिहास प्रसिद्ध घराना न था। ये तो क्लेंक ए प्रान्त से भाये हुए थे। वो लीग सैकड़ों वर्षों से महाराष्ट्र के खान्डानी रईस में वे यही समक्त में वे कि शाह महाराज को भुलावे में डासकर पड़यन्त्रकारी पेक्षवा ने राज्य सत्ता भ्रापने हाथ में लें सी है। भले ही पेशवा यह कहें कि "मराठी राज्य सत्ता को धुरी हमने भ्रापने कन्धों पर ली है।" पर प्रतिस्पिद्धयों का यही कहना था कि ब्राह्मखों ही को पेशवा पर क्यों मिले भीर उसमें भी इन कोक एस्थ-ब्राह्मशों को ही क्यों क्या जाय, परन्तु पेशवा के घराने में दो तीन पीढ़ियों तक, एक के बाद एक कर्म्भश्य, पुरुष उत्पक्ष होने से प्रति पक्षी उनका कुछ न कर सबे भीर उनके हाथ से सत्ता छीनना कठिन हो गया। पहले पेशवाई पद बंश परम्परा गत नहीं था परन्तु इनके जमाने में वह भी ऐसा ही हो गया ग्रत: पेशवा के शत्रु मन ही मन भीर भी भ्रधिक जलने लगे। उसकी जलन कम नहीं हुई केवल एक इसी कारण से दाभाड़े, गायकवाड़, भोंसले, भ्रादि भ्रनेकं सरवार पेशवा से शत्रु ता रखते थे। पेशवा हर समय यह जानते थे कि राज्याधिकार हरण करने का भ्रारोप हमारे उपर लगाया जाता है, ग्रत: जो बात शिवाजी को न करनी पड़ी बह पेशवा को करनी पड़ी मथांत् सरदारों को स्वतन्त्र जागीर भ्रीर सरंजाम देकर उनकी महस्वाकांक्षा का समाधान करना पड़ा।

हम ऊपर दिखा चुके हैं कि पेशवा के समय में शिवाजी की ग्रपेक्षा राज्य का विस्तार ग्रधिक बढ़ गया था, ग्रत: उन्हें ग्रधिक विभाग के साथ साथ सत्ता विभाग करना पड़ा। क्यों कि पेशवा पूना में रहते थे। वहां से बैठे बैठे दिल्ली, कलकत्ता ग्रौर त्रिचनापल्ली के ग्रासपास का प्रान्त जीतना कठिन था ग्रौर यदि जीत भी लिया जाता तो फिर उसकी व्यवस्था करना ग्रौर भी कठिन था। ग्रतएव वह काम सरदारों के द्वारा ही प्राय: कराना पड़ा ग्रौर जो काम करता है उसे ग्रधिकार ग्रौर सत्ता कुछ न कुछ ग्रपने ग्राप ही मिल जाती है। इसी न्याय से मराठा सरदारों को थोड़ा बहुत स्वातन्त्र्य लाभ ग्रनायास ही प्राप्त ही गया था। पेशवा का राज्य इतना बड़ा था कि उसके बहुत भाग से प्राय: कर वसूली ही नहीं हो पाती थी। यदि प्रजा नियमानुकुल दे देती थी तो तहसील ग्रौर जिले के ग्रधिकारी उसे चुकाने में चाल चलते थे ग्रौर जहां की प्रजा जाट, राजपूत ग्रादि ग्रप्रसन्न ग्रौर शूर होती उससे वसूल करने, तथा निजाम जैसे बलिष्ट सूचेदारों से चौथ वसूल करने का ग्रवसर पड़ता तब मारामारी ग्रौर सैनिक चढ़ाई की नौबत ग्राती थी। इन चढाइयों के लिए ही सिधिया, होलकर प्रभृति सरदारों की ग्रावइयकता के कारए। ही उनका महत्व भी बढ़ा।

यदि कानूनी भाषा में कहा जाय तो सिन्धिया श्रीर होलकर राज्य नौकर थे श्रीर रीत्या-नुसार सरवारों से जागीर श्रीर सरंजाम का हिसाब लेने का श्रवसर पड़ने पर श्रथं विभाग का एक साधारण कर्मचारी भी हिसाब समक्षने के लिए इन पर श्रांसें

लाल पीली कर सकता था, परन्तू इन सरवारों का महत्व इतना ग्रधिक बढ गया था कि पेशवा का सरंजामी भीर जागीरी हिसाब मांगना ही उन्हें श्रपमानजनक प्रतीत होता या ग्रीर इस प्रकार सरवारों का प्रभाव ग्रधिक बढ़ जाने के कारण पेशवा को इन सरदारों की सम्मति के बिना राज्य की व्यापक नीति निश्चित करना कठिन हो गई थी। मोंसले राजधराने की मूल सत्ता पेशवा का सर्वाधिकार, फड़नबीस (ग्रर्थसचिव) की सम्पति श्रौर सरदारों की तलवार इस प्रकार मराठी राज्य के चार विभाग हो जाने से एकतन्त्री राज्य चलना कठिन हो गया था। सरदार लोग युद्ध में विजय प्राप्त कर शत्रु को सन्धि के लिए विवश करते थे। प्रर्थसचिव राजकीय पद्धति पर विचार कर शत्र के साथ होने वाली सन्धि की शतें रचते थे, पेशवा इन सब बातों पर विचार करते थे ग्रोर सतारा के महाराज की मुहर उस पर लगाई जाती थी। इस प्रकार चौतन्त्री राच्य पद्धति चल रही थी। इसमें प्रत्येक तन्त्र को ग्रपने से भिन्न तीन तन्त्रों का भी ध्यान रखना पड़ता था। जब तक ये चारों तन्त्र परस्पर ग्रादरपूर्ण व्यवहार करते रहे तभी तक मराठाशाही में ग्रन्तस्य बल बना रहा। ग्रंग्रेज लोग मराठाशाही का वर्णन करते हुए मराठी राज्य न कहकर "मराठा संघ" कहा करते हैं श्रौर यहो कहना उपयुक्त भी है। यह संघ जब तक रहा तब तक सारे भारत में सत्ता स्थापित करने की सम्भावना भी रही ग्रीर इसके नष्ट होते ही वह सम्भावना भी नब्ट हो गई।

ग्रस्तु, ग्रब इस पर विचार करें कि संघ के ग्रस्तित्व के समय मराठों ने जो सम्पूर्ण भारत में ग्रयनी सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया सो किस प्रकार किया। उस समय एक ग्रोर तो मराठों की मूल राजगद्दी सतारा में जीवित थी ग्रौर उसे पूना में लाना पेशवा को इच्ट ग्रौर शक्य नहीं था। दूसरी ग्रीर से सतारा ही के समान निर्धन ग्रौर निर्बल मुसलमानों की गद्दी दिल्ली में थी। ऐसे समय में पेशवा को, ग्रौर ध्यापक भाषा में कहा जाय तो सम्पूर्ण मराठों को, ग्रपनी सत्ता भारतवर्ष भर में स्थापित करना कठिन था। इसलिये सतारा की गद्दी नच्ट करने में जितने विध्न थे उनसे मुगलों की गद्दी नच्ट करने में कहीं ग्रधिक थे। कुछ ग्रंशों में राजनिच्छा को भावना से पेशवा सतारा को गद्दी नच्ट नहीं करना चाहते थे, पर मुसलमानों की गद्दी के सम्बन्ध में यह बन्धन नहीं था। क्योंकि प्रतिपक्षी होने के कारण वे उसे नच्ट करना ही उचित समभते थे, तो भी उसे नच्ट करना उनके लिए कठिन था। ग्रत: गद्दी नच्ट न कर उनकी सत्ता ग्रपने हाथ में किस तरह ली जाय यही एक प्रका उनके सन्मुख था ग्रौर शीघता न कर धीरे धीरे उन्होंने उस प्रका को हल कर लियाँ। यह तो प्रसिद्ध ही है कि शाह महाराज की मृत्य के समय नाना साहब पेशवा ने उनसे राज्य

का सर्वाधिकार पत्र प्राप्त किया था। इस तरह सतारा की गद्दी के प्रधिकार हस्तगत करने में भी इन्होंने इसी युक्ति का अवलम्बन किया था। यह ज्यान में रखने योग्य बात है कि सतारा की सत्ता पूना में भ्राने के बहुत वर्ष पहले दिल्ली की सत्ता रायगढ़ में लाने का प्रयत्न किया गया था। यह प्रयत्न स्वयं शिवाजी महाराज ने किया था भौर यह कहना उचित होगा कि इसी साध्य को श्रर्थात दिल्ली की बादशाहत की सत्ता को सिद्धि प्राप्त करने के साधन के रूप में सतारा की सत्ता पूना लाई गई थी। जिस समय पहले बाजीराव ने श्रपनी मराठी बादशाही पद्धति का विवेचन पूर्ण रीति से किया उस समय उसे समभने वाला राजा स्ययं शाह महाराज सतारा की गद्दी पर था, परन्तु जब शाह के बाद इस मर्म को समभने वाला राजा या चतुर नीतिज्ञ शासक सतारा में नहीं देखा गया होगा तभी नाना साहब को पूना में सत्ता लाने की सूभी होगी। शाह का मृत्य पत्र सच्चा हो या भठा, परन्तु मुगलों की कार्यकारी सत्ता मराठों के हाथ में लाने का जो शिवाज़ी महाराज का विचार था, उसे ही सिद्ध करने के लिए उन्हें यह सब करना पड़ा। यद्यपि उन्होंने निजी महत्व बढ़ाया, तो भी साथ ही प्राचीन बादशाही पद्धति को भी स्रागे चलाया यह ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बादशाही नीति की कल्पना का यश शाहू महाराज के समय में करने वाले बालाजी विश्वनाथ पेशवा को प्राय: दिया जाता है, परन्तु इस नीति की मूल कल्पना बालाजी विश्वनाथ की न होकर महाराज शिवाजी ही की थी।

शिवाजी यह अच्छी तरह जानते थे कि कोई एक हक प्रतिपक्षी दूसरे हकों से अच्छी तरह मारा जा सकता है। मुगल शत्रु तो थे, पर वे जानते थे कि अपने स्वराज्य का और उनके राज्य में सत्ता प्राप्त करने का अधिकार भिन्न है। भेद विवेक उनके मन में भले ही न रहा हो, पर प्रगट में यही उन्होंने किया था। उनका पहला अर्थात स्वराज्य का अधिकार निसर्ग सिद्ध था, अतः उसके लिए शिवाजी सुगलों से लड़े। इस अधिकार के सम्बन्ध में आपस में समभौता होना असम्भव था। शिवाजी के पिता का भी मुगलों और मराठों में आपसी समभौते का ही ध्यवहार रहा। इसके दो कारण कहे जा सकते हैं कि या तो शाहजी तक महाराष्ट्रीय राजा शिवाजी के समान ढीठ, साहसी अथवा प्राणपन से चेष्टा करने वाले नहीं रहे होंगे, दूसरे या उसके समय की परिस्थित अधिक विकट रही होगी। कुछ भी हो, यह बात ठीक है कि शिवाजी के पहले के राजाओं ने छोटे से राज्य का ही क्यों न हो परन्तु स्वतन्त्र राजा बनने का हठ प्रत्यक्ष रीति से नहीं किया। अतएव मनसबदारी अथवा सरदारी के सन्मान से ही उन्हें सन्तोष होता रहा, परन्तु शिवाजी इस बहुमान से सन्तुष्ट न हो सके और अपने असन्तोष होता रहा, परन्तु शिवाजी इस बहुमान से सन्तुष्ट न हो सके और अपने असन्तोष को यशस्वी बनाने की उनमें हिम्मत भी थी। अतः उन्होंने युद्ध में उतर कर स्वराज्य प्राप्त किया। शिवाजी की महत्वाकांक्षा यशपि इतने से ही तर्गत होने वाली

नहों थो, तो भी ऐसा दिखाई दूता है कि जिस प्रदेश पर पहले मराठों का किन्यित भी अधिकार नहीं था और मुगलों ने उसपर अपनी सत्ता स्थापित कर रक्खी थी उसे अपने हाथ में लेने के लिए वे युद्ध करना उचित नहीं समभते थे।

मालुम होता है कि इसके लिए वे दोनों मराठे श्रौर मुसलमानों के समभौते से ही चलना उचित समभते थे। भ्रर्थात् सुगलों के राज्य में उनकी सत्ता ग्रस्वीकार न कर उनकी सत्ता का ग्रंश मात्र, उनके प्रतिनिधि बनकर प्राप्त करना ही, इस समस्राते की नीति थी। शिवाजी महाराज मुगलों के श्रनेक श्रथवा श्रनन्त श्रधिकारों में से चौथ या सरदेशमुखी के हक प्राप्त कर उसी के बल पर अन्त में सम्पूर्ण रूप से, या बहुत ग्रंशों में, सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। सम्भव है कि इस युक्ति की स्पूर्ति शिवाजी महाराज के ही मित्तिष्क में प्राचीन इतिहास के परिशीलन से प्राप्त हुई हो। क्योंकि राजनीति श्रौर राजकरण कुशलता मनुष्य जाति के इतिहास के समान ही सनातन है इतिहास में भी 'धाता यथा पूर्व मकल्पयत्' का न्याय ही बारम्बार दृष्टिगत होता है भ्रौर तो क्या, न्यायमूर्ति रानडे के. मराठी इतिहास के निबन्ध में, यह लिखने के समान कि:-उपाधिकारियों की सहायता से राज्य प्राप्त किया जाता है श्रौर एक श्रधिकार से दूसरा श्रिधिकार मारा जाता है।" श्रंग्रेजों ने भी शिवाजी के सौ सवा सौ बर्षों के बाद इसी युक्ति का श्रवलम्बन किया श्रथवा उन्हें करना पड़ा । रानडे महाशय कहते हैं कि:-"मुसलमान बादशाहीं के हाथों से निकलकर जो सर्वसत्ता ग्रन्त में मराठा मन्डल के हाथ में ग्राई उसकी समता का उदाहरए। भारत के प्राचीन इतिहास में शायद ही दिखाई पड़ता हो, परन्तु उन्नीसवीं शताब्दो के प्रारम्भ में माक्त्रियस ग्राफ वेलेस्ली ने जो एक बहुत बढ़ा कार्य किया उसे इस घटना का साहश्य बहुत कुछ दिखलाइ पड़ता है। मान्फिस म्राव वेलस्ली ने भारतीय राजा महराजाग्रों के साथ, खर्च लेकर सेना की सहायता देने की सन्धियां कर, उनसे यह ठहराव किया था कि प्रत्येक संस्थानिक ग्रापने खर्च से ग्रापने सहायतार्थ ग्रंग्रेजी फीज रक्खे । इस प्रकार की संधियों के कारण ग्रन्त में ब्रिटिश कन्पनी ने सम्पूर्ण भारत पर स्वामित्व प्राप्त किया।

रानड़े इस सम्बन्ध में एक ग्रौर उदाहरण दे सकते थे। ग्रर्थात् इस सिन्ध के भी चालीस वर्ष पहले ईस्ट इणिडया कन्पनी ने दिल्ली के बादशाह से जो दीवानगीरी प्राप्त की थी उसका क्या यह हेतु नहीं था कि किनष्ठ ग्रिधकारों द्वारा विष्ठ ग्रिधकार प्राप्त किये जायं? यदि रानड़े के शक्दों में हो कहा जाय तो ग्रंगरेजों को यह कल्पना शिवाजी की कल्पना की पुनरावृति ही थी। मुगलों के दास ग्रथवा नौकर कहल्पते ही ग्रंग्रेजों को स्वामित्व प्राप्त हो गया था इस कल्पना में शिवाजो की कल्पना से केवल इतना ही ग्रन्तर था कि यह ग्रिधक सुघरे हुए तत्वों पर प्रारम्भ की गई थी, पर ग्रंगरेजों ने जो बात ग्ररंजामी फौज रखकर सिद्ध करनी चाही थी वही बात गराठों

ने चौच और सरवेशमुखी की सनदों से सिद्ध करने का प्रयस्न किया था। यह बात अलग है कि इनमें से एक का प्रयस्न सिद्ध हुआ और दूसरे का न हो सका, परन्तु दोनों के प्रयस्नों की मानसिक भूमि एक ही थी, दोनों के साध्य साधन की योजना भी एक ही स्वरूप की थी और दोनों की पद्धति भी भिन्न नहीं थी। चौथ तथा सरवेशमुखी का वास्तविक स्वरूप क्या था, इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मराठों ने किस प्रकार प्रयस्न किया तथा उसका फल क्या हुआ इस पर अब यहां विचार करना उचित होगा।

चौथ के ग्रधिकार का पूर्ण विवरण इस प्रकार है कि मुसलमानों के भ्राने के पहले समस्त देश हिन्दूश्रों के श्रधिकार में था। दशवीं श्रीर ग्यारहवी शताब्दी के बाद इस देश पर मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारम्भ हुन्ना । पहले ही पहल उन्होंने पंजाब प्रान्त पर प्रधिकार किया। उसके काद गंगा श्रीर यसना नदियों के किनारे पूर्व की श्रोर जाकर बंगाल प्रान्त सहित सम्पूर्ण उत्तर भारत पर श्रधिकार कर लिया। फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ग्रादि प्रान्तों को क्रमश: लेकर सम्पूर्ण भारत पर ग्रपना सिक्का जमाया । परन्तु इतने प्रान्तों पर सैनिक शक्ति द्वारा ग्रधिकार बनाये रखना उनके लिए कठिन था । ऐसी दशा में वे सदा के लिए राजकीय व्यवस्था भी नहीं कर सक्ते थे इसलिए उन्होंने व्यवस्था के लिये सबेदारों को भेजना प्रारम्भ किया । समय पाकर ये सबेदार लोग स्वयं स्वतन्त्र नवाब बन गये। ये लोग बीच बीच में कभी कभी राज्य कर वसूल करके भेज देते थे ग्रीर बाकी खर्च में बतलाते थे, परन्तु बादशाही सत्ता को ग्रस्वीकार कोई नहीं करता था। बादशाही श्रिधिकारों का इस प्रकार उपमर्टन करने वालों को दंड देने की शक्ति दिल्ली के दरबार में नहीं रही थी। इसके सिवा दिल्ली में जो राज्य क्रान्तियाँ होती थीं, उनके कारण बादशाह को राज्य के ग्रन्य प्रदेशों का शासन करने को ग्रीर लक्षय देने का ग्रवसर ही नहीं मिलता था। ग्रीरङ्गजेब के बाद कोई भी बादशाह सेना लेकर प्रान्त के ग्रध-कारियों का विद्रोह नष्ट करने ग्रथवा प्रान्त जीतने के लिए दिल्ली से बाहर सहीं निकला। यह कहना ग्रनुचित न होगा कि ग्रंग्रेजों के बाद दिल्ली में ग्रराजकता ही उत्पन्न होती रही।

मुसलमान सुबेदारों को स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने का हक नहीं रहा होगा, परन्तु जिनका राज्य मुसलमानों ने जीता था उनको ग्रर्थात् शिवाजी प्रभृति मराठों को ग्रपना राज्य जीतकर या ग्रन्य रीति से वापिस लेने का ग्रवश्य ग्रधिकार था, ग्रौर शिवाजी ने ऐसा किया भी। ग्रर्थात् बीजापुर ग्रौर दिल्ली के मुसलमानों से ग्रपना स्वराज्य शिवाजी ने जीत लिया। परन्तु शिवाजी की इतने से ही तृप्ति नहीं हुई श्रीर यह है भी ठीक। क्योंकि जब हिन्दू बादशाहत पर हिन्दू राजाग्रों का निसर्ग सिद्ध

हक या तो भला शिवाजी अपने राज्य की मर्यावा महाराष्ट्र तक ही संकुचित कैसे कर सकते थे ? परन्तु शिवाजी की यह महत्वाकांक्षा उनके सन्मुख सिद्ध न हो सकी । क्योंकि उनके मरण समय तक दिल्ली के बादशाह का शासन जोरों पर था । इसलिये बड़े कच्टों से वे स्वराज्य के छोटे से प्रवेश पर ही स्वतन्त्र राजा हो सके यद्यपि औरंग-जेब के जीते जो शिवाजी का, स्वतः का राज्याभिषेक करवाना, अपने नाम के सिक्के जलाना, अपना सम्वत् शुरू करना छत्रपति कहलाना कुछ कम पराक्रम की बात नहीं नहीं थी, तो भो वे समस्त देश पर सन १६७४ तक सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा को पूरी करने में समर्थ न हो सके।

स्वराज्य के सिवा शिवाजी ने जो श्रहमदनगर श्रीर बीजापुर के बादशाहों के किले श्रीर प्रदेश जीते थे, उन पर श्रधिकार करने की मनाई श्रीरङ्कजेब नहीं कर सकता था। क्यों कि ब्राम्हणी राख्य पर दिल्ली के बादशाह का क्या ग्रधिकार था? परन्तु सन् १६६५-६६ में ग्रोर गजेब ने जर्यासह को मेजकर जब शिवाजी को रश-कुंठित किया तब शिवाजी ने वे किले और प्रदेश दिल्ली के बादशाह की ग्राजा से श्रपने श्रधिकार में रखने का विचार किया। मुगलों का जो प्रदेश शिवाजी ने ले लिया था वह तो शिवाजी को वापिस करना ही पड़ा, साथ ही ग्रहमदनगर राज्य के ३२ किले तथा भ्रन्य प्रदेश शिवाजी ने वादशाह की दी हुई जागीर के नाते से रखना. चाहे साथ ही म्राठ वर्ष की म्रवस्था के सम्भाजी (शिवाजी के पुत्र) का बादशाह की पांच हजार की मनसबदारी भ्रोर बीजापुर राज्य के कुछ हिस्से से चौथ भ्रोर सरदेश-मुखी वसूल करने का ग्रधिकार भी प्राप्त करना चाहा ग्रौर वह मिला भी । ग्रस्तिम ग्रधिकार के लिये शिवाजी ने बाबशाह को ४० लाख रुपये १३ किस्तों में देना स्वी-कार किया । ग्रथीत ग्रपने राज्य के स्वतन्त्र राजा, बादशाह के जागीरदार तथा बादशाही मनसबदार के पिता इस प्रकार तीन नाते शिवाजी में एक जगह एकत्रित हुए थे। इससे विदित होता है कि उनका मुख्य लक्ष्य राज्य प्राप्त करने पर था श्रौर ये नाते उसके साधन थे। ये शर्ते कर शिवाजी बादशाह के पास गये ग्रीर वहां वे कैद कर लिये गये, परन्तु वहां से लौटकर जब वे ग्राये तब उस्होंने मुगलों के किले जीते।

बादशाह से सनद लेने का प्रयस्न शिवाजी ने १६५० में प्रारम्भ किया। इस वर्ष शिवाजी ने सरदेशमुखी के धवले में ५ हजार सेना रखकर बादशाह की नौकरी करने की प्रार्थना शाहजहां से की, परन्तु उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ। सन १६५७ में यही प्रार्थना जब भौरंगजेब दक्षिए में भाया तव फिर शिवाजी ने की। भौरंगजेब ने एक सेना रखकर वाभोल भावि कोंकन के बीजापुर राज्य के थाने जीतने भौर बिल्ली की भौर कोई भगड़ा होने पर दक्षिए की भोर का मुगलों का राज्य सम्हालने

की शर्त पर शिवाजी को शाहजहां से सरवेशमुखी की सनद दिलाने का भरोसा दिया श्रौर इसके लिये शिवाजी की श्रोर से रघुनाथ पन्त श्रौर कृष्णाजी पन्त बातजीत करने के लिये दिल्ली भेजे गये, परन्तु उसका भी कुछ फल नहीं हुग्रा। इसके बाद सन १६६६ में शिवाजी ने जर्यासह की मध्यस्थता में सरवेशमुखी के साथ साथ हक भी मांगा, परन्तु यह प्रयत्न भी निष्फल हुग्रा। इसके बाद सन १६६७ में शिवाजी को बरार में एक जागीर ग्रौर राजा की पदवी देकर बादशाह ने गौरवान्वित किया श्रौर इसे लेकर चौथ की सनद मिलने के पहले ही शिवाजी ने बीजापुर ग्रौर गोलकुन्डा में मुसलमानी राज्यों में चौथ वसूल करने का प्रारम्भ भी कर दिया ग्रौर राज्याभिष्ठोक के शद पोर्तु गीजों के देश में भी शिवाजी ने इस ग्रधकार का उपयोग किया। इसके दो क्य बाद शिवाजी ने कर्नाटक पर चढ़ाई की ग्रौर वहां भी यह हक वसूल करना प्रारंभ किया। शिवाजी ने हिन्दू तथा मुसलमान राजाग्रों से खंडनी लेकर बदले में उनकी रक्षा करने की पद्धित को भी प्रारंभ कर दिया था। शिवाजी ने सनद मिलने की बाट न देख यही कहना शुरू कर दिया था कि ऐसी सनद का मिलना हमारा ग्रिधकार है ग्रौर उसे बादशाह ग्रस्वीकार नहीं कर सकते।

यद्यपि बीजापुर के राज्य से चौथ ग्रौर सरदेशमुखी वसूल करने ग्रौर इस प्रकार मुसलमानी राज्यों में ग्रपनी सत्ता का बीजारोपए। करने की पद्धति शिवाजी के समय में सफल न हो सकी थी तो भी मराठे इसे भूले नहीं थे ग्रौर जो ग्रिधिकार शिवाजी को बीजापुर के राज्य में न मिल सका वह उनके वंशज शाह महाराज ने मुगलों के राज्य में प्राप्त किया। सन १७०६ में ग्रौरङ्काजेब ने शाह महाराज की मार्फत दक्षिए के छ: मुबों में से प्रतिशत दसवां हिस्सा को देने की शर्त पर युद्ध बन्द करने की बातचीत शरू की । शाह महाराज पहले दिल्ली में कैद थे । परन्तु उन्होंने उस केंद्र से लाभ उठाया। स्रर्थात सुगल दरबार से स्रपना संबंध जोड़ लिया। सन् १७०७ से बाह महाराज ने दिल्ली के दरबार में ग्रपना वकील भेजना प्रारंभ किया । इसी वर्ष गुगलों के सुबेदार दाऊदलां ने मराठे सरदारों से सन्धि कर कुछ प्रान्तों में चौथ का हक दिया। १७०६ से १७१३ तक शाह महाराज के ग्रधिकारियों ने इस चौथ को वसूल भी किया। सन १७१५ में मुगलों की स्रोर से शाह महाराज को दस हजारी मनसबदारी मिली ग्रीर ग्रन्त में १७१८ में स्वयं बालाजी विश्वनाथ पेशवा दिल्ली गये और बादशाह से चौथ, सरदेशमु ली श्रीर स्वराज्य की सनद लाये। वहां से श्राते समय दिल्ली में मराठों के वकील को सदा के लिये नियत कर आये। यही सनद, श्रागे जाकर, मराठों ने जो भारतवर्ष को जीता श्रीर खंडनी वसल की उसकी नियमानुक्ल जड थी।

चौथ की सनद से (१) श्रीरङ्गाबाद, (२) बरार, (३) बीदर, (४) बीजापुर, (५) हैदराबाद, (६) खानदेश-इन छ: सुबों की एक चतुर्यांश म्रामदनी का हक शाह को मिला। इसके बदले में बादशाह के रक्षार्थ १५ हजार फौज रखने का ग्रधिकार था। शाह के वकील ने बादशाह को जो म्रधिकार पत्र लिख दिया था उसका म्रनुवाद इस प्रकार है कि-"स्वामी की सेवा में लवाजमें सहित मन, वचन, कार्य से तत्पर रहकर प्रजा की वृद्धि करने भ्रौर सरकारी राज्य की सवाई बात रखने के साथ साय शत्रु श्रौर विद्रोहियों का नाश करेंगे श्रौर १ र हजार सेना सुबेदार के पास रखकर प्रजा को स्राप के प्रति भक्त बनाये रखेंगे। उजाड़ गाँवों को तीन साल में बसा देने का प्रबन्ध करेंगे ग्रौर दृष्टों का उपद्रव न होने देंगे। यदि किसी के घर में चोरी होगी ग्रौर किसी का माल चोरी जायगा तो चोर को दंड दिया जायगा। तथा जिसका माल होगा उसको दिलाया जायगा ! चोर को दंड हो जाने पर चोरी का माल नहीं मिलेगा तो हम उसका पता लगायेंगे सरदेशमुखी से श्रधिक ग्रौर किसी प्रकार का कर नहीं लेगे। यदि इससे ग्राधिक लेलें भी तो जितना ग्राधिक लेने का सुबूत होगा उतना सरकार में जमा कर देंगे।" चौथ की सनद के दस दिन बाद सरदेशमुखी की सनद दी गई। यह सनद वंश परम्परागत थी। स्रत: इस सनद की भेंट में पौने बारह करोड़ रुपये देना शाहू महाराज की स्रोर से स्वीकार किया गया था जिसमें से २ करोड़ ६३ लाख रुपये पहले देने का करार था बाकी के ग्राठ करोड़ द२ ल।ख रुपयों को किस्तबन्दो को गयो थो । सरदेशमुखो को वार्षिक ग्राय ग्रनुमानत : १ करोड़ ८० लाख थी । परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि यह ग्रंक कागज ही में थे वास्तव में श्राम-दनी इससे बहुत कम थी।

बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव पेशवा हुए। उसकी नीति पहले से ही उत्तर की ग्रोर राज बढ़ाने की थी। १७२४ में उन्होंने मालवा में फौज भेजी। बाजीराव पेशवा ग्रपने पिता के साथ दिल्ली हो ग्राये थे ग्रत: उन्हें वहाँ के दरबार की परिस्थित का ज्ञान ग्रच्छी तरह हो गया था। इसके सिवा वे नीतिज्ञ शासक होने के साथ साथ तलवार रएा-कुशल बहादुर भी थे। इसलिये शाहू के दरदार में जब बादशाही नीति के सम्बन्ध में विवाद उपस्थित होता, तब बाजीराव का कहना शाहू महाराज के सहित ग्रन्थ बहुत से दरबारियों को मान्य होता, इस विवाद का वर्णन इतिहासकार ने ग्रच्छी तरह किया है।

शाह को निजाम हैदराबाद के सूबे से भो चौथ वसूल करने का अधिकार था। बादशाह से मिलकर उसने इस बात पर बहुत दु:ख प्रगट किया भौर वह सदा इस बात के श्रुपटन में रहने लगा कि किसी तरह भी पेशवा को नीचा दिखाकर अपना राज चौथ की बसली के हक से छड़ा लं. भत: प्रतिनिधि की सहायता है

निजाम ने शाह को इन्द्रापुर की जागीर देकर चौथ माफ कराने का षड्यन्त्र रचा और यह कह कर कि शाह के समान सम्भाजी भी चौथ वसूल करने का प्रपना ग्रधिकार प्रगट करते हैं, ग्रत: वास्तविक ग्रधिकारी का निर्एय होने तक वस्ली को बन्द कर दिया और वस्ली के लिये आये हुए शाह के कर्मचारियों को भगा दिया, तब युद्ध कर बाजीराव ने निजाम को पराजित किया श्रीर चौथ तथा सरवेशमुखी का ग्रपना ग्रधिकार निजाम से स्वीकार कराया (१७३२)। इस घटना के तीन वर्ष पहले सरबुलन्दखां ने सुरत छोड़कर सम्पूर्ण गुजरात प्रान्त के लिए चौथ ग्रौर सरदेश-मुखी वसुल करने का अविकार पेशवा को दिया। इन अधिकारों के बदले में पेशवा ने बादशाह की रक्षा के लिए २५०० सेना रखना स्वीकार किया। इस प्रकार निजाम श्रीर कोल्हापुर वालों से युद्ध कर तथा बादशाह से एक पर एक नवीन सनर्दे प्राप्त कर कायदा भ्रौर बल के भरोसे चौथ का महत्वपूर्ण भ्रधिकार प्राप्त किया भ्रौर उसे सम्पूर्ण भारत से स्वीकार कराया । १७३० में बाजीराव ने महम्मदलां की पराजित किया ग्रौर बुन्देलखरुड के राजा छत्रसाल को सुक्त किया। ग्रत: छत्रसाल ने उन्हें भाँसी के समीप सवा दो लाख की जागीर देना स्वीकार किया तथा श्रपने राज्य का तीसरा हिस्सा भी दिया। इसके आगे के वर्ष में आगरा श्रीर मालवा प्रान्त के नये सबेदार जय सिंह ने बाजीराव को मालवा प्रांत की सबेदारी देना स्वीकार किया भौर इसके श्रनुसार बाजीराव ने मालवे में चौथ वसूल करना प्रारम्भ किया । इतना ही नहीं किन्तु बाजीराव ने मालवा प्रान्त पर ग्रपना स्वतन्त्र ग्रधिकार जमाने का निवेदन करना श्रारम्भ किया श्रीर इस समय दौरानुखां ने बाजीराव को सरदेश-मुखी की सनद गुप्त रीति से भेजी भी, परन्तु जब बाजीराव को यह मालूम हुन्ना तो उसने श्रौर भी श्रधिक मांग बादशाह के सन्मुख उपस्थित की । बाजीराव ने मांडू ग्रीर धार के किले चम्बल नदी के दक्षिए प्रदेश की जागीर फौजदारी के अधिकार श्रीर खर्च के लिये पचास लाख रुपये मांगना प्रारम्भ किया। परन्तु बादशाह ने छ: लाख रुपये नकद लेकर पेशवा को छ: सबों की सरदेशमोडगीरी ही दी। निजाम ने जब देखा कि खान दौरान ने श्रपना शत्रुत्व सिद्ध करने के लिए ये सब बातें की हैं, तब वह बाजीराव से लड़ने के लिए सेना के साथ दिल्ली पहुँचा ग्रीर बाजीराव से लडने का विचार करने लगा। बाजीराव भी ग्रस्सी हजार सेना के साथ लम्बी लम्बी मंजिलें मारते हुए दिल्ली पहुँचे । मुगल भी सेना सहित बाहर निकले, परन्तु उनकी पराजय हुई । बाजीराव दिल्ली में इससे अधिक न रह सके और जरूरी कामों के म्रा पड़ने से वे दक्षिए। को लौट म्राये भीर वह कार्य सिद्ध न हो सका। १७३८ में बाजीराव फिर नर्मदा उतर कर गये श्रीर भोपाल के युद्ध में निजाम की पराजित किया। तब मन्त में दौराईसराई नामक गांव में दोनों की सन्धि हुई मौर निजाम

ने बाजीराव को ५० लाख रुपये नकद तथा चम्बल ग्रीर नर्मदा के बीच का प्रदेश बादशाह से दिलाना स्वीकार किया। सन् १७६६ में मराठों ने पीर्तगीजों से युद्ध कर बसई प्रभृति किले छीन लिए। उनकी यह बात भी बादशाही नीति ही की छोतक है।

इसी वर्ष ईरान के बादशाह नादिरशाह ने दिल्ली लेकर वहाँ करल किया। उसी समय यह अफवाह भी उड़ी कि वह १ लाख सेना लेकर दक्षिण पर चढ़ाई करने वाला है। इस संकट के समय दिल्ली के बादशाह को बाजीराव के सिवाय अन्य किसी का आश्रय नहीं था। अत: बाजीराव एक बड़ी भारी सेना के साथ दिल्ली के लिए निकले। इस सेना में हिन्दुओं के समान मुसलमान भी शामिल हुए। सिन्धिया और होलकरं उनसे आते ही मिले थे तथा बसई को ले लेने के बाद चिमाजी अप्पा भी उनमें जाकर मिलने वाले थे, परन्तु इतने में ही नादिरशाह, बादशाह को तख्त पर बैठाकर दिल्ली से चला गया। तब बाजीराव ने बादशाह को पत्र लिखकर उनका अभिनन्दन किया और १०१ मुहरों का नजराना भेजा। बादशाह ने भी बाजीराव के लिए हाथी, घोड़ा जवाहिरात और पोशाक सहित आभार—प्रदर्शक-पत्र भेजा, परन्तु बादशाह की इस भेंट में भी मालवा की सनद पेशवा को नहीं मिली। यह देखकर और इसमें निजाम का कपट समक्ष कर उसको दक्षिण में पराजित करने का विचार बाजीराव ने किया। परन्तु इतने ही में नर्मदा के तट पर सन् १७४० में उनकी मृत्यु हो गई।

नादिरशाह ने काबुल, मुल्तान ग्रादि प्रदेश ग्रपने ग्राधिकार में कर लिये ग्रीर इस तरह दिल्ली के बादशाह का तेज फीका पड़ गया। दिल्ली से सौ सौ मीलों पर मुसलमानी राज्यों का उदय होने लगा। खान दौरान मारा गया ग्रौर कमरूद्दीन खां प्रभृति तूरानी मुसलमानों के जाल दिल्ली के ग्रासपास फैलने लगे। राजपूत भी घीरे घीरे स्वतन्त्र होने लगे। जाट, मराठों के स्नेही बन गये ग्रोर रूहेलों ने स्वतन्त्र सूबा स्थापित करने का विचार किया। ग्रंग्रेज ग्रौर फेंच इस समय ग्रशक थे। वे मराठों से युद्ध कर ग्रपना निर्वाह करना कठिन समभते थे। ग्रत: ग्रापारी पद्धित से ग्रारजू मिश्रतों के द्वारा ग्रथवा रिश्वत देकर ग्रपना काम निकालते थे। इन कारणों से बाजीराव के पुत्र नाना साहब पेशवा को ग्रपनी बादशाही नीति का उपयोग करने का ग्रवसर मिला। इसी समय के लगभग भोंसले ने बंगाल पर चढ़ाई की ग्रौर नाना साहब ने इलाहाबाद पर चढ़ाई करने का विचार किया। बंगाल में ग्रलीवर्दीलां ग्रौर मराठों की सेना का परस्पपर युद्ध हुग्रा ग्रौर भोंसले के कारभारी भास्कर पन्त ने हुगली शहर पर ग्रधिकार कर लिया। तब ग्रलीवर्दीलां ने बादशाह ग्रौर पेशवा से सहायता मांगी । भास्कर पन्त के पीछे भोसले बंगाल में ग्रुसने लगे। तब उनके पन्ते सहायता मांगी । भास्कर पन्त के पीछे भोसले बंगाल में ग्रुसने लगे। तब उनके पन्ते

से बंगाल को छुड़ाने के लिए बादशाह ने नाना साहब पेशवा को पत्र लिखकर प्रार्थना की कि मैं खर्च के लिए कुछ नकद रुपये और मालवा की सनद तुम्हें देता हूँ, तुम किसी भी तरह भोंसले के संकट से बंगाल को मुक्त करो। यह विनती स्वीकार कर नाना साहब इलाहाबाद से मुश्तिदाबाद गये और वहां से नीचे जाकर राधो जी भोंसले को पराजित किया। पेशवा का यह कार्य देखकर तथा पूर्व इतिहास पर ध्यान देकर मुहम्मदशाह बादशाह को मालवा की सनद पेशवा को देना आवश्यक हुआ। परन्तु इतना भारी प्रदेश देने से अपनी अप्रतिष्ठा समभ बादशाह ने ऊपर से दिखाने के लिए अपने पुत्र शहजादा अहमद को मालवा का स्वेदार बनाया और पेशवा को उसका दीवान अथवा मुतग्रिलिक नियत किया। नाना साहब ने चार हजार के बदले १२ हजार सेना रखना स्वीकार किया। इस आठ हजार सेना का खर्च बादशाह पर था। यह सन्धि इस प्रकार करा देने में पेशवा को राजा जर्यासह और निजाम की सहायता थी। इस सन्धि की शतौं का पालन करने के लिए मुहम्मदशाह बादशाह की जामिनी राजा जर्यासह ने ली और पेशवा की और से मल्हारराव होलकर, रागो जी सिन्धिया तथा पिलाजी जाघव जामिनदार बने।

इसके बाद ग्रहमदशाह की भोंसले श्रौर पेशवा की काम चलाऊ मैत्री शाह महाराज की ग्रध्यक्षता में हुई श्रौर उसमें यह ठहरा कि बङ्गाल भोंसले को दिया जाय । पेशवा को सतारा के महाराज ने सनद दी तथा पेशवा को उनकी पहले की दी हुई जागीर, कोकगा तथा मालवा प्रान्त का श्राधिपत्य, इलाहाबाद, श्रागरा श्रौर ग्रजमेर की खग्डनी, पटना प्रान्त के तीन ताल्लुके, श्रकाट जिले की खन्डनी में से २० हजार रुपये श्रौर भोंसले के राज्य में से कुछ गांव दिये । लखनऊ, पटना, दक्षिण बंगाल, बिहार श्रौर बरार से कटक पर्यन्त की खन्डनी वसूल करने का श्रधिकार भोंसले को दिया गया । इसके बाद शाह महाराज का मृत्युकाल नजदीक श्रा गया । उस समय महाराज ने नानासाहब पेशवा के नाम पर इस प्रकार सनद दी कि "श्रव से सम्पूर्ण मराठी राज्य का कारबार पेशवा करें । परन्तु सतारा की गद्दी का पूर्ण सन्मान सब तरह से रक्खें।" मराठाशाही में इस प्रकार सवा के लिए दीवानगीरी की सनद पेशवा को जिन जाने से उनकी बादशाही नीति को श्रीर भी श्रधिक बल प्राप्त हुन्ना।

इसके पश्चात बादशाह के शासनकाल में उनके वजीर सफ़दरगंज ने उन्मत रूहे लों का दमन करने के लिये शस्त्र उठाये। इस कार्य में मस्हारराव होलकर ग्रौर जयप्पा सिन्धिया ने मराठों को गंगा ग्रोर यमुना नदी के बीच का प्रदेश पारितोषक में दिया (१७४८)। इसी समय के लगभग ग्रहमदशाह ग्रबदाली ने भारत पर चढ़ाई करने का फिर प्रारम्भ किया ग्रीर बादशाह से मुलतान तथा लाहीर शहर छीन भी लिये। इसलिये वजीर सफ़दरगंज को मराठी सेना की ग्रावहयकता हुई,। तब रूहे लों से

युद्ध करने में जो खर्च पड़ा उसके बदले ५० लाख रुपयों का कागज लिखवाकर मराठी फीज ने सहायता दी। दिल्ली के ग्रिधिकारी लोगों में वैमनस्य उत्पन्न हो गया था ग्रत: दिल्ली के म्रासपास वजीरों में परस्पर युद्ध होने लगा। तब होलकर दिल्ली गणे म्रीर उनकी सहायता से दूसरे भ्रालमगीर बादशाह सन् १७५४ में गृही पर बैठे । सन् १७५६ में नाना साहब ने रघुनाथराव को बड़ी भारी सेना देकर उत्तर भारत में भेजा। इनकी सहायता से वजीर शहाबुद्दीन ने दिल्ली शहर ग्रौर ग्रालमगीर बादशाह को ग्रपने कब्जे में कर लिया। तब अवदाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दीला को भाग जाना पड़ा। रघुनाथराव बहुत दिनों तक दिल्ली के पास पड़े रहे। फिर लाहौर से आदिनावेग ने इन्हें बुलाया श्रीर वहाँ जाकर इन्होंने उसकी सहायता से लाहौर ले लिया (१७५८) तथा आदिनावेग के सहायतार्थ कुछ सेना रखकर आप दक्षिण को लौट आये। इस चढ़ाई में रघुनाथराव ने ७० लाख का कर्ज कर लिया था । म्रत: राज्य कार्य सम्हालने वाले सदासिवराव भाऊ ग्रौर रघुनाथराव में ऋगड़ा हम्रा तब यह ठहरा कि ग्रागे से सदाशिवराव भाऊ ही चढ़ाई पर जाया करें। मराठों के लाहौर ले लेने के समाचार जब ग्रबदाली को मिले तब उसने फिर भारत पर चढाई की। इधर दिल्ली में भी राज्य क्रान्ति हो गई ग्रौर उधर ग्रबदाली की फीज ने लाहौर छीनकर मराठी सेना को भगा दिया। इसके बाद वह जमुना नदी उतर कर रूहे लों की सेना में मिलने को चला। उस समय होलकर ग्रोर सिधिया के साथ थोड़ी ही सेना थी। ग्रत: वे भी पीछे हट गए। जब ये समाचार दक्षि ए। पहुँचे तब मराठों ने फिर उत्तर पर चढ़ाई करने की तैयारी की। उदयगिरि के यद्ध में विजय पाये हुए सदाक्षिवराव सेनार्पात, नाना साहब पेशवा के पुत्र विश्वासराव को साथ सेना लेकर, उत्तर भारत की श्रोर रवाना हुए ग्रोर १७६१ में प्रसिद्ध पानीपत की लड़ाई हुई जिसमें मराठों की बड़ी भारी हार हुई ग्रौर उस समय यह दीखने लगा कि दिल्ली के बादशाह से मराठों का जो संबंध हो गया है वह सदा के लिये टूट जायगा ग्रौर उनकी बादशाही नीति का ग्रन्त भी यहीं होगा।

परन्तु यह स्थिति भी बहुत दिनों तक नहीं रही। पानीपत में ग्रपनी पराजय से यद्यित मराठों को बहुत हानि हुई थी पर जिसके लिये वह युद्ध हुन्ना था वह कारण था दिल्ली के बादशाह की निर्बलता ग्रीर दिल्ली। दरबार के षडयन्त्रकारी श्रमीर उभरावों में परस्पर की ग्रनबन। दिल्ली की ग्रोर मराठों का सेना लेकर जाना बालाजी विश्वनाथ पेशवा के समय में प्रारम्भ हुन्ना था। परन्तु उस समय भी ग्रीर पानीपत के युद्ध के समय में मराठे निज के लिए नहीं, किन्तु बादशाह की प्रार्थना से उनके रक्षीर्थ दिल्ली गये थे। दिल्ली में पानीपत के युद्ध के ५० वर्ष पहले से दो पक्ष

थे। यदि स्थूल शब्दों में कहा जाय तो इन दोनों का नाम मुसलमान ग्राभिमानी ग्रीर हिन्दू ग्राभिमानी कहना उचित होगा। इनमें से पहले पक्ष का कहना था कि हिन्दू, विशेषत: मराठों को उत्तर भारत में बिलकुल ग्राश्रय नहीं देना चाहिये। दूसरा पक्ष कहता था जैसे हो सके वैसे भारतवासियों के हाथ से ही बादशाहत की रक्षा करनी उचित है चाहे बादशह के श्रृगुणानुबन्धी मित्र हिन्दू ही क्यों न हों।

स्वयं दिल्ली की बादशाहत के विचार भी इस दूसरे दल के विचारों के अनुसार थे। उन्हें ईरान और अफगानिस्तान के स्वर्धामयों की अपेक्षा हिन्दू लोगों की सहायता अधिक ग्राह्म प्रतीत होती थी। इसका कारण यह हो सकता है कि अफगानिस्तान और ईरान के मुसलमान राजाओं में दिल्ली हस्तगत कर अपना राज्य स्थापित करने की इच्छा का होना बहुत सम्मव था, परन्तु हिन्दुओं के संबंध में बादशाह का यह संशय नहीं था कि वे प्रवल हो जाने पर भी दिल्ली की बादशाहत नष्ट कर हिन्दू बादशाहत स्थापित करने की आकांक्षा करेंगे, शाहजहां बादशाह के समय से हिन्दुओं को सहायता लेना प्रारम्भ हुआ था और सर्व हिन्दुओं में मराठों को प्रवल देखकर अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से बादशाहत की रक्षा का कार्य मराठों को दिया गया था। अफगानिस्थान के राजा के समान हिन्दुस्थान के मुसलमानी नवाबों को भी स्वार्थी समक्षकर उन पर विश्वास करना उचित न समक्षा गया और दक्षिण के छ: सूबे की जीथ का अधिकार मराठों को देखकर संकट के समय बादशाहत की रक्षा का भार मराठों को दिया गया। तब इसी अधिकार के बल पर मराठे सेना लेकर दिल्ली की श्रीर जाने लगे।

नादिरशाह श्रीर श्रवदाली ने मुसल्मानाभिमानी पक्ष के उसकाने से दिल्ली पर चढ़ाई की थी। परन्तु वे लोग दिल्ली में न तो स्वयं स्थायी रीति से रह सके श्रीर न श्रपनी सेना ही रख सके। इसलिए पानीपत के बाद फिर दिल्ली से मराठों का श्रामन्त्रए। श्राने लगा। यद्यपि पानीपत में मराठों का पतन हो गया था श्रीर उनकी एक पीड़ी की पीढ़ी मारी गई थी श्रीर न मराठा संघ ही टूट पाया था। पर श्रागे की पीढ़ी में पानीपत के श्रपश को धोने की मराठों की प्रवल श्राकांका भी थी श्रत: उनकी शक्ति की शा नहीं हुई थी। इधर १७६१ के बाद भी दिल्ली में श्रराजकता दिन पर दिन बढ़ ही रही थी श्रीर इसलिए कितने ही दिनों तक दिल्ली के बादशाह को भी दिल्ली छोड़कर इधर उधर भटकना पड़ा था। बादशाह के दीवान श्रीर उभरावों का दिल्ली में तुमुल युद्ध हुआ श्रीर पानीपत के युद्ध में वर्ष के भीतर ही बादशाह ने श्रंग्रेजों को बंगाल, बिहार श्रीर उड़ीसा की दीवानगीरी देकर मराठों के समान ग्रीर दूसरा मित्र बना लिया, परन्तु श्रंग्रेजों में श्रभी इतना श्रास्म- विद्वास उत्पन्न नहीं हुगा था कि वे श्रपने को वेहली के राज-काज में हाथ डालने के

योग्य समभते तथा बंगाल, ग्रयोध्या ग्रौर रुहेलखन्डी में इनका दबदबा भी नहीं जमा था, इसलिए ग्रात्मरक्षा के लिए बादशाह को मराठों के सिवा ग्रन्य किसी से ग्राशा नहीं थी ग्रौर मराठों को भी पानीपत में संकट देने वाले नजीबखाँ प्रभृति शत्र ग्रीं को पराजित करना था। ग्रत: शाहग्रालम के ग्रपनी रक्षार्थ प्रार्थना करने पर मराठों ने बड़े ग्रानन्द से उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया।

१७६८ में दक्षिण में शान्ति हो जाने पर सिन्धिया ग्रौर तुकोजीराव होलकर उत्तर भारत में ग्राये। १७७० में नजीब खाँ के मर जाने से मराठों का प्रबल शत्रु कम हो गया, तब महादजी सिन्धिया ने शाहम्रालम बादशाह को दिल्ली के तस्त पर बैठाया। शाहग्रालम इस समय ग्रंग्रेजों के सैन्य समूह में ठहरा हुग्रा था ग्रौर वहां से वह बड़े प्रभाव के साथ सिधिया के सैन्य समूह में ग्राया था। यह बात यहां ध्यान में रखने योग्य है, क्योंकि इससे उस समय के मराठा ग्रौर ग्रंगरेजों के बलाबल का पता लगता है। बादशाह का मराठों के पास जाना ग्रंगरेजों को सहन नहीं हुग्रा इसलिए उन्होंने बादशाह का मराठों को संगति न करने का उपदेश भी दिया, परन्तु बादशाह ने उसे मान्य नहीं किया, क्योंकि एक तो मराठों की सहायता लेने की परम्परा बादशाही घराने में चली ग्राती रही, दूसरे ग्रंगरेज उन्हें तस्त पर बैठने का उत्तरदायित्व भी ग्रपने ऊपर लेने को तैयार नहीं थे। फिर स्वयं भी सहायता न देकर दूसरों की सहायता लेने की मनाई करने वाले स्वार्थी ग्रंग्रेजों की बात, दिल्ली जाने के लिए तत्यर बादशाह को कैसे पसंद हो सकती थी।

महादजी शाहग्रालम को दिल्ली ले जाकर तस्त पर बिठला दिया। परन्तु स्वयं महादजी वहाँ ग्रधिक दिनों तक न रह सके, क्योंकि पूना में (१७७३) नारायए-राव का खून हो जाने से नानाफड़नवीस को महादजी की ग्रावश्यकता हुई ग्रौर सालबाई की सन्धि होने तक पेशवाई राजकार्य में लग जाने से दिल्ली की ग्रोर ध्यान देने का महादजी को ग्रवसर नहीं मिला, परन्तु इन ग्राठ वर्षों में ही महादजी ने दिल्ली में ग्रपना पांव ग्रच्छी तरह जमा लिया था ग्रौर वह इस तरह कि ग्रंग्रेज ग्रौर पेशवा के परम्परा के सम्बन्ध में महादजी ने ग्रगुवा का मान प्राप्त कर ग्रंग्रेजों से यह स्वीकार करा लिया था कि हम दिल्ली के राजकाज में हाथ न डालेंगे ग्रौर केवल सिन्धिया को ही बादशाह की ध्यवस्था करने का ग्रधिकार रहेगा। १७७४ में वारन हेस्टिगज गवर्नर जनरल हुग्रा। इसका ग्रौर महादजी का परम्परा में प्रेम बहुत कुछ हो गया था ग्रोर वह प्रेम उसके बिलायत वापिस जाने तक ग्रबाधित बना रहा। यद्यपि इस बीच में ग्रंग्रेजों ने भी दिल्ली के एक शाहजादे को ग्रपने हाथ में कर लिया था, परन्तु वे इस मोहरे का उपयोग यथेष्ट रीति से न कर सके।

सालवाई की सन्धि के बाद दक्षिए। से ग्रवसर मिलते ही महादजी फिर दिल्ली को गए ग्रौर वहां की स्थिति देखकर वर्तमान ग्रधिकारों से ग्रधिक ग्रधिकारों के प्राप्त किये बिना काम चलना कठिन देख बादशाह से उन्होंने और अधिक अधिकार मागे । तब बादशाह के पेशवा के नाम पर 'वकील मृतलकी' देकर पेशवा की स्रोर से सिधिया को काम काज करने का ग्रधिकार देने का निश्चय किया। परन्त इस समय दक्षिए। के विरुद्ध उत्तर की स्पर्धा उत्पन्न हुई अर्थात राजपूत, जाट भ्रौर मुसलमानों ने एका कर महादजी से यद्ध प्रारम्भ किया। सन १७६५ में लालसोट के यद्ध में राज पूतों ने महादजी को पराजित किया इस समय महादजी बादशाही सेना को लेकर बादशाही सरदार के नेता से लड़ते थे परन्तु उन्हें तूरन्त ही यह विश्वास हो गया कि सेना पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्यों कि एक दो बार ठीक मौके पर यह सेना विश्वास-घात कर क्षत्र से जा मिली थी तब ग्रपनी विक्वास मराठी सेना के ग्राये विना दिल्ली जाना उचित न समभ महादजी ने पेशवा से सेना की सहायता माँगी श्रौर इस सहायता के भ्राने तक भ्राप मथरा के भ्रासपास रहे। कई लोगों का कहना है कि बादशाह के कई बार भ्राम्नहपूर्वक बुलाने पर भी महादजी बादशाह के सहायतार्थ नहीं गए। परन्तू, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इतिहास संग्रह में जो दिल्ली के राजकरण सम्बन्धी पत्र व्यवहार प्रसिद्ध हुन्ना है उससे विदित होता है कि स्वयं बादशाह का उस समय महादजी को दिल्ली में टिकना कठिन प्रतीत होता था ग्रौर वे महादजी को उस समय न ग्राने के लिए लिखते थे। इसके सिवा दिल्ली दरबार के पेशवा वकीलों का भी यही मत था कि महादजी के साथ विना दूसरे मराठा सरदारों के आये काम नहीं चलेगा।

सन १७६८ में गुलाम कादिर के श्रत्याचार ने हद कर दी। उसने बादशाह शाहश्रालम की श्रांखे निकाल ली श्रोर बादशाही जनानाने की बेइजजिती की। तब महादजी सिन्धिया ने श्रपने सरदार रागाखाँ को भेजकर गुलाम कादिर को पकड़ बुलाया श्रोर उसका शिरन्छेद किया। इस समय भी दिल्ली की स्थित डावांडोल थी, क्योंकि महादजी को पूना श्राना था। १७६२ में महादजी पूना श्राये श्रौर १७६३ में पूना ही में उनकी मृत्यु के कारण दिल्ली दरबार से मराठों के पांव उखड़ने का भय नाना फड़नवीस को होने लगा था परन्तु बह भय इतनी शीधता से सत्य न हो सका । महादजी की मृत्यु के बाद श्रंपेजों ने दिल्ली में श्रपना प्रवेश करने की तैयारी की श्रौर दौलतराव सिन्धिया की मूर्खता तथा निबंलता के कारण श्रंपेजों की सफलता प्राप्त हुई । सन १८०३ में श्रंपेजों ने देहली ले ली। इस प्रकार प्राय: दो सी वर्षो तक मराठों की बादशाही नीति दिल्ली में चलकर श्रन्त में समाप्त हुई।

दिल्ली के राज कार्यों में ग्रंप्रेजों का हाथ इसके भी पहले चुसने वाला था, परन्त वारन हेस्टिग्ज के घैर्य के कारण वह घुस न सका । बहुत से ग्रंग्रेज टीकाकारों ने इस सम्बन्ध में होंस्टग्ज को दोष दिया है श्रीर कितनों ने तो उस पर महादजी से एक बड़ी भारी रिश्वत लेने का ग्रिभियोग भी लगाया है। वह ग्रिभियोग भुठा हो या सच्चा पर इतना अवश्य है कि वारन हेस्टिंग्ज का यह पूर्ण विश्वास था कि पूना दरबार से राजनीतिक बातचीत में महादजी का उपयोग बहुत ग्रन्छी तरह हो सकेगा भ्रौर वह सहायता देगा भ्रौर ऐसी समभ होना भ्रमपूर्ण भी नहीं कही जा सकती क्यों कि उन्हों के प्रयत्न से सालवाई की सन्घि हुई थी। यह प्रत्यक्ष है कि सन १७७१ से १७८६ ग्रयात १२ वर्ष तक हेस्टिंग्ज ने देहली की ग्रोर ध्यान ही नहीं दिया। १७७१ में जब कि ग्रंग्रेजों के विश्वासी मित्र नजीबलां की मृत्य हो गई थी। ग्रंग्रेजों ने तुरन्त ही मेजर ब्रखन और मेजर डेबी नामक अपने वकीलों को बादशाह से गुक्ष रीति से मिलने को भेजा, परन्तु इस मुलाकात से कुछ लाभ नहीं हो सका। १७६४ में शाहग्रालम बादशाह का लड़का वारन हेस्टिंग्ज से मिला ग्रौर ग्रपने पिता की गद्दी पर बैठाने के लिए सहायता देने को कहा, परन्तु उन्होंने शाहजादे को उत्तर दिया कि ईस्ट इशिडया कम्पनी के डायरेक्टर ग्रौर कलकत्ते के ग्रन्य कौन्सिलर देहली के राजनैतिक भगड़ों में पड़ता नहीं चाहते इसलिए तुम फिर महादजी सिन्घिया से मिलकर सहायता मांगो । परन्तु यह ठीक है कि होंस्टम्ज ने यह उत्तर महादजी के वकील से गुप्त भेंट करने के बाद दिया था। उनकी इस गुप्त भेंट में क्या बातचीत हई, यह हमें विदित नहीं है।

जब महादजी की श्रोर ग्रंगरेजों ने भी ग्रंगुली दिखाई तब महादजी ने फिर एक।बार बादशाह का पक्ष लिया। इसमें महादजी का कोई ग्रंपराध नहीं था। तो भी ग्रंगरेज इतिहासकार महादजी को ही दुष्ट श्रोर कारस्थानी कहते हैं। इस बार महादजी ने पहले से एक बात ज्यादा की ग्रौर वह उनकी चतुरता को प्रगट करती है। यह बात यह थी कि महादजी ने बादशाह से पेशवा के लिए वकील मुतलकी श्रौर ग्रंपने लिए 'मुख्तारूल्मुल्क! की पदवी ली ग्रौर यह पदवी लेना ठीक भी था क्योंकि जिसके बल पर बादशाह, तख्त पर बैठने वाले थे उसे वजीर की ग्रंपेक्षा श्रेष्ठ ग्रंघिकार मिलना ही चाहिए, ऐसी हालत में तो ग्रवश्य ही मिलना उचित है जब कि वजीरों ने ही बादशाह के बिरुद्ध सिर उठा रक्खा हो। ऐसी दशा में वजीरों को कहने में रखने के लिए हलवार के साथ साथ ग्रंघिकारों की ग्रावश्यकता भी बहुत होती है। ग्रंगरेजों को सिन्ध्या का इतना ग्रंधिकार प्राप्त करना सहन नहीं था, परन्तु उस समय ग्रंग्रेज स्वयं ही दिल्ली के राजकीय भगड़ों में पड़ने के लिए तैथार नहीं थे। फिर पीछे से

ग्रंगरेज इतिहासकारों का महादजी पर कोप प्रगट करना उचित नहीं है। महादजी को मिले हुए ग्रधिकारों का वर्णन ग्रंगरेज इतिहासकार मिल ने इन शब्दों में किया है— "मिले हुए ग्रधिकारों के कारण महादजी सिधिया, स्वयं दीवान पर भी हुकूमत करने लगे ग्रीर इस तरह मराठों के हाथों में भारतवर्ष के ग्रधिराज्य की नियमानु हुल सत्ता पहुँच गई।"

हेस्टिंग्ज ने जब बादशाह को सिन्धिया से सहायता लेने के लिए कहा था तब हेस्टिंग्ज को म्राशा नहीं थी कि सिन्धिया इस प्रकार म्रधिकार प्राप्त कर लेंगे, परन्तु जब उन्होंने म्रधिकार प्राप्त कर लिए तब इसी कारण पर से मराठों से युद्ध करना हेस्टिंग्ज ने उचित नहीं समभा होगा।

भ्रपनी सफाई देते समय हेस्टिंग्ज ने इस सम्बन्ध में यह कहा था कि—
"यह बात श्रसत्य है कि हमारो श्रोर महादजी की गुप्त सलाह हो जाने के बाद हम
बादशाह को सहायता देना श्रस्वीकार किया परन्तु हमने बादशाह को श्राश्रय देने
श्रोर उसके बाद बादशाह से सर्वाधिकार प्राप्त करने पर हम मराठों से इसके लिए युद्ध
नहीं कर सकते थे।" इसमें सच्ची बात तो यह है कि महादजी दिल्ली के राजकार्यों
को श्रपने हाथ में लेना चाहता था श्रोर श्रंग्रेज इस काम को खर्चीला न कर सकने के
योग्य समभक्तर श्रपने ऊपर नहीं लेते थे। श्रत: महादजी ने इसे लिया श्रोर उसके लेने
से बादशाह का कल्याए। भी था। मिल के इतिहास पर टिप्पाणी करते हुए बिल्सन ने
कहा है कि 'बादशाह का स्वारध्य, सुख श्रीर मान सन्मान देखते हुए यह स्वीकार
करना पड़ता है कि बादशाह का महादजी के श्राक्षय में जाना श्रच्छा ही था, क्योंकि
दरबार में वंश परम्परागत वजीरों श्रीर उभरावों ने वादशाह को कष्ट ही
दिये थे।"

ग्रस्तु, सर्वाधिकार मिलने पर महादजी ने बादशाह के विरुद्ध ग्रंगरेजों से बंगाल की चौथ मांगी। यदि इसमें बादशाह की इच्छा न होती तो भी वजीर से उच्च ग्रिधिकारी होने के कारण यह मांगने का ग्रिधिकार उन्हें था। महादजी की इस मांग से ग्रंगरेजों को बहुत दु:ख हुआ ग्रीर महादजी ने भी इस सम्बन्ध में स्नेह भाव से काम नहीं. लिया। इघर ग्रंगे जों के समान दिल्ली के ग्रमीर उभरावों को भी बादशाह का महादजी को सर्वाधिकार देना ग्रसह्य हुआ। परन्तु सहन हो या न हो महादजी ने तो ग्रिधिकार प्राप्त कर ही लिये। शिवाजी के समय में चौथ के हक रूप से बादशाही नीति का जो वृक्ष विस्तृत हो गया था उस पर महादजी के ग्रिधिकार प्राप्त कर लेने से बौर लग गया। परन्तु दुदैव से दौलत राव सिधिया के समान नादान उपक्ति के सिधिया की गदी का उत्तराधिकारी बनने से तथा उधर बाजीराव जैसे

क्यिति को पेशवा को गद्दी मित्रने से यह बोर भड़ गया श्रौर बौर के साथ साथ वृक्ष भी नष्ट हो गया। लेकिन यह बात दूसरी है। क्योंकि जगत् में यश-श्रपशय सबके हिस्से में समान रीति से बँटे हुए नहीं है। इस प्रकरण में हमने जो बादशाही नीति का वर्णन किया है उसमें हमें यही दिखाना था कि बादशाही सत्ता को जिस रूप से कायम रख वास्तविक सत्ता श्रपने हाथ में लेने की नीति शिवाजी ने प्रारम्भ की थी वह राजनीतिक पुरुषों के एक के बाद एक के उत्पन्न होने से मराठों ने किस तरह कायम रक्खा श्रीर उसकी वृद्धि की। हमें श्राशा है कि यह प्रकरण पूरा पढ़ने पर पाठकों को हमारी मीमांसा उचित प्रतीत होगी।

श्रन्त में, हमने जिस विषय की चर्चा की है उस पर कुछ श्रीर प्रकाश डालना उचित समभकर कुछ प्रमाणों को यहां उद्धत कर इस लम्बे प्रकरण को पूरा करेंगे। यह श्रंश, श्रन्त के दिनों में दिल्ली में रहने वाले, मराठों के वकीलों के उन पत्रों के हैं, जो उन्होंने नानाफड़नवीस को पूना भेजे थे। इनका महत्व पाठकों की ध्यान में सम्बी तरह श्रा जायगा।

विल्ली में रहने वाले मराठों के वकील गोविन्द राव पुरुषोत्तम १७८३ में, सेप्टेम्बर मास को २६ वीं तारीख को उत्तर भारत की परिस्थित के सम्बन्ध में नाना फड़नवीस को लिखते हैं, कि—"इस समय उत्तर भारत खाली पड़ा है। ग्राप्तराश खाँ ग्रोर नजबकुती खाँ, ये दोनों सरदार नजब खाँ की ग्रोर हैं जो कोई सरदार सेना सहित यहाँ ग्रावेगा, उसे काम सिद्ध करने का ग्रच्छा मौका है। हिन्दु स्तान में तलवार की लड़ाई ग्रब नहीं रही। इसलिये इधर सेना भेजना ग्राव्यक है। नहीं तो सिख ग्रथवा ग्रंगरेज ग्राकर दिल्ली, पर ग्राधकार कर लेंगे। फिर बड़ी कि नित्ति पड़ेगी। फिरंगियों की इच्छा है कि दिल्ली जाकर बादशाह को ग्रपने प्रेम से वश में कर लें ग्रीर सर्वोपिर हो जावें। इसलिये शीव्रता से ग्रपनी सेना दिल्ली ग्रावेगी तब ही बादशाह ग्रोर हिन्दुस्तान ग्रपने काबू में रहेगा। यदि इसमें देरी होगी तो किर बात भारी पड़ेगी। ग्रत: प्रार्थना की गई है।"

(१७८४) "ग्रापने ग्रपने पत्र में बादशाह के इलाहाबाद में रहने के समय ग्रीर उलके पहले तथा उसके बाद ग्रंप्रेजों से ग्रीर बादशाह से क्या क्या करार हुवे हैं ग्रीर किन प्रदेशों की सबदें किस किस प्रकार दी हैं तथा ग्रन्तवेंदी में किन्नी ग्रामदनी का राज्य दिया ग्रीर उनकी सनद दी या नहीं ग्रादि बातों का पता लगाने की ग्राजा दी है। ग्रत: इस ग्राजा के ग्रनुसार हमने बादशाही दफ्तर में पता लगाया तो बिदित हुग्रा कि जिस समय बादशाह इलाहाबाद में थे, उस समय ग्रंप्रेज तोपों ग्रादि के सिवा २६ लाख रुपये प्रति वर्ष देते थे ग्रोर इलाहाबाद का सुबा तथा कड़ा प्रान्त थे दोनों स्थान

सुजाउद्दौला से छुड़ा कर बादशाह को दिलाये गये थे। उनसे बादशाह को प्रतिवर्ष ३३ लाख रुपये की भ्रामदनी होती थी। बादशाह ने भ्रंप्रेजों को दो सनदें दो हैं। जिनमें से एक वर्दमान भ्रोर इस्लाम नगर की कमाबीसदारी की सनद है भ्रौर दूसरी सनद बंगाल सभा पटना के सूबे की दीवानगीरी की है। इनके झलावा भ्रन्तर्वेद वगैरह कहीं की भी सनद बादशाह ने नहीं दी। बादशाही दफ्तर की फारसी में लिखी फेहरिस्त दफतर के पेशकार राय सिद्ध राय से लेकर भ्रापके पास भेजी है। उस से सब ध्यान में माबेगा। यहां के दफतर में इतना उल्लेख है कि बंगाल भ्रौर पटना की दीवानगीरी की सनद भ्रंप्रेजों को दी गई भौर भ्रलीवर्दी खाँ के नाती मुबारक जङ्ग बहादुर को सूबेदारी दी गई तथा वर्द मान भ्रौर इस्लाम नगर का प्रबन्ध कमावीसी के द्वारा करने को कहा गया है। इसके सिवा जिस समय बादशाह उनके भ्राम्रय में थे उस समय क्या लिखा पढ़ी हुई इसका पता नहीं चलता। कार्यालय में इसके विशेष उल्लेख नहीं है। इसके सिवा पठान मुहम्मद खाँ प्रभृति भी बादशाह को दिया करते थे। दफतर में मिली हुई फारसी फेहरिस्त भेजी है, उस पर से ग्रापको सब विदित होगा भ्रधिक क्या।"

(१७८४) ग्रास्टिन साहब वादशाह-जादे को लेकर काशो गये तब यह समाचार बिलायत पहुँचते ही कम्पनी ने उन्हें लिखा कि—''ग्रपने साथ बादशाह-जादे को ले जाने से तुम्हारा क्या प्रयोजन था? दक्षिण के सरदारों से हमारी मैत्रो हो गई है। ऐसी दशा में उनकी सम्मति के बिना उनसे वदसलूक कर तुम बादशाह-जादे को ले गये सो यह ग्रच्छा नहीं किया। इस लिये पत्र देखते ही बादशाह जादे को तुरन्त पाटिलबाबा के पास वापस भेज दो। वे बादशाह से प्रार्थना कर बादशाह-जादे का ग्रपराध क्षमा करवा देंगे ग्रीर शाहजादे को बादशाह के सुपूर्व कर देंगे। तुम्हें लिखा गया था कि तुम इन कगड़ों में मत पड़ना, कंपनी की इस ग्राजा पर से ग्रास्टिन साहब ने दो पल्टन के साथ शाहजादे को श्रीयुक्त सदाशिवपन्त बस्शी ग्रीर श्रीयुक्त पाटिलबाबा के पास भेजा है ग्रीर वे लखन क ग्रा गये हैं।"

"आस्टिन साहब की इच्छा हिन्दुस्तान में बादशाहजादे को लाने की है श्रोर पाटिलबाबा श्रोर श्रास्टिन में खूब मेल है। इन्द्र सेन साहब श्रोर मैजर ब्राउन साहब इन्हीं के पास हैं। इनके श्रोर सदाशिवपन्त बख्शी की उपस्थित में मुलाकात होने पर क्या सलाह होती है यह देखना है।"

(१७८५) "इन दिनों मेजर ब्राउन के यहाँ दो बार गये थे झौर उनके पास जो मौलवी वकील है उससे भी बहुत सलाह होती है, परन्तु उसका भेद मिला नहीं, क्योंकि कोई कुछ नहीं कहता।"

"बादशाह ने जब श्रीयुक्त पाटिलबाबा के बिचारानुसार श्रीमान् पन्त प्रधान साहब को 'मुख्तारत्मुक्क' को पदवी दी तब श्रीमन्त कौ ग्रीर से १०१ मोहरें बादशाह की नजर की गई। श्री मन्त की खिलत पूना को भेज दी गई। चन्द्र २१ (१ मई, १७६५) के दिन श्रीमन्त पन्त प्रधान स्वामी के मुख्तारी के यहां ले लिए गए हैं। बादशाह ने चारकुवा ग्रीर नालखी दी है। चारकुवा एक ग्रंगरखा होता है। इसमें बाहें नहीं होती। केवल कन्धे तक का ग्रागा पौछा होता है। इसमें ग्रागे ग्रीर कन्धे पर मोती की कालर लगी रहती है। चारकुवा खिलत कहते हैं। यह खिलत ग्रीर "मुख्ताख्लमुल्क" ग्रथित वकील मुन्तक का पद जिसे मिन्न जाता है उसके घर बादशाह-जादे को भी ग्रपने काम के लिए ग्रामा पड़ता है। खिल्ता की कोई बात नहीं। राज्यश्री पाटिनवावा (महादबी सिश्रिया) के पास सेना बहुत कम है ग्रीर काम सारे हिन्दुस्थान भर का है। मुक्तयार बादशाह का प्रतिनिधि होता है वह बजीर ग्रीर विख्ती तक की नियुक्त ग्रीर वर्खास्तिगी कर सकता है। ऐसी दिशा में इनके पास जो सेना है वह इनके ग्राधकारोंके ग्रन्छ नहीं है!"

(१७८६) पाटिलबाबा को कार्य शीलता श्रीर हिन्दुस्थान की परिस्थित के सम्बन्ध में गोविन्दराव पुरुषोत्तम बिल्ली से १७८६ में लिखता है कि:- "यहाँ की दशा देखकर कहना पड़ता है कि हिन्दुस्थान क्षत्रिय शून्य हो गया है। सिक्खों में भी फूट है। कोई किसी के अधीन नहीं है। यदि दबाव पड़ता है तो जमींदारी करने लगते हैं, नहीं तो लूटपाट तो करते ही हैं, यह सिक्खों की दशा है। वजीर की यह हालत है कि भ्रंग्रेजों पर ही उनका भरोसा है। उन्हें बर्तमान के भ्रंग्रेजों की दशा हीन दीखती है। म्नास्टिन साहव बिलायत को गये। उसकी लगह बड़े साहव स्नाये हैं। इनका प्रबन्ध श्चास्टिन के समान नहीं है ग्रौर न खजाने ही की पहले जैसी क्का है। पहले जैसा कुप्रबन्ध था उससे बढ़कर ग्राज है। बादशाह की हालत देखी जाय तो वह तो एक लाख तीस हजार रुपये मासिक का नौकर है। इतना पैसा उसे बराबर मिलता रहे तो फिर उसे एक गाँव ग्रौर बीता भर जमीन की भी ग्रावश्यकता नहीं है। यह तो हिन्दुस्थान की दशा है। श्रौर ऐसे समय में हिन्दुस्थान के प्रबन्ध का सम्पूर्ण भार श्रकेले पाटिलबाबा महादजी सिन्धिया पर ही है। जितना यह प्रबन्ध कर सकते थे किया भ्रौर जो करने योग्य है वह करेगें, परन्तु इनके ब्राश्रय में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो उनकी सरदारी की ग्राड़ में रहकर मुल्क का प्रबन्ध कर सके ग्रीर ग्रामदनी बढ़ाकर राज्य को सम्हाले । इसलिए सुचनार्थ स्वामी की सेवा में विनती की गई है कि जो बातें प्रत्यक्ष में देखी गई हैं ग्रौर जिनका ग्रनुभव हो चुका है उन्हों के सम्बन्ध में यह पत्र लिखा जाता है।"

(१७६७) पाटिलबाबा, सम्पूर्ण हिन्दुस्थान का सब कारभार चलाने के योग्य नहीं हैं। ग्रत: किसी चतुर सरदार की नियक्ति इस स्थान पर कराने की सूचना देते हए गोविन्दराव लिखता हैं कि-"बादशाह की इच्छा है कि पेट के लिए केवल लाख डेट लाख रुपया मासिक मिलते जांय तो फिर हमें राज्य श्रौर उसके कारभार की कोई म्रावश्यकता नहीं है। इनका ऐसा ही स्वभाव है। इनके पुत्रादि मिलाकर घर में सी, हेद सी ब्रादमी हैं, परन्तू उनमें भी कौई हिम्मत वाला ब्रौर भाग्यवान नहीं दिखता जो बादशाहत श्रीर राज्य को संभाल कर सके । श्रीमंत राजश्री रावसाहब (पेशवा) प्रारब्धवान श्रीर प्रतापवान हैं, सुदेव से बादशाह की मुख्तारी श्रापको प्राप्त हुई है। इसलिए हजार उत्तम, तैयार सेना श्रीयुक्त त्रयम्बकराव मामा ग्रथवा बीसाजीपान्त विनी वाले के समान चतुर भ्रोर कार्य कुशल सरदार के साथ भेजी जाय भ्रीर उत्तर भारत में जितने छोटे बड़े हैं, उन्हें पेट से लगा कर प्रेम पूर्वक उनका यदि पालन किया जाय तो जिस प्रकार सतारा का राज्य ग्रापके हाथ में है उसी प्रकार दिल्ली का राज्य भी ग्रापके हाथ में ग्रा जाय । इस राज्य के पीछे दो रोग हैं। एक ग्रवदाली ग्रीर दूसरा म्रंग्रेज । इनमें भ्रबदाली तो दूर है भ्रौर उसका यहां म्राना भी कठिन है, रहे ग्रंप्रेज सो भी ग्रभी दिल्ली के काम काज में मुख्तार नहीं बनना चाहते। विलायत को पत्र दिया गया है। उसका उत्तर ग्राने पर फिर वे उसके ग्रनुसार चलेंगे। परन्तु श्चंगरेजो का पांव यदि दिल्ली में जमा तो फिर श्रपने हाथ से हिन्दस्थान निकल जायगा। जब तक जो भ्रापकी इच्छा हो उसके भ्रतुसार प्रबन्ध करें। यदि यह राज्य श्रीर ग्रधिकार ग्रपने हाथ में रहा तो बंगाल ग्रादि श्रंग्रेजी राज्य पर भी श्रपनी मालकियत श्रीर हुकुमत रह सकेगी। इधर बहुत बड़ा राज्य है, परन्तु तीन वर्षी से दुष्काल पड़ने के कारए। पाँच छ: सेर के भाव से अन्त बिका है स्रत: प्रजा बहुत मर गई श्रोर चारों श्रोर उजाड़ हो गया है । कुछ दिनों तक यदि उत्ताम प्रबन्ध किया जाय तो करोड़ों रूपयों की ग्रामदनी हो सकती है। धन की कमी नहीं है। ग्रभी तो फीज भी चाहिए और कुछ थोड़ा धन भी चाहिये। तब तो जो यहां रहेगा उसकी प्रतिष्ठा होगी, श्रौर बन्दोवस्त होने से ग्रन्त में बादशाहत श्रीमन्त की हो जायगी। ऐसा समय फिर नहीं ग्रावेगा।"

बादशाह की निर्वलता का वर्णन करते हुए ता० २६ म्रप्रैल सन १७८८ को गोविन्दराव ने लिखा था कि—" यहां यह हालत है कि जो बादशाह के पास रहता है उसी के भन के म्रनुसार प्रबन्ध किया जाता है। बादशाह में खमीर (ग्रात्मज बल) नहीं है। उनकी नाक मोम की है जो जबरदस्त पास म्राकर रहता है उसी के कहने के म्रनुसार बादशाह चलते हैं।"

१७८८ के जुलाई मास में दिल्ली की परिस्थित तथा पाठिल बाबा के गुए। दोष के सम्बंध में गोविन्दराव ने लिखा था कि—''बादशाह की इच्छा है कि यदि हरिपन्त तात्या के समान एक सरदार के अधिकार में पच्चीस हजार सेना यहां ग्राकर रहे ग्रीर राज्य का प्रबन्ध करे तो हम सुख से रोटो खा सकते हैं। पाठिलबाबा ने जिस प्रकार हिन्दुस्थान प्राप्त किया था उसी प्रकार थोड़े ही दिनों में उन्होंने ग्रपने हाथ से निकाल भी दिया, परन्तु यदि ग्रब भी जब तक किले ग्रादि हैं तव तक ग्रयांत् दो तोन माह में ग्रपनी सेना ग्रा जायगी तो ग्रपनी सरकार का ग्रधिकार हो जायगा। पर सरदार दूसरा ग्राये बिना बादशाह सन्तुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि पाठिलबाबा का स्वभाव खुद पसन्द ग्रीर खुशामद पसंद है, उनके पास कोई वजनदार ग्रादमी काम करने वाला नहों है। वे हर एक काम स्वतः करते हैं; उन्हें किसी का भी विश्वास नहीं है। छोटे दरजे के मनुष्यों को मुंह लगा लिया है। उन लोगों ने लोभ के वश होकर सब काम बिगाड़ रक्खा है। बादशाह उनके कारण दिक हो गये हैं। इसमें से एक रत्ती भर बात भी यदि पाठिलबाबा के वकील या उनके प्रेमी मनुष्यों में से किसी को विदित हो जायगी तो वे हमारा प्राण ले लेंगे, क्योंक वे ग्रपने सिवा किसी दूसरे का हिन्दुस्थान के सम्बन्ध में लिखना ग्रौर कहना सहन नहीं कर सकते ग्रौर ऐसा करने वाले को मार डालने का उनका विचार रहता है।

सन् १७६४ में उस समय यह बात कितने ही दूरदर्शी व्यक्तियों के ध्यान में श्रा गई थी कि पाटिलबाबा की सेना श्रन्य देशी सेना से कितनी हो बढ़ी चढ़ी है तो भी डिवाइन सरीखे विदेशी मनुष्य पर श्रकारण विश्वास करने से श्रंगरेजों से प्रसंग पड़ने पर उसका उपयोग कुछ न हो सकेगा। श्रीर यह बात पाटिलबाबा की मृत्यु के बाद तुरन्त ही सन् १७६४ के सेप्टेम्बर मास में सत्य सिद्ध हुई। डिवाइन का वास्ति विक स्वरूप प्रगट हो गया। इसका वर्णन करते हुए गोविन्दराव लिखते हैं कि:—

"जब पाटिलबाबा ने डिवाईन के ग्रधिकार में ग्रपनी सेना दे दी तब शाह जी ने दूर-दिशता से विचार कर यह प्रगट कर दिया कि डिवाइन का विश्वास न किया जाय। क्यों कि ग्रन्य स्थानों पर तो यह नौकरी बजाने में नहीं भूलेगा, परन्तु ग्रंगरेजों से काम पढ़ने पर तुरन्त पीठ फरे खड़ा हो जायगा। तीन कैम्प (सेना की पलटनें) देने से सब राजे रजवाड़े इसके पेट में घुस कर विद्रोह करने को खड़े हो जायेंगे ग्रौर फिर उन्हें सम्हालना कठिन होगा। इसका कुटुम्ब ग्रादि सरंजाम ग्रंग्रेजों के शामिल में है। पाटिलवाबा का ग्रकस्मात देहान्त हो गया ग्रौर ग्राठ हीं महीने में डिवाइन ग्रादि सब लोगों की नियत बदल गई। डिवाइन ने जयपुर वाले, माचेड़ी के बखतावर्रासह, भरतपुर के रगाजीत सिंह जाट तथा ग्रंगरेज ग्रादि से भितर ही भितर साजिश कर सबको श्रपने वश में कर लिया है ग्रौर सरदारी में परस्पर कगड़ा पहले से ही हो गया है। इस समय दिल्ली का स्वामित्व हरण करने के लिये कौन कौन-

लोग मुंह फाड़े बैठे हैं। इसका वर्णन स्वयं बादशाह ने इस प्रकार किया है कि—"हन फकीर हैं। कहीं भी बैठकर अपना निर्वाह कर लेंगे। चिन्ता नहीं है। इस राज्य के लेने की इच्छा विलायत वाले अंग्रेज रूहेले आदि राजा रजवाड़ा की है। इससे पाटिलबावा के पीछे आपस के भगड़े से राज्य वर्वाद कर देना अप्रतिष्ठा का कारण है।"

सन् १७०० के लगभग दिली के राजकार्यों पर मराठों का बहुत प्रभाव पड़ा था, उस समय बादशाह के निबंल हो जाने के कारण मराठे, ग्रंगरेज ग्रौर नजीब खां ऐसे तीन की केंची में फंसाथा। इनमें मराठों के तो वह ग्रानु एल था ग्रीर ग्रंगरेजों से प्रतिकुल था परन्तु श्रसल में बादक्षाह था नजीव खाँ के ग्रथीन ग्रौर वह जिस त<mark>रह</mark> नचाता उस तरह उसे नाचना पड़ता था। मराठों या ग्रंगरेजों के हाथ में बादशाह का जाना नजीव खाँ पर ही ग्रवलम्बित था। इस महत्व के राज्य कार्य के सन्बन्ध के कुछ पत्र राजवाड़ा खराड १२ में प्रकाशित हुये हैं, वे बहुत ही मनोरंजक हैं। उदाहररण देखिये, एक पत्र में वकील पेशवा को लिखता है कि "स्वामी की ग्राज्ञानुसार बादशाह को उत्तेजना देकर श्रंप्रेज श्रोर बादशाह का सम्बन्ध छड़ा दिया है। सेवक से बादशाह ग्रौर नवाब नजीब लां ने शपथ पूर्वक कहा है कि नाना ने जो लिखा है वही हमारे मन में है '' वजीर की फीज बादशाह के पास रहती थी। पेशवा का वशील पेशवा की सेना भी इसी तरह रखना चाहता था श्रीर श्रंग्रेज भी फीज श्रीर पैसा देने का प्रयत्न कर रहे थे। इस सम्बन्ध में वकील ने निखा है कि "हमने स्वाफी के स्राज्ञा-नुसार बादशाह को अंग्रेजों का धन नहीं लेने दिया। दिल्ली और आगरा में आपका प्रबन्ध होने से बादशाह को सुख होगा। बादशाह नजीव खाँ को नहीं चाहते। स्रत: सेवा में प्रार्थना है कि राजश्री हरिपंत ग्रथवा राजश्री महादजी सिन्धिया को दिल्ली में रखा जाय । वे दो लाख रुपये मासिक बादशाह को देते रहें ग्रौर करोड़ों की ग्रामदनी का स्थान हस्तगत करें। यदि ग्रंग्रेज ने हस्तगत कर लिया तो फिर हिन्दुस्तान गया। फिर किसी का भी लाभ नहीं है। ईश्वर ने जिसे बड़ा बनाया है उसे महत्व के स्रोर कीर्ति के योग्य कार्यकरना उचित है। इत बात की यदि स्राप गई गुजरी कर देंगे तो टोवी वालों के हाथ में बादशाहत चली जावेगी। फिर पक्चाताप होगा स्रौर फल कुछ न निकलेगा।" पेशवा के मुत्सिट्टियों के इस प्रकार के विचार थे। १८८० के प्रक्टूबर मास में ग्रंजरेजों ने दिल्ली ग्रौर ग्रागरा में कोठी खोलने के लिये जगह मांगी स्रोर बादशाह को दो लाख रुपये मासिक देने का प्रयत्न किया। इस विषय में वकील लिखता है कि पहले से ही ग्रंगरेज कोठी के लिए जयपुर देहली, म्राग्ररा म्रादि स्थानों पर जगह चाहते थे । ग्वालियर उनके हाथ में चला ही गया है। यदि इन स्थानों पर भी भ्रंगरेजों का शासन हो गया तो समक्रना चाहिये कि परमेध्वर की इच्छा बलवान् है।"

सन् १७५१ में बोरघाट का युद्ध हुग्रा। इसमें ग्रंगरेजों का पतन हुग्रा। जब ये समाचार दिल्ली पहुँचा तो पंशवा के वकील ग्रौर नजीव खाँ ने पत्र का भाषान्तर फारसी में करके बादशाह को समकाया। इस सम्बन्ध में वकील में लिखा है कि:— "पढ़कर बहुत सन्तोष हुग्रा ग्रौर कहा कि इश्वर की कृपा से श्रीमन्त की इस प्रकार बिजय होती रहे ग्रौर ग्रंगरेजों का पांव बादशाहत से निकल कर बादशाहत बनी रहे, ऐसा ग्राशीर्वाद प्रेम पूर्वक दिया ग्रौर नजवखाँ को ग्राज्ञा दी कि तुम भी कुछ उद्योग करोगे या नहीं। ग्रंगरेजों के पराभव करने की तजबीज नवाब बहादुर कहते तो बहुत हैं? परन्तु वह सुदिन होगा जब उन्होंने ग्रापको जो कुछ लिखा है या मुक्से लिखाया है वह सत्य ठहरेगा।"

ं सन् १७८० के ग्रगस्त मास के एक पत्र में पेशवा का वकील नाना को लिखता है कि "बादशाह पेशवा के कारभारियों पर बहुत प्रसन्न है ग्रौर उन्हें बारबार ग्राशीवाद देते हैं। बादशाह के स्तुति शब्द इस भाति है कि ग्राज ग्राठ वर्ष हुए कि एक तो स्वयम् मालिक ग्राना वालक है ग्रौर दूसरा घर का एक घाती विद्रोह कर रहा है। ग्रंग्रेजों का पराभव करने के बाद भी वे लड़ने को उद्यत ही हैं। ऐसी दशा में ठहरे रहना यह दक्षिण के सरदारों ही का काम है। ईश्वर ! राज्य में यदि सरदार ग्रौर कारभारी हो तो ऐसे ही हो। ग्रंग्रेजों का सर्वनाश करने में हो सब की प्रतिष्ठा है। नहीं तो जलचरों (ग्रंग्रेजों) के पृथ्वी पित ही जाने से पगड़ी की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। पगड़ी की इज्जत छोड़ कर जब टोपी पहनोगे तब तुम्हारा प्रभाव जम सकेगा।" तो भी ग्रंग्रेजों से मन ही मन डरते सब थे। परन्तु दिल्ली के वकील के मतानुसार जब तक "सिंधिया के द्वारा ग्रंगरेज का पतन नहीं होता तब तक उनसे दुश्मनी करने से डरते हैं।" इसी महीने में वकील ने फिर नाना को लिखा था कि नजीब खाँ केवल शर्म से ग्रब तक नहीं मिला, नहीं तो वह पहले से ही ग्रंग्रेजोंसे मिल गया होता।

मराठों ने एक मात्र चौथ की सनद पर सारे भारूतवर्ष में धूम मचा दी थी। इस सनद से उन्हें कर्नाटक, गुजरात, मालवा, राजपूताना, बुन्देलखन्ड, ग्रागरा, दिल्ली, बंगाल, रूहेलखन्ड ग्रादि सब प्रान्तों पर चढ़ाई करने का ग्रधिकार मिल गया था। यह ग्रधिकार उन्हें बादशाही नीति की हिट से स्वराज्य की सनद से दिये हुये ग्रधिकार से भी ग्रधिक मूल्यवान प्रतीत होता था। इसी से स्वराज्य की सनद के पहले इस सनद के ग्रनुसार काम किया। श्री युत खरे शास्त्री ने एक स्थान पर कहा है कि ''मराठों ने १७४१ में त्रिचनापल्ली ग्रीर १७५२ में व्यम्बक का किला लिया। सन् १७५० में उनका लाहौर में शासन हुन्ना ग्रीर १७५६ में ग्रहमदनगर हाथ में ग्राया। स्वराज्य की सदन उन्होंने बादशाह के पास से ली थी। उनका यह स्वराज्य

दक्षिण में खानदेश के पास बागलाण, मध्य महाराष्ट्र स्रोर उत्तर कर्नाटक तक फैला हुसा था। इन्हें तुरन्त लेने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया। परन्तु मौका मिलते ही स्वराज्य स्रोर उसके साथ परराज्य भी उन्होंने ले लिया।" मराठों का स्वराज्य प्रान्त पहले मुगलों ने लिया। उसके बाद वह उनके नवाब के स्रधिकार में चला गया। तब उसे मुगलों स्रोर नवाब से लेने के लिए मराठों को युद्ध करना पड़ा स्रोर उन्हें यश प्राप्त हुसा। ऐसी दशा में केवल स्वराज्य पर हो सन्तुष्ट होकर कैसे रह सकते थे? यद्यपि उन्हें स्वराज्य तो प्राप्त करना ही था। परन्तु परराज्य को न लेने की उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं की थी। बहुत दिनों तक तो उन्हें स्वराज्य का थोड़ा भाग भी नहीं मिला था, जैसे तंजोर। स्रोर ऐसे प्रान्तों में स्रर्थात एक दृष्टि से स्वराज्य ही में मराठों को चौथ वसूल कर उसी पर संतुष्ट रहने का स्रवसर था।

चौथ के सूबे के ब्राधार पर मराठों ने सम्पूर्ण राज्य सत्ता प्राप्त करने की जो श्राकांक्षा की थी, उसके उदाहरए। भारत वर्ष के सब प्रान्तों में मिलते हैं। दूसरे के घर के भगड़े में पड़ने की प्रवीए।ता मराठों में स्रंग्रेजों ही के समान थी। कहीं तो उनका यह दाँव सिद्ध हुम्रा म्रौर कहीं कहीं म्रसफल । परन्तू रीति सब एक ही थी। मुगलों से चौथ का ग्राधिकार न मिलने पर भी मराठे ग्रपने को जहाँ तहाँ चौथ का हकदार बताते थे। इसका एक उदाहरएा मैसर राज्य का है। मैसर में हिन्दुग्रों का राज्य था। उसे मुसलमानों ने जीता न था। इसलिए नियमानुकल मुसलमानों की ग्रोर से इस राज्य से चौथ वसल करने का हक मराठों को नहीं था । फिर मैसर में मुसलमानी राज्य हुन्ना क्यों कि हिन्दू राज्य के एक नौकर मुसलमान ने बेडमानी कर राजा को पदच्युत किया स्रोर स्राप उसके पद पर बैठ गया । इस मुसलमान से दिल्ली के मुसलमानों का कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। ऐसी दशा में भी मराठों ने इस राज्य से चौथ माँगने मैं कमी नहीं की । कर्नाटक में चौथ वसूल करने का उन्हें हक था । इसके सिवाय उस प्रान्त में उनका स्वराज्य भी था परन्त्र मैसर में खन्डनी लेने का कुछ ग्रधिकार नहीं था। १७५७ में सदाशिवरावभाऊ एक बड़ी सेना के साथ कनाटक गया स्रोर श्री रंगपट्म को घेर कर मैसुर के राज से बेशुमार खँडनी माँगी। तब लाचार हो मैसैर के कारभारी ग्रीर सेनापित नन्दराज ने राज्य के १४ महाल जो कि श्चच्छी पैदावारी वाले थे मराठों को दिये। फिर हैदरग्रली के प्रबल होने पर नन्दराज ने उसकी सहायता से फिर मराठों से छीन लिये। इसके बाद नन्दराज ग्रौर हैदरग्रली में मनमुटाव हो गया। तब मराठों ने भ्रपना घोड़ा फिर भ्रागे बढ़ाने का विचार किया। इस समय मैस्रूर के दरवार में जो पेशवा का वकील था उसने पेशवा के एक पत्र लिखा था। यह पत्र १६१० के ग्रप्रैल मास के इतिहास संग्रह में प्रकाशित हम्रा है। इस पत्र से मैस्र सम्बन्धी मराठों के कार स्थान का पता लगता है। वकील लिखता है

कि "स्वामी ने प्राज्ञा पत्र भेजकर लिखा था कि नन्दराज सर्वाधिकारी ग्रीर हैदराबाद में मनमुटाव हो गया है सो इस समय उससे मिलकर एक एकरारनामा लिखा लो कि चौथ ग्रौर सरदेशमखी का शासन उसे स्वीकार है। इस मुताबिक एकरारनामा दे श्रपनी मुहर के साथ लिख देने पर हम हैदरनायक का पारिपत्य कर नन्दराज को गद्दी दिला देंगे। ब्राज्ञानुसार ब्रादमी भेज कर उससे करारनामा लिखा लिया है ब्रीर मृहर लगवा ली है। वह हमारे पास रक्खा है। उसकी नकल ग्रीर मुक्त सेवक को दिया हुआ नन्दराज का पत्र इस प्रकार दो पत्र भेजे हैं। हैदर ने नन्दराज के यहाँ बातचीत चलाई थी कि एक लाख होन लेकर वह (नन्दराज) सख से रहे परन्तु सेवक ने यहाँ से उन्हें पत्र पर पत्र लिखे ग्रौर धैर्य दिलाया तथा ग्रापका ग्रभय-पत्र दिख-लाया। तब धीरज ग्राया ग्रौर उसने हैदर नायक की बात स्वीकार नहीं की किन्तु म्राप के प्रति श्रद्धा रख ग्रापके कहे ग्रनुसार करारनामा लिख दिया। ग्रब इस वात को ध्यान में रख हैदर नायक के पारिपत्य करने का आर्प प्रयत्न करें। साराँश यह कि भ्राज का सा समय फिर नहीं म्रावेगा क्यों कि भ्रभी तो थोड़े कष्ट से नन्दराज की स्थापना ही कर चौथ सरदेशमुखी का अपना शासन जमाना है, फिर आगे राज्य भी श्रपना हो जायगा। इसलिए इस समय भ्राप कृपाकर पाँच हजार सेना त्रन्त भेजें। इस पत्र पर से विदित होता है कि इस वकील के मन में यह बात ग्रन्छी तरह समा गई थी कि चौथ रूपी पीपल के वृक्ष की जड एक बार जिस राज्य में जमीं कि फिर वह वलवान होकर उस राज्य को उखाड़ फेंकने में समर्थ हो जाती है। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि चौथ ग्रौर सरदेशमुखी का ग्रधिकार प्राप्त करना स्रौर स्रागे राज्य ले लेना ही मराठों की बादशाही नीति का महामंत्र था।

## ग्यारहवाँ ग्रध्याय

## उपसंहार

मराठों ने मुगल बादशासत नष्ट तो की, पर सम्पूर्ण भारत पर राज्य चलाने की उनकी महत्वाकाँक्षा सिद्ध न हो सकी, प्रत्युत उन पर स्वत: का राज्य गंवाने की भी बारी ब्राई, यह बड़े ही ब्राइचर्य का कारएा है। मराठों के जिन कारएों से मराठाशाही नष्ट हुई उसका वर्णान हम पहले कर ग्राये हैं, परन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि केवल मराठों के दोशों के कारए ही ग्रंगरेजों को सफलता मिल सकी, किन्तु उसमें श्रंगरेजों के निज के अनेक गुरा भी कारगीभूत थे। श्रंग्रेजों का भारत में आने का मूल हेतु **च्यापार था । जिस तरह बादशाही नौकरी करते-कर**ते मराठों ने राज्य सत्ता प्राप्त की उसी तरह अंग्रेजों ने व्यापार करते-करते राज्य प्राप्त किया । मूल में उनका उद्देश भले ही राज्य प्राप्ति करना न रहा हो परन्तु धीरे-धीरे जब व्यापार वृद्धि के लिए राजकीय शक्ति की स्रावश्यकता प्रतीत हुई तब उन्होंने राज्य प्राप्त करने का उद्योग प्रारम्भ किया। इस काम में परिस्थिति उनके बहुत प्रतिकल थी। क्योंकि एक तो उनका मुल स्थान ठहरा इंगलैंड, जहां से हजारों मील के समुद्र मार्ग द्वारा हिन्दुस्थान में श्राना पड़ता था, ब्राज के समान शीध्र गति से ब्राने के उस समय यन्त्र भी नहीं थे, इसके सिवा रास्ते में ग्रन्य यूरोपियन सामुद्रियों के द्वारा बाधा पहुँचने का भी भय था, इधर भारत में मुसलमान ग्रौर मराठों के समान उनके प्रबल सैनिक शत्रु भी थे जिन्हें फ्रेंचों की सहायता भी थी। ऐसी स्थिति में भी ईस्ट इिएडया कम्पनी के वृक्ष की जड़ यहाँ बंगाल में जमाई गई स्रोर कालान्तर में उसने भारत के राजा महाराजास्रों की सत्ता रूपौ भन्य इमारतें घडाघड उहाकर धाराशायी कर दी।

ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने पहले पहल भारत में ध्यापार करना शुरू किया। फिर केवल सौ वर्षों के भीतर ही राज्य स्थापित करने की उनकी स्राकांक्षा बढ़ने लगी। भारत की उस समय की परिस्थित के स्रनुसार संग्रेजों को स्रपनी कोठी स्रादि की रक्षा बिना स्वतंत्र सैनिक शक्ति के करना कठिन था स्रौर न वे ध्यापार ही बढ़ा सकते थे। क्यों कि बिना सेना के मुगलों के स्रधिकारियों से रक्षा नहीं की जा सकती थी। यह बात कम्पनी के यहाँ के स्रधिकारियों के ध्यान में स्रच्छी तरह जम चुकी थी। साथ ही वे

यह भी जानते थे कि यदि सेना रक्खी जाय तो उसके लिये स्थायी ग्रामदनी की ग्रावश्यकता है ग्रीर जब कि भारत में चाहे जो ग्राकर स्वतंत्र राज स्थापित करता है, तो फिर हम इस से विन्चित क्यों रहें?

१६६० के एक खरीते में कम्पनी के ग्रधिकारियों ने इस प्रकार लिखा था कि ''हमें व्यापार के समान ही प्रजा से कर वसूल करने की ग्रोर भी लक्ष्य देना चाहिये श्रीर बिना राज्य सत्ता स्थापित किये कर वसूल हो नहीं सकता। मान लो कि श्रपना व्यापार कल रूक गया तो फिर ? व्यापार रूक जाने पर भी भारत से जाना प्रच्छा नहीं है। इसलिए हमें मजबूत नीव पर चिरकाल तक टिक सकने योग्य राज्य ही स्थापित करना स्रावश्यक है।'' राज्य स्थापित करने के लिए सैनिक शक्ति की स्रधिक श्रावदयकता है। बिना सैनिक के एक बार व्यापार तो सम्हाला जा सकता है, पर राज्य प्राप्ति ग्रौर उसकी रक्षा बिना सैनिक शक्ति के नहीं हो सकती। ग्रौर यह शक्ति,मनमें राज्य करने का निश्चय कर सैकड़ों वर्षी तक ग्रंग्रेज सम्पादित करते रहे। फ्रेंच ग्रीर श्रंग्रेजों में जी बैर था वह एक प्रकार से श्रंग्रेजों की सैनिक शक्ति बढाने में उत्तेजक हुन्ना। भारतवर्ष में स्रठाहरवीं शताब्दी के पहले सैकड़ों वर्ष तक में स्रंग्रेजों ने फ्रेन्चों से युद्ध करने में जो परिश्रम किया वह स्रागे जाकर भारतीय राजः-रजवाड़ों से कुक्ती लड़ने में उपयोगी हुन्ना। इस समय म्रंग्रेजों ने केवल इस बात की बहुत सम्भाल रक्खी थी कि ग्रपनी पूरी तैयारी होने के पहले भारतीय राजा महाराजाओं से युद्ध न ही जाय। सर अल्फ्रेंड लायल करते हैं कि ''उम अँग्रेजों के भाग्य अच्छे हैं जिससे हमारी तैयारी होने के पहले मराठों स्रोर हममें युद्ध नहीं हुस्रा"। स्रागे जाकर जो यद्ध हुस्रा उनमें श्रंग्रेजों को पीछे हटने का श्रवसर कभी नहीं श्राया। मराठों से पहले छ: सात वर्षों के यद्धों के अन्त में जो सन्धि हुई उसे सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि उसमैं ग्रंग्रेजों का लाभ ही ग्राधिक हन्ना। जिस प्रकार एक के उपद्रव के भय से दूसरा उसे चुप बैठा रखने के लिए कुछ देता है उसी प्रकार मराठों ने भी किया था। इतना हो नहीं किन्तु १७७५ में ग्रंग्रेजों ने मराठों के ठीक मध्यान्ह काल में भी निर्भयता से चढ़ाई कर साध्टी द्वीप ले लिया श्रौर मराठे उसे वापिस न छीन सके। ऐसी दस पाँच लड़ाइयाँ ही गिनाई जा सकेंगी, जिनमें ख्रंग्रेजों की बहुत भारी हानि स्रथवा पराभव हुम्रा हो भ्रौर ऐसे उदाहरए तो दो एक ही मिल सकेंगे जिनमें भ्रंग्रेजों को बदमामी से भरी हुई सन्धियाँ करनी पड़ी हो। इतिहास के पाठकों को यह विदित ही है कि एक बार भारत के राजा महाराजाओं से यद्व प्रारम्भ कर देने पुर ग्रंग्रेजों को एक पर एक लगातार विजय किस प्रकार मिलती गई ग्रौर किस प्रकार वे राज्य प्राप्त करते गये ?

भारत में झग्रेजों को ले दे कर सबसे विलब्ट प्रतिस्पर्द्धी मराठा थे। जब म्रठाहरवीं शताब्दी के म्रन्त में मराठों को भी म्रंग्रेजो के म्रागे नीचा देखना पडा तो ग्रौरों की तो बात ही क्या । ग्रंग्रेजी सत्ता की प्रखर ज्योति फूट निकलने पर उसमें भारतीय राजा महाराजा कांच के समान पिघलने लगे। बंगाल, ग्रवध, कर्नाटक ग्रादि स्थानों के नवाब, जाट राजपूत म्रादि उत्तर भारत के राज्य बहुत थोड़े परिश्रम से उनके ग्राश्रय में जाने लगे। कितनों के ऊपर तो हथियार उठाने की ग्रावश्यकता ही नहीं हुई ग्रौर वे स्वयंम ही स्नेह की याचना करते हुये ग्रंग्रेजों के ग्राश्रय में ग्राये । म्रंग्रेजों को प्राय: तीन ने म्रर्थात मराठे, हैदर व टीपू तथा सिक्खों ने ही म्रधिक त्रास दिया । किन्ही किन्हीं बातों में तो मराठों की श्रपेक्षा हैदर श्रौर सिक्खों ने ही ग्रधिक त्रास दिया था । नहीं तो बाकी के संस्थानिकों के साथ तो ग्रंग्रेजों ने इसी प्रकार का खेल खेला कि पकड़कर के नीचे पटक दिया ग्रौर ग्रपने तई सिर कुकवाया था। न भकाने पर गर्दन तोड़ दी भ्रर्थात राज्य नष्ट कर दिया। लार्ड डलहौसी के समय में जो ग्रनेक राज्य दत्तक लेने की इजाजत न मिलने के कारण खालसा किये गये, वे भ्रंग्रेजों ने कुछ जीते नहीं थे। मालूम होता है कि राज्य सत्ता स्थापित करने के लिए यह बात की गई थी परन्तु इस का ग्रर्थ यह भी हो सक्ता है कि लार्ड उलहौसी के समय के पहले ही ग्रंग्रेजों के ग्रागे भारतवर्ष ने ऐसा करना निइचय कर लिया था।

ग्रंगरेजों को बिना प्रतिबन्ध के जो यश मिलता गया उसमें उनका भाग्य तो कारण है पर यह ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसके साथ साथ उनके कुछ विशेष गुण भी कारण हुए हैं। इतिहास की चर्चा ऐतिहासिक बुद्धि से ही करना उचित है। उसमें ग्रभिमानादि ग्रन्य बातों की मिलावट करना उचित नहीं। शुद्ध ऐतिहासिक हिंद से देखने पर भी कई ऐसी बाते हैं जिनके कारण हम मराठाशाही के सम्बन्ध में ग्रभिमान कर सकते है। उनका हम ग्रागे बर्णन करेंगे ही, परन्तु त्रंग्रेजों के चित्र के सम्बन्ध में बोलने का ग्रवसर उपस्थित होने पर भी हमें उनके चित्र की परीक्षा पक्षपात रहित होकर ही करनी चाहिए। तब ही यह कहा जा सकेगा कि हममें शुद्ध ऐतिहासिक हिंद है।

ग्रंगरेजों के सुरैव के तीन उदाहरए। दिये जा सकते है। पहला उदाहरए। यह है कि मराठा ग्रीर ग्रंगरेजों में जो प्रत्यक्ष युद्ध पहले पहल हुग्रा वह उससे बहुत पहले होना चाहिए था पर न हो सका ग्रौर महादजी सिन्धिया तथा नानाफड़नवीस को ग्रंग्रेजों के सैम्बन्ध में जैसा सन्देह हुग्रा वैसा शिवाजी को नहीं हुग्रा, नहीं तो वे ग्रंग्रेजों को बम्बई में नहीं टिकने देते। इसके सिवा ग्रंग्रेजों का मुख्य केन्द्र बंगाल में: था जहाँ कि उस समय मराठों का हाथ पहुँचना कठिन था। दूसरा उदाहर्ए यह है कि प्रंगरेजों ग्रोर फ्रेंचों का युद्ध उस समय होकर समाप्त भी हो गया जिस समय कि भारत के नरेशों का ग्रंगरेजों के राज्य योग का स्पष्ट रूप से ज्ञान भी नहीं हुग्रा। तीसरा यह है कि उन्नीसवीं शताब्दी में भारत के पिश्चमोत्तर में सिक्ख जैसे सैनिक लोगों का राष्ट्र उदय में ग्राया ग्रौर उन्होंने उस ग्रोर सीमा प्रान्त का द्वार बन्द कर विया। इन तीनो में से यिद एक भी बात विरुद्ध हुई होती तो ग्रंगरेजी राज्य के लिए भय ही था। परन्तु स्वयं काल ही ग्रंगरेजों का पक्षपाती हुग्रा ग्रौर उसने बड़ी सहायता की। ग्रस्तु सुदैव के साथ यिद गुग्गवान की जोड़ मिले तो फिर पूछना ही क्या रिगर तभी सुदैव का भी वास्तविक उपयोग हो सकता है। नादान मनुष्य की सहायता दैव भी कहाँ तक करेगा। ग्रंगरेजों में सुदैव के साथ साथ गुग्ग भी थे ग्रौर तभी वे सफलता प्राप्त कर सके। उनके गुग्ग इस प्रकार गिनाये जा सकते हैं:—

- १--- नियमितता भ्रीर व्यवस्था से प्रम
- २---धीरज
- ३ एकनिष्ठता ग्रौर साहस,
- ४-स्वराष्ट्र प्रेम श्रीर राष्ट्र की कीर्ति की इच्छा
- ५ लोकोत्तर कर्तव्यनिष्ठा।

इन गुणों के कारण ही प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे इतना बड़ा साम्राज्य प्राप्त कर सके। यह बात नहीं है कि उनमें लोभ, ग्रन्याय की ग्रपेक्षा, ढोंग, कपट, पदुत्व ग्रादि मुख्य दोष नहीं थे। उदाहरण के लिए देखिये कि मराठों पर जिन दूसरों का राज्य छोन लेने का ग्ररोप किया जाता है, उस ग्रारोप से ग्रंगरेज भी मुक्त नहीं हैं। उन्होंने १७६४ में रूहेलों पर ग्रोर ग्रफगानिस्तान पर चढ़ाइयां की थी उनका समर्थन ग्रंगरेज ग्रन्थकार भी नहीं करते।

इसी तरह रघुनाथराव का पक्ष लेकर ग्रंगरेजों ने जो मराठों से युद्ध किया उसे भी स्वयं वारन हेस्टिंग ने भी श्रन्यायपूर्ण बतलाया है। इसमें ग्रन्तर इतना ही था कि रूहेलों पर ग्रन्याय करने का कलंक कलकत्ते वालों पर था ग्रौर यह कलंक बम्बई वालों ने किया। इस कृश्य का वर्णन करते हुए ग्रलफेड लायल ने बम्बई वाले ग्रंगरेजों को ग्रंथात "राज्य लेने की कीति के भूखे" बतलाया है। मराठों को भी ग्रंगरेज यही विशेषण लगाते हैं। ग्रागरा के युद्ध में हारने पर ग्रंपनी सैनिक कीर्ति नथ्ट होने के भय से ग्रंगरेजों ने युद्ध जारी रक्खा ग्रौर फिर कलकत्ते के ग्रंग्रेजों ने भी मराठों से युद्ध करने की मंत्रूरी ग्रंपने ग्राप वी। उस समय कंपनी में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो इस प्रकार

के युद्ध के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि इस व्यवहार से भारतवर्ष के सब राजा महाराजा मिलकर हमे निकाल देंगे ग्रौर हमारा व्यापार भी नष्ट हो जायगा। इस प्रकार का भय प्रगट करने वालों के कारएा ही श्रंगरेजों ने भारत में जो काम किये है उनके सम्बन्ध मे निन्दात्मक ग्रौर निषंघात्मक साहित्य देखने को मिलता है। धीरे धीरे विलायत के व्यक्तियों का यह भय भी दूर होने लगा। क्योंकि उस समय वे समऋ गये थे कि हमारे राज्य लेने से भारत के राजा महाराजा भी श्रप्रसन्न नहीं है। किन्त काम पड़ने पर हमसे मिलकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और हमारी सेना भारतवासियों की सेना से भी अच्छी है। ये बातें जब उनके ध्यान में आई तब उन्होंने भी न्याय दृष्टि की उपेक्षा की । विलायत के न्यायप्रिय ग्रौर स्वतंत्रमतवादी परुषों ने भी मौन धारए कर लिया. स्रौर कंम्पनी के व्यापार तथा पूंजी के व्याज को धंक्का न पहुँचते हुए चाहें जो काम करो ऐसी नीति स्थिर हो गई। हेस्टिंगज साहब पर जो मकदमा चला वह ग्रन्तिम था ग्रर्थात उस मुकदमें के बाद फिर किसी ने कम्पनी के ग्रन्यायपूर्ण कामों का विरोध नहीं किया। इसका कारण हेस्टिन्गज के निजी प्रतिस्पद्धियों की ग्रधिकता थी। एक इसी कम्पनी को ही व्यापार करने का ठेका होने के कारण कम्पनी के भागीदारों की वृद्धि विलायतवासियों को नहीं सुहाती थी। स्रागे जाकर यह ठेका बन्द कर दिया गया ख्रीर हर एक ख्रंग्रेज को भारत में जाकर ज्यापार करने की ग्राज्ञा दी गई। ग्रत: गृह कलह भी नष्ट हो गई ग्रौर इधर भारत में भारत के राजा महाराजाओं का जो भव था वह भी नहीं रहा। इस प्रकार कम्पनी सरकार के ग्रन्यायपूर्ण कार्यों पर जो दुहरा दबाव था उसके न रहने से लार्ड बेवेस्ली स्रोर लार्ड डलहौजी जैसे गवर्नर जनरलों ने ब्राकर मनमाना शासन किया ब्रौर मराठों को भी दबाया। उस समय अग्रेजों के विरुद्ध किसी ने चूँतक नहीं की, यह कितना भारी म्राइचर्य हैं।

यह कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि मराठों में श्रन्यायवादी दोष नहीं थे। श्रतएव मराठों श्रीर श्रंग्रेजों के समान धर्मों की तुलना करने के कुछ प्रयोजन नहीं है। उन्हें तो समान समक्त कर बेना ही उचित है। मराठों श्रीर श्रंगरेजों में यदि विषमता थी तो उन गुणों में थी श्रीर मराठों की श्रपेक्षा वे गुण श्रंगरेजों में श्रधिक थे। इसीलिए श्रंगरेज अपने श्रन्य दोषों से भी जितना लाभ उठा सके उतना मराठे न उठा सके। श्रंगरेजों के उक्त गुणों में से एक दो गुणों का श्रनुभव तो उस समय के मराठों को भी हो गया था। बाजीराब दितीय के समय में श्रब्यवस्था से स्वयं मराठी राज्य के लोगों को भी धृणा हो गई थी श्रीर इसीलिए जब वाजीरावशाही नष्ट हुई तब किसी मराठे ने उसके लिए श्रंगरेजों के विरुद्ध हाथ नहीं उठाया। यदि लोग श्रंप्रसन्न न होते

तो क्या उन्होंने पेशवा का इतना बड़ा खानदानी राज्य ग्रांखों देखते, बात की बात में. नष्ट होने दिया होता । इससे विदित होता है कि बाजीराव के जाने के बाद ग्रंग्रेजों के भ्राने पर लोगों ने इसे राष्ट्रधातक राज्यक्रान्ति न समक्ष यही समक्षा होगा कि भ्रयोग्य ग्नौर ग्रन्यायपूर्ण कृत्य करने वाले के पंजे से भले छूट गये । जगत के इतिहास में राजा के नष्ट होने पर राज के प्रेम से नहीं पर राष्ट्र-प्रेम ग्रौर स्वाभिमान के वश लड़कर राजधानी की रक्षा करने के उदाहरए कई मिलते हैं, परंतु पूना के शनिवारवाड़े के ऊपर से पेशवा का भएडा उतार कर ग्रंगरेजों की व्वजा चढ़ाने वाले मनुष्य को, देशाभिमान की हृष्टि से ग्रब ग्रधम या नीच कुछ भी कहो पर उस समय के लोगों ने उसे भ्रपना उपकार कर्ता ही समभा होगा, तभी भ्रपनी छाती पर ऐसा कृत्य करने दिया । सराज्य के उत्कृष्ट लाभों को भी हजम करने वाले स्वातन्त्रय-नाश का परिशाम म्रब दिखने के कारण म्रंगरेजों के सम्बन्ध में हमारी कृतज्ञता-बुद्धि में सहज कमी हो गई, परन्तु दन्त कथा भ्रौर कागज-पत्रों पर से यही विदित होता है कि भ्राज मर्यादित स्वराज्य माँगने के समय हमारी श्रंगरेजों के प्रति जितनी श्रादर बुद्धि है उसकी म्रपेक्षा सौ वर्ष पहले हाथ के सम्पूर्ण स्वराज्य को खोने के समय महाराष्ट्रियों में म्रधिक म्रादर-बुद्धि थी। यद्यपि यह बात नहीं है कि म्रंगरेजों ने यदि बाजीराव का राज्य नहीं लिया होता तो स्वयम् पूना के लोगों ने ग्रंगरेजों से राज्य लेने की प्रार्थना की होती। परन्तु यह बात सत्य है कि ग्रंगरेजों के राज्य लेते समय मराठों ने युद्ध नहीं किया। सम्भाजी के बाद जब मुगलों ने महाराष्ट्र पर चढ़ाई की तब मराठों ने बीस वर्ष तक ग्रपने जीवन को मिट्टी में मिलाकर स्वातन्त्रय-रक्षा के ग्रर्थ युद्ध किया, परन्तु उन्हीं मराठों की चौथी पाँचवी पीढ़ी स्राज के समान निशस्त्र न होने पर भी ग्रंगरेजों के राज्य लेते समय कुछ न बोली। इसका कारण श्रवक्य वही होना चाहिए जो हम ऊपर बतला चुके हैं। उस समय भ्रंगरेजों से लड़ने के लिए १८५७ की म्रपेक्षा भी म्रधिक म्रनुकूल परिस्थित थी। फिर भी वे म्रपने घर पर सुपचाप ही बैठे रहे। इसका प्रयोजन भ्रौर क्या हो सकता है। यह बात नहीं है कि यदि वे युद्ध करते तो उन्हें भ्रवश्य सफलता मिलती ही परन्तु स्वातन्त्य-रक्षा के लिए कोई राष्ट्र जबः जीजान पर खेलकर लड़ने लगता है तब वह पहले सफलता ग्रसफलता का विचार नहीं करता। बोग्नर लोग ग्रंगरेजों के विरुद्ध ग्रौर वेलजियम के लोग जर्मनी के विरुद्ध लड़ने को जब तैयार हुए तब वे शत्रु को समान बली समक्त कर या ग्रपने को सफलता ग्रवक्य मिलेगी इस भावना से तैयार नहीं हुए थे। प्रेसीड्रेन्ट कर्गेर ने कहाथाकि "हम जगत को चिकत कर देगे" इसका प्रयोजन यह नहीं थाकि ग्रंगरेजों का नाश कर जगत को चिकित करेंगे, किन्तु ग्रपने स्वातन्त्र्य प्रेम-मूलक भारम-यज्ञ से चिकत करने का प्रयोजन था। परन्तु मराठे या तो स्वातन्त्र्य से घबड़ाः गये होंगे या उन्हें ग्रंगरेजों के ग्राने से ग्रधिक लाभ की ग्राशा रही होगी इसलिए उन्होंने कुछ हलचल नहीं की ।

मराठाशाही निर्दोष हो या सदोष हो, परन्तु वे उसे भ्रपने हाथ में रख न सकें। भाज की स्थित भी उस समय की स्थित की भ्रपेक्षा सब तरह से भ्रच्छी नहीं है। श्राज भी कई बातों में मराठाशाही का स्मरण होने श्रीर दु:ख करने की जगह है। सबसे बड़ी बात तो सदोष स्वातन्त्र्य ही की है। कीन कह सकता है कि इसमें पसन्द करने योग्य दोनों नहीं है ? इसमें शंका नहीं कि मराठाशाही के सदोष होने पर भी मराठों का उस समय जो तेज था वह तेज भ्राज नहीं है। तेज भ्रनेक भ्रनुकूल बातों का परिलाम होता है। ग्रौर ऐसी श्रनुकूल बात मराठाशाही में थी। मराठाशाही में जिन-जिन बातों की कमी थी वह हम ऊपर दिखला चुके हैं. पर कई बातें ऐसी थी जो म्राज नहीं है। उटाहरए। के लिए माज की म्रपेक्षा उस समय महाराष्ट्र मधिक धनवान था। स्वतंत्रता, पौरुष, पराक्रम, प्रगट करने का प्रवसर था ग्रीर राज्य कार्य का ग्रनुभव तथा भाग्य की परीक्षा करने के साधन ग्रौर स्थान थे। ग्रौर सबसे बडी बात राष्ट्रीय कीर्ति थी। मराठों की राजधानी पूना में होने कारण के सम्पूर्ण महाराष्ट्र की स्रोर से पूना में स्रौर महाराष्ट्र के सम्पूर्ण भारत में प्रवेश होने के कारए। भारतवर्ष की स्रोर से महाराष्ट्र में सम्पत्ति का प्रवाह बहता था। यद्यपि यह बात सत्य है कि उस समय की स्वतंत्रता के साथ-साथ ग्रस्वस्थता बेचैनी भी थी, परन्तु किन्हीं बातों में ग्रस्वस्थता भी किसी ग्रंश में मनुष्य को तेजस्वी बनाने में उपयोगी होती है। जिसका जन्म ठंडी जगह में हुन्ना हो वह छत्री के बिना घर के बाहर नहीं निकलता । श्रात्म समर्थ ग्रौर ग्रात्मविश्वास, वेदसंहिता के समान नित्य पाठ करने से ही जागृत रह सकते हैं। जिसे दूसरे पर चलना सिखाया जाता है कालान्तर में उसके पेर लूले हो जाते हैं। मराठाशाही में उस समय ग्रस्वस्थता होने के कारण मराठे लोग सदा सावधान ग्रीर ग्रपने पाँवों पर खड़े रहते थे। जगत में गुए। की कीमत से अवसर की कीमत दश गुनी होती हैं। म्राज फ्रेंच सिपाही को राष्ट्र का स्वयं सेनापित होने की भ्रौर भ्रमेरिका को भ्रपने राष्ट्र का प्रेसीडेन्ट होने की जिस प्रकार महत्वाकांक्षा रहती है उसी प्रकार उस समय भी मराठों को पहले प्रति के सरदार भ्रौर नीतिज्ञ शासक होने की महत्वकांक्षा होती थी। राणोंजी सिन्धिया एक ही पीढ़ी में जुते उठाने वाले हुजरे से पौन करोड़ के राज्य का स्वामी स्रौर पेशवा का जामिनदार बन सका । जो मल्हारराव होलकर घपनी पूर्वावस्था में भेड़े चराते ग्रौर कम्बल बिनते थे, वे ही स्वयं मराठाशाही में साठ लाख के जागीरदार श्रौर मालवा के सुवेदार अन सके। बालाजी विश्वनाथ चपरासी से वजीर बन। सके राज्य कारभार ग्रीर सिपाहीगीरी की पात्रता की ऐसी ही बातें हैं। मराठाशाही के प्रन्त के सौ वर्षों में

कितने वीर गिनाये जा सकते हैं ? नानाफड़नवीस के चातुर्य की प्रसंशा श्रंग्रेज स्वयं करते हैं, परन्तु नाना ने प्रत्यक्ष श्रनुभव प्राप्त करने के सिवा किसी शाला में जाकर चतुरता नहीं सीखी थी श्रीर न परमेश्वर ने पैदा करते समय उसे चतुराई का कलेवा ही साथ में वे दिया था।

काम पड़ने पर उसे करने की शक्ति मनुष्य में अपने आप उत्पन्न होती है। मराठाशाही के इतिहास में इसके उदाहरण स्थान-स्थान पर दिखलाई पड़ते हैं। श्रीर न केवल पुरुषों ही के किन्तू स्त्रियों के भी उदाहरएा मिलते हैं। शिवाजी की वाल्या-वस्था का बृतान्त प्रसिद्ध ही है। पिता ने पुत्र को त्याग दिया था। सिवा माता के किसी का ग्राश्रय नहीं था। उनका हक तीन मुसलमानी राज्यों की केंची में फंसा हुग्रा था भ्रौर उनके विरुद्ध कार्य न करने का पिता का उद्देश्य था। ऐसी दशा में भी वाल्या-वस्था में शिवाजी ने प्रशंसा के योग्य कार्य किये और वे ग्रपने पर ग्रा पड़ने के कारण नहीं, किन्तु स्वयं स्फूर्ति से श्रीर उस समय के लोकमत के विरुद्ध किये। शिवाजी ने सात ग्राठ वर्ष को ग्रवस्था में बीजापुर दरबार में जो स्वाभिमान का काम किया वह कम नहों था। उसे यदि दन्तकथा भा मान लें तो केवल उन्नीस चर्ष की ग्रवस्था में शिवाजी का तोरए। नामक किला लेकर राज्य पद की श्राकांक्षा का भंडा गाइना कोई ग्रस्वीकार नहीं कर सकता । शिवाजी के समय में भी कृत्रिम शान्ति नहीं थी. म्रज्ञान्ति ही थी। परन्तु वह तेजस्विता की पोषक थी। सम्मार्जी दूसरे गर्गों में कैसे ही रहे हों, परन्तु वे तेजस्वी अवश्य थे। आठ वर्ष की अवस्था में बादशाह से मिली हुई पंचहजारी मनसबदारी का काम सरल नही था। परन्तु शिवाजी महाराजके साथ इतनी छोटी ग्रवस्या में वे दिल्ली गये ग्रौर वहाँ संकट पूर्वक उन्होंने बडी ढीठता से काम किये। केवल २५ वर्ष की ग्रवस्था में उन्होंने कितनी ही लड़ाइयाँ लडीं ग्रीर लडाइयों पर जाकर शूरयोद्धा की कीर्ति प्राप्त की। राजाराम पर तो सम्भाजी की अपेक्षा और भीं कठिन प्रसंग आया था। सम्भाजी के बध हो जाने के बाद मराठों ने जो प्रचएड युद्ध किये उनमें राजाराम स्वयं नेता थे। ग्रीर रायगढ़ से जिंजी तक जाकर उन्होंने ग्रपनो कर्तव्यशीलता प्रकट की थी। पहले बाजीराव छोटी ग्रवस्था से राजकीय उथल पुथल के भगड़ों में पड़े थे। नाना साहब को केवल उन्नीस वर्ष की श्रवस्था में पेशवाई मिली ग्रीर उन्होंने पहले दिन से ही काम-काज को देखा। नाना साहब के समान वैभवशालिनी कार्यकुशलता विरले ही स्थानों पर देखने को मिलती

है ग्रौर यह भी केवल ४० वर्ष की ग्रवस्था तक । इसके बाद तो वे संसार ही छोड़ गये थे। बडे माधवराव के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या है ? उन्होंने केवल ११ वर्ष की ग्रवस्था में राज्य प्राप्त किया ग्रौर २७ वर्ष की ग्रवस्था में उनकी यह लीला समाप्त हो गई। इतनी छोटी भ्रवस्था में इतनी कर्तव्यशक्ति चतुरता, गम्भीर भ्रौर प्रोढ़ बुद्धि क्वचित् हो दिखलाई पड़ती है। रघुनाथराव ने केवल २५ वर्ष की अवस्था में दिल्ली लेकर ग्रटक पर भन्डा उडाया था। नाना फडनवीस ने ग्रर्थसचिव का काम संभाला था। सदाज्ञिव राव भाऊ २५ वर्ष से कम की ग्रवस्था में ही मन्डल में प्रविष्ठ हुए ग्रौर ३० वर्षकी ग्रवस्था में उदयगिरि के युद्ध में विजय प्राप्त की तथा इकतीसवें वर्ष में पानीपत का यद्ध किया जिनमें उन्होंने स्रपने शोर्य की पराकाल्ठा दिखा दी। विश्वासराव उत्तर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करने १६ वर्ष की ग्रवस्था में गये थे। दौलतराव सिधिया को पूर्ण तरुगावस्था में सिधिया की गद्दी मिली ग्रौर उनके भले-बुरे पराक्रम केवल बीस ही में हुए। कर्तृत्व शक्ति का सम्बन्ध ग्रवस्था से कुछ नहीं है। ग्रतएव जो कार्य छोटी ग्रवस्था में किए जा सकते है वे बडी ग्रवस्था में नहीं किये जा सकते । ऊपर बतलाए हुए पुरुष तलवार बहादुरी, राज्य कार्य कुशलता भ्रौर राजनीतिज्ञता सीखने को किसी पाठाशाला में नहीं गए थे। भ्राधनिक हिष्ट से बेखा जाय तो उनकी शिक्षा काम चलाऊ ही थी। परन्तू किसी भी काम को करने की शिक्षा जिस तरह काम को प्रत्यक्ष करने से मिलती है वैसी ग्रन्यत्र नहीं मिलती। भ्राज भारत में ३० वर्ष से कम ग्रवस्था के तरुए। यूरोपियनों को सिविलसर्विस की परीक्षा देते देख हम ग्राइचर्य करते हैं परन्तु जिस समय बड़े-बड़े काम करने का भ्रवसर था उस समय मराठाशाही में छोटी ग्रवस्था वालों ने ही बड़े बड़े काम किए थे। जहाँ ग्रवसर ही नहीं वहां बाल पक जाने पर भी पल्ले में नालायकी ही पड़ती है ।

एक हिंदि से मराठाशाही को नब्द हुए यद्यपि सौ वर्ष हो गये। परन्तु यह भी कहा जा सकता हैं कि दूसरी हिंदि से वह अभी तक जीवित सी है। क्योंकि ग्वालियर इन्दौर, धार, देवास, कोल्हापुर, अक्कलकोट, सावन्त वाड़ी, मुधोल आदि मराठों के राज्य और सांगली, जमलराडी, राम दूर्ग प्रभूति ब्रह्माणों के राज्य अभी भी मौजूद हैं और पेशवा के वंशजों की भी छोटी सी जागीर है। इनमें से बहुतों से अंगरेज सरकार के साथ स्वतन्त्र सन्धि हुई है। इसलिए ये अपने को कायदे की भाषा में अंगरेज सरकार के दोस्त कहते हैं। परन्तु दोस्त शब्द नाममात्र के लिए है। प्रत्यक्ष रीति से देखने पर

उनसे स्वतन्त्र राजकीय सत्ता बहुत ही कम है। यद्यपि इनमें से कुछ नरेशों को अन्तर्यवस्था ग्रीर न्यायादि करने का पूर्ण ग्रधिकार है, परन्तु उनका बाहूय स्वातन्त्रय इतना संकुचित है कि उन्हें, परराष्ट्र की बात तो ग्रलग, ग्रपने ग्रापस के राजाग्रों के साथ भी बिना पोलिटिकल एजेएट की सम्मित के म्वलन्त्र रीति से कोई भी राजकीय व्यवहार करने की ग्राज्ञा नहीं है। वे ग्रपनी इच्छानुसार कुछ भी नहीं कर सकते, ग्रौर यदि कर देते हैं तो उन्हें प्रत्यक्ष ग्रप्रत्यक्ष कष्ट उठाना पड़ता है। कहलाते तो वे ग्रंगरेज सरकार के बराबरी के स्नेही हैं, परन्तु स्वतन्त्रता उन्हें वृटिश प्रजा के समान भी नहीं हैं। ग्रत: उनका होना न होना समान ही है। वास्तव में मराठों का स्वराज्य तो सौ वर्ष पहले ही मर चुका था।

भृत्यु के समान दूसरी हानि नहीं है। कम से कम स्वराज्य की मृत्यु के समान तो दूसरी है ही नहीं। यद्यपि यह तत्वज्ञान ठीक है कि गत वस्तु का शोक न किया जाय। परन्तु गत वस्तु की स्मृति कौन किस प्रकार नष्ट कर सकता है? सौ वर्ष का काल कुछ थोड़ा नहीं है। तो भी इतने काल में केवल चार पीढ़ियां ही हो सकती है स्रौर पेशवाई के स्मरण की बात तो दुर्देव से चार पांच पीढ़ियों की भी नहीं है। क्यों कि स्वयं बाजीराव बड़ी लम्बी स्रायु के थे। इसी तरह उनकी पुत्री बीयाबाई स्नापटे ने भी बड़ी स्नायु प्राप्त कर गत वर्ष ही (सन १६१७) में सांसारिक लीला संवरण की है। इन वाई को हमने (मृत्य ग्रन्थकार ने) स्वयम् देखा है स्नौर उनसे बातचीत भी की है। भला जिसे स्वयम पेशवा की ग्रौरत सन्तान से बातचीत करने की स्नौर उसके द्वारा पेशवा (बाजीराव दूसरे) के सम्बन्ध में वह चाहे घुंघली स्मृति पर के ही क्यों न हो प्रत्यक्ष ग्रनुभव का वर्णन सुनने का ग्रवसर मिला हो, वह यदि पेशवाई को बहुत प्राचीन बात न समभे तो इसमें न तो कुछ ग्राश्वर्य ही है ग्रौर न उसका दोष हो।

केवल स्मरण से कोई भी घटना श्रांखों के सामने मूर्ति मन्त सी खड़ी की जा सकती है। स्वत: श्रांखों से नहीं देखी हुई वस्तु के स्वरूप की कल्पना लोग श्रपने मन मुताबिब कर सकते हैं; पेश बाई के किसी भी पुरूष वा स्त्री को हमने श्रीर पाठकों ने नहीं देखा है श्रीर न उनके कोई चित्र ही। परन्तु श्राखे बन्द कर स्मरण करने से पेशवाई ही का क्या महाभारत श्रीर रामायण के पात्रों का श्री हमें भिन्न स्वरूप से दर्शन प्राप्त हो सकेगा। मन वास्तव में एक दिश्य चित्रकार है श्रीर काल को भी जीत लेता है, परन्तु मन की कल्पना से निर्मित चित्रों के द्वारा किसी गत बात को प्रत्यक्ष व्यवहार में लाना हो नहीं सकता। श्रत: काल यहां पर श्रपना पूरा वदला लेता है ।

मनुष्य जो गत घटनाम्रों का स्मरण करता है वह उन्हें प्रत्यक्ष ब्यवहार में लाने ही के लिए नहीं करता। क्यों कि हम अपने वन्दनीय पूर्वजों का स्मरण करते हैं । परन्तु उन्हें फिर जिलाने की नियत से नहीं। यदि हमारे स्म्रण रूपी श्रमृत के तिन्वत से वे पुतर्जीवित हो सके तो फिर उन्हें संसार में रहने को स्थान ही पूरा न हो ग्रोर भविष्य की सन्तान के लिए भी रहने की चिन्ता का प्रश्न उपस्थित हो जाय । इस सम्बन्ध में एक बात ग्रौर ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि मृत मतुष्यों को हम स्मृति से फिर जीवित कर सकें तो उनको दोष रहित जीवन करना ही हम चाहेंगे दोषी व्यक्तियों को जिलाने से लाभ ही क्या ? गत काल का स्मरण करना कौतुकस्पद ग्रोर ग्राभिमानास्पद है ग्रीर गत काल के बने हए उत्तम व्यक्तियों को यदि हम जीवित कर सकें तो हम उनकी भीड़ की सहत ही न कर सकेंगे, किन्तु यदि वे बदले के सिवान मिल सकेंगी तो हम उनके बदले में ग्रपने प्राण भी देने की तैयार हो जावेंगे ग्रौर उनके बदले के स्थान खाली कर देगें। लेकिन गन काल के होने के कारए क्या हम सदोष व्यतियों को भी जिलाना चाहेंगे ? ज्यम्बक जी डेंगचे, दूसरे बाजीराव, चन्द्रराव मोरे, सर्जेराव धाटके स्रादि ऐतिहासिक हैं, पर क्या स्राज हम इन्हें स्वीकार कर सकते हैं ? नहीं, क्यों कि जब वे ग्रपने ही समय के पुरुषों को ग्रप्रिय थे तो हमें प्रिय कैसे हो सकते है ? केवल इतिहास प्रसिद्ध होना ही वास्तविक की त नहीं है। जो व्यक्ति ग्रयने निजी सदगर्गों के काररा नामांकित ग्रोर की तमान हो चुका है वह ही यदि फिर मिले तो हम प्राप्त करना चाहते है ग्रीर जिसने ग्रपने दुष्टाचरण से इतिहास को कलंकित किया और राष्ट्र की हानि की, उसका काल के उदर में हजम हो जाना ही अच्छा है । उसकी दुरुस्पृति जो ग्राज भी हमारे मन में शल्प के समान ढाँचा मारती हैं उतनी ही बहुत है।

यह भी एक प्रश्न ही है कि स्वयम काल हमारे लिए योग्य व्यक्तियों को जीवित छोड़ेगा या नहीं। जिस तरह एक ग्राध व्यवहार चतुर व्यापारी ग्रच्छी ग्रौर खराब चीजों का मिश्रण कर बेंचता है, उसमें से छाँठने नहों देता उसी तरह काल ने कुशलतापूर्वक प्रत्येक पीढ़ी में ग्रच्छे ग्रौर बुरे तरह के मनुष्यों को मिलाया है। ग्रत: वह हमें ग्रच्छे ग्रच्छे ग्रच्छे ग्राही कैसे लेने देगा? यदि ऐसा नहीं होगा तो एक पीढ़ी तो सुगुणी ग्रच्छे मनुष्यों की ग्रोर दूसरी सम्पूर्ण बुरे मनुष्यों की हो जायगी ग्रौर इस तरह ईश्वर को लीला बेचिंग्य सिद्ध नहीं हो सकेगी।

पूर्वजों के गत काल को हम दो हाँ उट के विन्दुमों से देखते हैं। एक तो म्राभिमान की हाँ उट से, दूसरे इतिहास ग्रीर विवेक की हाँ उट से। ग्राभिमान की हाँ उट में अच्छे बुरे का भेद नहीं होता ग्रीर कुछ सीमा तक गुरा दोष भूल कर गत का म्राभिमान करना स्वाभाविक ग्रीर योग्य भी दिखता है। ग्राभिमान की हाँ उट से स्वकीयों के इतिहास रूपी पर्वत की शिखर कर्नु स्वरूपी शुभ हिम से ढंकी हुई ग्रीर की तिरूपी उज्जवल सूर्य के प्रकाश में चमकती हुई दिखलाई पड़ती है। क्यों कि ग्राभिमान दूर से ग्रीर कौतुक बुद्धि से देखता है। परन्तु ऐतिहासिक बुद्धि पास जाकर शोधक बुद्धि से देखती है। ग्रात: उसे स्वकीयों के इतिहास पर्वत का खड़बड़ापन, ऊँचा-नीचा भाग, उसकी मयंकर गुफाएं ग्रीर उनमें के भयंकर जन्तु, विवेल वृक्ष, कंटीली बेल ग्रादि सब दिखता है ग्रीर इनकी शोध करनी पड़ती है।

श्रीयुक्त राजवाड़े के समान मराठाशाही का ग्रिभमान करने वाला दूसरा मराठा शायद नहीं मिलेगा, परन्तु इन्होंने भी ग्रपने तीसरे खगड की प्रस्तावना में निम्न लिखित उदगार प्रगट किये हैं:—

सन् १७६६ से १८१८ ई० तक बाजीराव के शासन काल में, लड़ाई भगड़े, परस्पर हेप, देश द्रोह, यादवी श्रुटाचार ग्रादि सब कुछ हुम्रा ग्रीर ग्रन्त में भारत वर्ष से मराठों की सत्ता नष्ट होने का समय ग्रा गया। दुष्ट, श्रुष्ट उरपोंक, ग्राविश्वासी ग्रीर श्रकर्मण्य बाजीराव से यदि सब सरदारों का हेष हो गया था, तो उसे निकाल कर दे श्रपनी संयुक्त सत्ता को बनाये रख सकते थे। सिन्धिया, होलकर, गायकवाड़ पटवर्धन प्रमृति सरदार संयुक्त सत्ता को रखने में समर्थ नहीं थे। यह बात भी नही है, वे समर्थ श्रवश्य थे। महाराष्ट्र के शिलेदार, सुखी गृहस्थ साधू, सन्त, भिक्षुक ग्रौर शास्त्री भी कहीं भाग नहीं गये थे। ग्रथित उस समय भी सब कुछ था, परन्तु यदि नहीं थे तो परस्पर विश्वास ग्रौर देशाभिमान ग्रादि राष्ट्रीय सत्ता के मुख्य ग्रंग, ग्रौर इनके न होने से सब लोगों ने बाजीराव को ब्रह्मावर्त जाते हुए बड़ी खुशी से देखा। ब्रह्मोन्द्र स्वामों के पढ़ाये हुए, चुगली करने, लड़ने, भगड़ने ग्रौर विश्वासघात करने के पाठ को दो पीढ़ी तक न भूलने ही का यह परिगाम था। ग्रौरंगजेब के समय में किस राष्ट्र के मनुष्यों ने स्वातन्त्रय रक्षार्थ प्रागा पन से चेष्टा की थी उसी राष्ट्र के लोग बाजीराव के समय में स्तत्थ ग्रौर उदासीन होकर बैठ गये। रामदास ग्रौर परशुराम के उपदेश के ये भिन्न परिगाम हुए। १७६५ में नाना फड़नवीस के जमाने परशुराम के उपदेश के ये भिन्न परिगाम हुए। १७६५ में नाना फड़नवीस के जमाने

में जो इमारत बड़ी मजबूत दिखती थी उनके पश्चात दन पांच वर्षी में उसका धराशायी हो जाना लोगों को ग्राश्चर्य चिकत करता है। परन्तु इस राष्ट्रीय नीतिमत्ता, ब्रह्म न्द्र स्वामी से लेकर दो तीन पिंढयों में गिरते गिरते बाजीराव के समय में पूर्णत्या नष्ट हो गई। इस बात पर यदि ध्यान दिया जाय तो फिर ग्राश्चर्य करने का का कोई कारणही न रहे। नाना फड़नवीस के समय में ही महादजी सिधिया, तुकोजी, होलकर, फतेहिसह, भाँसले पटवर्धन ग्रादि महाराष्ट्र साम्रज्य के सरदारों ने पर राष्ट्रों से सन्धिकर ग्रपने संयुक्त सत्ता को ग्राधा कर दिया था। ग्रीर नाना फड़नवीस सरीखे नीतिवान नीतिज्ञ के चले जाने पर यह ग्रनीतिमत्ता ग्रनियन्त्रित हो गई ग्रीर इस तरह ब्रह्मे न्द्र स्वामी ने जो वृक्ष लगाया था उसमें कड़वा फल लगा।

राजवाड़े महाशय के लिखने में ब्रह्मेन्द्र स्वामी ही मुख्य हैं, परन्तु इसे यदि एक उपलक्षरण भी मान लें तो भी मराठाशाही के कट्टर ग्रभिमानी को भी ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर मराठा-शाही के सम्बन्ध में कितनी कठोरता से बोलना पड़ता है यह उपर के उद्धरण से विदित होगा।

हम लोग ग्राज जो मराठाशाही का स्मरण कर रहे हैं वह जैसी की तैसी या सुधरी हुई मराठाशाही को पुन: प्रतिष्ठित करने की इच्छा से नहीं कहते। ग्रौर इच्छा हो भी तो हमारी ग्राज शक्ति नहीं है. यह हम ग्रच्छी तरह समभते हैं। मराठा-शाही रखने की शक्ति ग्राज की ग्रपेक्षा उस समय के लोगों में सौ गुनी ग्रधिक थी श्रौर ग्राज की हमारी परिस्थित इस कार्य की दृष्टि से उन्टी सौ गुनी कम है।

सन् १६११ में हम (मूल ग्रन्थकार ) बम्बई गवर्नर के एक कौन्सिलर माननीय मारिसन से कुछ कारणों से मिलने के लिए गए थे। उनसे ग्रौर जो बातचीत हुई थी उसका यहाँ हमें स्मरण होता है । उस समय वे कुछ क्रोध के ग्रावेश में थे। वे बोलते बोलते उछलकर कहने लगे कि 'तुम्हारे समाचार पत्र को हाथ में लेते ही बिना पढ़े मेरी ऐसी धारणा हो जाती है कि राजद्रोही लेख होना ही चाहिए। तुम्हारे मन में क्या विचार छुलते हैं, यह मैं ग्रच्छी तरह जानता हूँ।" इस पर हमने कहा कि "ग्राप जब मन की बातें सब जानते है तो मेरे मन में क्या है उसे स्पष्ट ही कह दीजिए न जिसमें में उसका स्पष्टीकरण कर सक्नूँ। साहब ने उत्तर दिया कि "तुम्हारे मन में दो तरह के विचार हैं, एक तो तुम्हारा स्वत: का जो मराठी राज्य नष्ट हुग्रा है उस विषय में तुम्हें दुख: होता है। दूसरे तुम ग्रंगरेजों को बोरिया

बसना बांधकर भगा बेना चाहते हो।" इस पर मैने ( मूलग्रन्थकार ने ) फिर उत्तर दिया कि— "ग्रापने मुफ पर दो ग्रारोप किये हैं । उनमें से पहले को तो मैं स्वीकार करता हूँ कि सौ वर्ष पहले इसी शहर में हमारा मराठी राज्य था इसका मुक्ते ग्रिभमान है ग्रोर उसके नष्ट होने से हमें हृदय से दु:ल है। पेशवाई देखे हुए मनुष्यों से जिन्होंने बातचीत की है ऐसे मनुष्यों से जब कि हम ग्राज प्रत्यक्ष में बातचीत करते हैं तब इतने नजदीक की घटना को हम भूलना चाहे तो नहीं भूल सकते। उसका स्मरण कर खेद होना मनुष्य स्वभाव के ग्रनुकूल ही है, परन्तु मुफ्तपर बो ग्राप दूसरा दोषारोपण करते है, वह सत्य नहों है क्यीकि पेशवाई के गुणों के साथ-साथ दोष भी हम जानते हैं। इसके सिवा यदि यह मान भी लिया जाय कि हम पेशवाशाही को पुन: प्रस्थापित करना चाहते हैं तो इष्टानिष्ट, शक्यता, ग्रशक्यता का विवेचन करने की बुद्धि मुक्तमें ग्रीर मेरे मत के ग्रन्य मनुष्यों में ईश्वर ने नहीं दी, यह ग्राप कैसे मानते हैं?"

श्रस्तु, मराठे श्रपने गत नाम के श्रिभमान को कभी नहीं भूलेंगे यह हमें श्राशा है। इसी तरह इतने सूर्ख भी नहीं बनेंगे कि नवीन परिस्थित न पहिचाने। श्राज जो उनकी सम्पूर्ण भारत में प्रतिष्ठा है उसका उनके देशाभिमान के साथ-साथ समयज्ञता भी एक कारण है। पहले जिस तरह मराठे दिल्ली तक दौड़कर जाते थे उसी तरह श्राज भी जाते हैं श्रीर उस समय का तथा ग्राज का कारण भी वही राजकीय महत्वा-कांक्षा है। परन्तु पहले की श्रपेक्षा ग्राज एक दूसरे ही श्रर्थ से वे सारे भारत को श्रपना देश समभी लगे हैं। इसी तरह देश के दूसरे भागों के निवासी भी पहले जो मराठों से द्वेष रखते थे श्रव नहीं रखते। प्रत्युत बन्धुत्व के नाते से व्यवहार करते हैं। कलकत्ते की सीमायर मराठा डिच श्रथीत मराठा खाई नामक जो स्थान ग्राज भी मौजूद है उसे बंगाली ग्रीर मराठे दौनों नहीं भूले हैं ग्रीर मराठों का नाम जो वहाँ (बंगाल में) श्रपकीति का कारण हो गया था वह श्रपकीति भी नष्ट हो गई है। पालने में सोये हुए श्रज्ञान बंगाली बालकों को उराने में जिस शब्द का उपयोग किया जाता था उस नाम का ग्राज तरुण ग्रीर प्रौढ बंगाली भी प्रम ग्रीर कौतुक से ग्रादर करते हैं।

ग्रभिमान का विषय जिस तरह बढ़ता है उसी तरह स्वयं ग्रभिमान भी बढ़ता है। इस लिए मराठों को, 'मराठा' नाम की ग्रपेक्षा 'हिन्दवासी' यह नाम ग्रधिक प्रिय होने लगा है। स्काच लोग स्काच नाम का उपयोग वर्ष में एक दिन ग्रर्थात् सेन्ट एन्ड्रज नामक साधु पुरुष की पुन्यतिथि के दिन करते है और इसी नाम से जयधीं करते हैं। परन्तु शेष ३६४ दिनों में वे अपने को बिटिश ही कहलाने में प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार मराठों में भी स्थिति के अनुसार अन्तर हो गया है और जब कि वे सारे भारतवर्ष को अपना देश मानने लगे है तब स्वत: को मराठे कहलाने की अपेक्षा 'भारतीय' कहलाने में उन्हें अधिक अभिमान होना स्वाभाविक है। पूर्व काल में मराठों ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी, आज वे शान्ति में विजय प्राप्त कर रहे हैं, और भविष्य की विजय किस प्रकार की होगी यह परमेश्वर हो जाने।

